महामाहेश्वरश्रीमद्भिनवगुप्तपादाचार्यविरचितः

# श्रीतन्त्रालोक

### व्याख्याद्वयोपेतः

[ अष्टमो भागः ]

कुलपतेः डॉ. मण्डनमिश्रस्य प्रस्तावनया समलङ्कृतः



हिन्दीभाष्यकार:सम्पादकश्च

डॉ. परमहंसमिश्रः 'हंसः'

MINISTRACTION

713

वतामाहेदवर्गीमर्गानवम् प्रवादाधार्थीवर्गाना

## श्रीतन्त्रालोकः

म्यामगाडुयोपेत:

[ अव्टमी भागः ]

कुलपतिः हो भवधविभवतः वन्यायपदा समझपूतः

दण्यात्रकः स्रोत प्रश्नकृतिविकाः 'हंगाः'



संस्पृत्तनित्व-संस्पृत्त-निरम्धियासयः धारावती

### YOGATANTRA-GRANTHAMĀLĀ [ Vol. 17 ]

## ŚRĪTANTRĀLOKA

MAHĀMĀHEŚVARA ŚRĪ ABHINAVAGUPTAPĀDĀCĀR¥A

[ PART VIII ]

With Two Commentaries

'VIVEKA'

ACARYA ŚRI JAYARATHA

## 'NĪRAKSĪRAVIVEKA'

DR. PARAMHANS MISHRA 'HANS'

FOREWORD BY

DR. MANDAN MISHRA

VICE-CHANCELLOR

EDITED BY

DR. PARAMHANS MISHRA 'HANS'



VARANASI 1999

Research Publication Supervisor—Director, Research Institute
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi.

0

Published by—
Dr. Harish Chandra Mani Tripathi
Director, Publication Department
Sampurnanan i Sanskrit University
Varanasi-221 002.

Available at—
Sales Department,
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi-221 002.

0

First Edition, 1000 Copies
Price; Rs. 160,00

D

Printed by— VIJAYA PRESS, Sarasauli, Bhojubeer Varanasi.

#### योगतन्त्र-ग्रन्थमाला

[ 99]

महामाहेश्वरश्रोमदभिनवगुप्तपादाचार्यविरचितः

## श्रीतन्त्रालोकः

[ अष्टमो भागः ]

श्रीमदाचार्यजयरथकृतया

'विवेक'व्याख्यया

डॉ॰ परमहंसिमधकृतेन

'नीरक्षीरविवेक'-हिन्दीभाष्येण

कुलपतेः डॉ॰मण्डनमिश्रस्य प्रस्तावनया च समलङ्कृतः

सम्पादकः

डाँ० परमहंसिमश्रः 'हंसः'



वाराणस्याम्

भनुसन्धान-प्रकाशन-पर्यवेक्षकः — निवेदाकः, अनुसन्धान-संस्थानस्य सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविष्वविद्यालये बाराणसी ।

प्रकाशकः —

डाँ० हरिश्चन्द्रमणित्रिपाठी

निदेशकः, प्रकाशनविभागस्य

सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये

वाराणसी—२२१ ००२.

C

प्राप्ति-स्थानभ् — विक्रय-विभागः, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य वाराणसी–२२१ ००२

प्रथमं संस्करणस्, १००० प्रतिरूपाणि मूल्यस्—१६०=०० रूप्यकाणि

मुद्रकः — विजय-प्रेस सरसौली, भोजूबीर बाराणसो।

#### प्रस्तावना

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः । नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम् ॥

एतादृशेष्वेव रसिद्धेषु साहित्येषु रसिद्धान्तप्रवर्त्तकाः पारिमित्यविलापितकाये शिवानन्दरसानुभूति-सम्भूतिसिद्धाः, तन्त्रागमपरम्परायाः पारिवृह्यप्रतोक-प्रज्ञापुष्ठषाः सोमानन्दप्रभृतिगृष्ठ्यिणां शैवानुप्रहसम्प्राप्तज्ञानिवज्ञानप्रतोक-प्रज्ञापुष्ठषाः सोमानन्दप्रभृतिगृष्ठ्यिणां शैवानुप्रहसम्प्राप्तज्ञानिवज्ञानप्रत्नान्वता अत्रिगृप्तकुलकमलप्रकाश्चनभासकरभास्वरा महामाहेश्वरा
योगिनीभुवां भूमानोऽभिनवगृप्तपादाचार्याः। तेषां चत्वारिशत्कृतिरत्नेषु होरकप्रकल्पा भीतन्त्रालोक इति विश्वतसंज्ञामिवभूषिता अशेषागमोपनिषद्रहस्यष्ट्पा
रचना। कश्मीरनृपतिश्रोहरिसिहज्देत्रशर्मणा सञ्चालितया कश्मीरसिरीज
इति प्रसिद्धि गतया प्रकाशनसंस्थया सर्वप्रथमं प्रकाशितयं मनोषिणां मनांसि
समाहरत्। एकादशशताब्द एव सन्दृब्धा राजानकजयरथाचार्यप्रवित्तितया
विवेकव्याख्यया संविलतेयं महतो कृतिः कालक्रमेण स्वात्मसंविद्दिश्मरोचिष्णुतया
शिवभक्तियोगसम्पन्नानां साधनाया आधारभूता कर्निवशेऽस्मिन् शताब्दे
लखनकविश्वविद्यालयस्य प्राध्यापकेन स्व० कान्तिचन्द्रशाण्डेयेन विदुषाऽऽङ्ग्लभाषामाध्यमेन गवेषणाविषयोकृता।

तत्पश्चात् सम्पूर्णानन्दसंस्कृतिवश्वविद्यालयस्य पूर्वमन्तेवासिभिः शाम्भवाद्वेतसंवित्तादारम्यसिद्धेः डाँ० परमहंसिमश्रशुभाभिधेयैः साधकशिरो-मणिभिः नीर-क्षोर-विवेकभाष्येण संविभूषितः श्रीतन्त्रालोकः सम्पूर्णानन्द-संस्कृतिवश्वविद्यालयतः मुप्रसादारिशवस्येव क्रमशः प्राकाश्यं नीतः ।

तस्यायमागमिकग्रन्थरत्नस्याष्टमो भागः । विमर्शक्षियश्चाष्टदलेष्वष्ट-मातृकामाहारम्यं मनोज्ञतया सुगुम्कितमतुभूयते । तन्त्रालोके श्रोचकमण्डले बाह्मया ब्रह्ममयत्वम्, माहेश्वया माहेश्वरसामरस्यम्, वैष्णव्याः सर्वव्यापकत्वं तथैवान्यासामपि मातॄणां विश्वव्यवस्थापनसामर्थ्यम्, सर्ववृत्तिसञ्चालतसर्वा-धिनायकत्वम्, संवित्सान्नाज्ञ्या विमर्शसाचिव्यम्, चिन्मयचमत्कारप्रचारचण्डत्व-चरिष्णुचारित्र्यं च चातुर्येण चरितार्थ्यन्ते ।

विश्वात्मकेऽस्मिन्सम्प्रसारे भावानां घातप्रतिघातमयं मायास्मकस्य सिद्धामयत्वस्योभयाकारमवभासं प्रकाशयन्ता शैवसंवित्तः श्रीतन्त्रालोकस्य प्रतिभागरूपिकरणदर्पणेषु प्रतिबिम्बिता मनोषिणां मनांसि मोदयन्ती समुहलसित।

गोषु गोत्वधवलत्वादिवद् विश्वस्मिन् सम्प्रसारे सामान्यविशेषविषयतया भेदप्रधैव प्रथिता प्रथते। तत्र सामग्रीवादमाश्चित्य सार्वात्म्यमेव समग्रप्रत्यया-स्प्रतिभासते—

> सामग्री च समग्राणां यद्येकं नेष्यते वयुः। हेतुभेदान्न भेदः स्यात्फले तच्चासमञ्जसम्।। (श्रीत॰ ९१३०)

इति नोत्या एकप्रमातृविश्वान्तिलक्षणं ज्ञानमेव मनीषां मोदयति । वस्तुत एकप्रमातृविश्वान्तिलक्षणं ज्ञानमेव मुक्तिमाविष्करोति । श्रीतन्त्रालोकस्य मुख्यं प्रतिपाद्यं मोक्षप्रदत्वमेव । अत एव समुद्घोष्यते श्रोतन्त्रालोके—

> स्वात्मन्येव चिदाकाशे विश्वमस्म्यवभासयन्। स्रव्टा विश्वात्मक इति प्रथया भैरवात्मता।। (श्रीत०३।२८३)

मह्यं महते मोदायेदं समपद्यत यत् श्रोतन्त्रालोकस्य निखिलागम-विश्वकोषस्य भाष्यमपि सुप्रसिद्धेः साधकैरेव समपादि। चिदेवयचमत्कार-चारुत्वचित्रितं भाष्यं तन्त्राध्येतृणां श्रेयसेऽस्त्वित भाष्यकारा भूयोभूयोऽ-भिनन्द्यन्तेऽस्माभिरिति।

प्रकाशननिदेशकाः श्रीमन्तो डॉ॰ हरिश्चन्द्रमणित्रिपाठिमहोदया अस्मिन् सन्दर्भेऽभिनन्दनीयाः । तेषां मनोयोगेन प्रकाशनसौविष्यं स्वयं शिव एव विद्धाति । वर्द्धन्तां हरिश्चन्द्रश्रेयांसि प्रकाशनप्रेयांसि, सौमनस्यं च यान्तु समेषां मनांसीति ।

मुद्रकः श्रीगिरोशचन्द्रश्चाभिषिच्यते आशीभिरिति शिवम्।

धाराणस्याम् श्रीरामनबम्याम्, वि० सं० २०५६ मण्डनिमश्रः

कुलपतिः

सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य

## पुरोवाक्

पं॰ परमहंस मिश्र तन्त्रशास्त्र के अध्येता हैं, केवल यह जानता था। पर जब मैं कई वर्ष पूर्व तन्त्रसार पर उनका अनुवाद देखा, तो उनको विद्वता की गहराई का कुछ-कुछ अन्दाज लगा। तन्त्र के क्षेत्र में मेरा प्रवेश नया है पर उतने से ही मैं यह अनुभव करता हूँ कि, यह क्षेत्र सुगम नहीं है। इसका दर्शन देखने में तो केवल एक महाजाल लगता है, पर साधक को दृष्टि से देखें, तो यह दर्शन समस्त सृष्टि को परस्पर सम्बद्धता को समझने के लिये शास्त्र भो है, प्रक्रिया भो है। पं० परमहंस मिश्र बरसों से साधना कर रहे हैं और तब उन्हें यह दृष्टि मिली है कि, वे तन्त्र के रहस्यों को सर्वसाधारण के सामने युक्तिवूणं ढंग से रख सकें। मैंने ही उनसे अनुरोध किया कि, आपने तन्त्रसार लिखकर केवल बानगो दो है। तन्त्रालोक को व्याख्या का कार्य अपने हाथ लीजिये। उन्होंने मेरो बात का आदर किया और लगभग सात वर्षों में समग्र तन्त्रालोक की व्याख्या आठ खण्डों में पूरो की। प्रस्तुत खण्ड अन्तिम खण्ड है। मैं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में जब कुलपित था, तो मैंने गह योजना उन्हें सौंपी थी और उस समय पहला खण्ड ही छप पाया था। नुझे कितनो प्रसन्नता हुई जब यह काम पूरा हुआ, इसका अनुमान कोई भी लगा सकता है। एक यज्ञ जैसा अनुष्ठान पूरा हुआ। परमहंस जो यज्ञ हो हे रूप में इसे लेते रहे और पैर में पलास्टर बँधा था, तब भो वे अविराम गति ा अपनो व्याख्या का कार्य चलाते रहे। इसोलिये इतनी विशद, सर्वांगपूणं याख्या पूरी हुई और उनकी देखरेख में छप भो गई।

तन्त्र दर्शन के बारे में लोगों की ह चि अनेक कारणों से है पर जितनी अधिक हिच जाग्रत हो रही है उतनी हो अधिक इसके बारे में भ्रम भी फैलता का रहा है। इस दर्शन को जादू-टोना, सिद्धि और विजित आचार को छूट लिये प्रशस्त पथ मानने का भ्रम बहुत है, जब कि वास्तविकता यह है कि, दिन्न दर्शन नहीं है। अनवरत साधना और साधना के द्वारा ऐसे अनुभव का र्शन है, जिसमें आत्मा नर्तक हो जाता है, अन्तः करण रंगमंच और इन्द्रियाँ र्शिक हो जाती हैं और जब वे आत्मस्वरूप की लोला देखती हैं, तो उनके ये कोई वस्तु विषय नहीं रह जातो, वस्तुमात्र विषयो बन जाती है। ऐसा

अनुभव जीवन में हो पाया जा सकता है और यह अनुभव जीवन का अंश बन सकता है। यह तन्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य है। वह न तो दृश्य संसार का निषेध करता है, न इसके विषयों का तिरस्कार करता है। इन सबको ऐसो भूमिका में ढालता है, जिसमें पड़ने पर आत्मतत्त्व या प्रकाश तत्त्व कुछ भो निरपेक्ष नहीं रह जाता और विषय वस्तु वस्तु नहीं रह जाती है।

पं परमहंस मिश्र ने परत-दर-परत तन्त्र के उन रहस्यों को खोलने का प्रयास किया है, जिनको समाहित मन से महायोगो अभिनवगुप्त पादाचार्य ने हुजारों ग्रन्थों से अपनो पूर्ववर्ती परम्पराओं से और अपने गुरुओं से प्राप्त किया था और उनको एक सूत्र में गूँथा। तन्त्रालोक पहले पाठ मात्र काश्मीर सिरीज से छपा था। उसी का पुनर्मुद्रण कुछ वर्षों पहले मोतीलाल बनारसी-दास ने किया। अभिनवगुप्त पर पहुला गहन अध्ययन स्व० कान्ति चन्द्र पाण्डेय ने किया और उसका साधकीय दृष्टि से अध्ययन स्व पं रामेश्वर झा ने किया। पं० परमहंस मिश्र ने अपने सभी पूर्ववर्ती अध्ययनों को अपने सामने रखा। व्याख्या करते समय उनका केन्द्रीय च्यान अर्थ सगति पर रहा है। पूरा तन्त्रालोक उनके लिये इस प्रकार एक वाक्य है—यह बात उनको व्याख्या में जगह-जगह दिये गये सन्दर्भों से स्पष्ट हो जाती है। मुझे हार्दिक प्रसन्तता है कि, यह ग्रन्थ सुरुचि के साथ संस्कृत विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया और पं परमहंस मिश्र जी का तो संकल्प पूरा ही हुआ, साथ हो मेरो भो इच्छा पूरी हुई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि, विद्वत् समाज और तन्त्र जिज्ञासु समाज तन्त्रालोक के नीर-क्षीर विवेक भाष्य का रस लेगा और यह देखेगा कि, किस प्रकार से जयरथ के विवेक भाष्य का यह पूरक है।

मेरी हार्दिक शुभकामना है कि, पं॰ परमहंस मिश्र उत्तरोत्तर इसी प्रकार सार्थक अध्ययन-लेखन के द्वारा संस्कृत प्रेमियों को उपकृत करते रहें।

दिनांक: ११-३-१९९९

विद्यानिवास मिश्र

#### स्वारमविमशं

श्रीमन्महामाहेश्वराचायंवयंश्रोमदिभनवगुप्तपादिवरिचित प्राप्त गन्यों में सर्वातिशायी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ श्रीतन्त्रालोक ही है। यह एक आकर ग्रन्थ है। उस समय प्रचलित समस्त शैवागम परम्पराओं और पद्धतियों का यह आदर्श प्रतीक रूप सारस्वत प्रयास है। इसे अशेषागमोपनिषद् कहकर आचार्यों ने इसके महत्त्व को स्वोकार किया है।

इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है ? इस विषय में विद्वद्वर्ग में मनक्य नहीं है । कुछ लोग यह कहते हैं कि, कुल दर्शन का हो इसमें मुख्यतः प्रतिपादन है । अभिनवगुप्त अनुत्तर और अकुल तस्वों की कौलिको शक्ति के उपामक थे । कौलिकी शक्ति को हो ये पराशक्ति मानते थे । इस आधार पर उन्हें कौल कहते हैं ।

अधिकांश लोग उन्हें प्रत्यिभिज्ञावादी मानते हैं। प्रत्यिभिज्ञा दर्शन शैवागम का एक मुख्य अंग है। इसे त्रिक दर्शन कहते हैं। इस परम्परा के आचार्यों की मान्यता के अनुसार शिव के दो रूप हैं। १. विश्वोत्तोणं और २. विश्वमय। इस प्रकार विश्वविस्तार और इसे अतिकान्त कर व्याप्त समस्त विश्वविस्तार को तीन दृष्टियों से देखना पड़ता है।

१. शैवारमक ब्याप्ति, २. शाक्त ब्याप्ति और ३. नराश्मक सूजन सम्पत्ति । इसी को श्रीतन्त्रालोक यह मानता है कि, अहंपरामर्शमय परात्मक महास्फुरत्ता रूप परमेष्ठि के हृदय में नरशक्तिशिवात्मक यह विश्व अविभाग रूप से कीन है—

अनुसरं परं भाग तदेवाकुछमुच्यते ।
 विसगंस्तस्य नायस्य कौलिको शक्तिव्यते ।। (३।१९५)
 अकुलस्यास्य देवस्य कुलप्रयन-शालिनी ।
 कौलिको सा पराशक्तिरिवयुक्तो यया प्रभुः ।। (३।६७)

२. जा॰ १।११२ में भी त्रिधाभेद सत्ता का उल्लेख इन्होंने किया 🌓

#### अत्र विश्वमिवंलीनमत्रान्तःस्यं च गम्यते । इवं तल्लक्षणं पूर्णशक्तिःभैरवसंविवः ॥ ५।११३ ॥

इसी को नृशिव शक्यविभागवत् अव्यक्तिल्ङ्ग शब्द से भी व्यक्ति किया गया है। शैव समावेश, शाक्त समावेश और आणव समावेश कमशः शिवारमकता, शिक्तमत्ता और नरात्मकता के स्वरूप को ही व्यक्त करते हैं। यह मौलिक त्रिक दृष्टि है। श्रीतन्त्रालोक में विज्ञान मेद से प्रारम्भ कर नर-शिक्त शिवारमकता के सन्दर्भ में जननादि समन्विता दीक्षा तक के १७ आह्निकों में इसी दृष्टि की प्रधानता है। इसकी महत्ता के विशिष्ट प्रतिपादन के कारण महामाहेश्वर को प्रध्यभिज्ञाबादो मानना भी युक्ति और प्रमाणसंगत है।

त्रिकदर्शन षडधं दर्शन भी कहलाता है। 'वर्ण, पद-मन्त्र' तथा 'तस्व कला और भुवन' रूप अध्वावर्ग में दो त्रिक स्पष्ट है। अनुत्तर, इच्छा और उन्मेष का जितना मीलिक विश्लेषण श्रीतन्त्रालोक में है, उतना अन्यत्र दुर्लभ है। उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, एकवचन, द्विवचन और बहुववन रूप वैयाकरण सन्दर्भ इसी शिव, शक्ति और नरात्मक दृष्टि से प्रभावित है। त्रिदेव, त्रिनेत्र, शक्तित्रय, त्रिस्वर, त्रेलोक्य, त्रयी, त्रिपदा गायत्री, त्रिब्रह्म, त्रिवर्ग यह सब त्रिक दृष्टि के पोषक हैं। इन मबके सन्दर्भ श्रीतन्त्रालोक में है। इसके समर्थक अभिनवग्द्तपाद भी प्रस्यभिज्ञावादी आचार्य कहे जा सकते हैं।

प्रतिभाशाली, भविष्यदुरक्षं की लाक्षणिकता से विलक्षण, मेधावी छात्र और प्राहिका शक्ति के अप्रतिम प्रज्ञा के प्रतीक अभिनव का पाकर कोई भी गुरु प्रसन्नता का अनुभव करता था। श्रोतन्त्रालोक में इन्होंने अपने गुरजनों का खुलकर उल्लेख किया है। ये गुरुजनों के घर पर भी रहते थे—'करोति दास्यं गुरुवेदमसु स्वयम्' (श्रोत० ३७:५९)। इनकी सेवा से सभा प्रसन्न हो जात थे। श्रीतन्त्रालोक में स्पष्ट उल्लेख है कि,

एते सेवारसिवरिचतानुग्रहाः शास्त्रसारं प्रौढावेशप्रकटसुभगं स्वाधिकारं किलास्मै । यत्संप्रादुः .... ... ।। (श्रीतन्त्रालोक, अ० ३७।६३)

सर्वंप्रयम इनके गुरुदेव इनके पितृचरण श्रीनरसिंह गुप्त ही थे (३०।५८)। इनके अतिरिक्त इनके गुरुजनों के उल्लेख भी श्रीतन्त्रालोक में हैं। जैसे—

- १. श्रीकण्ठ—( भुवि प्रचितः ) व
- २. श्री सुमतिनाय के शिष्य श्री शम्भुनाय ।
- ३. श्रीवामननाथ ( अामर्दसन्ततिमहार्णवकर्णधार: ) १ ।
- प. श्रीभृतिराजतनय ( श्रीनायमन्ततिमहाम्बर्धमंकान्तिः ) । ।
- ५. श्रीभूतिराज ( यः माक्षादभजच्छ्रीमान् श्रीकण्ठो मानुषीं तनुम् )"।
- ६. श्रोलक्ष्मण गुप्त (त्रेयम्बकप्रसरमागरशायिसोमानन्दात्मजोत्पलज-लक्ष्मणगुप्तनाद्यः ) ।

७. चतुर्दश गृष्ठ (श्रीचन्द्र, भवानन्द, भक्तविलास, योगानन्द, अभिनन्द, शिवाक्तिताय, विचित्रनाय, धर्मानन्द, शिवाक्त्व, वामनाय, उद्भटनाय, भूतेश्वनाय, भास्कर और श्रीमुखानन्दनाय ) ।

साहिस्य गास्त्र के इनके गुरु श्री इन्द्रुराज और श्री भट्टतीत थे। अधर शासन के गुरुजनों का भी इन्होंने सादर उल्लेख किया है । चतुर्थ आह्निक में विभिन्न गुरुजनों का नामोल्लेख है।

ये योगिनी भू:स्वरूप सिद्ध महापुरुष थे। ऐसे सिद्ध महापुरुष का लक्षण सिंहन नित्रण आह्निक ८ में किया गया है। उसके अनुसार रुद्रशक्ति समावेश सिद्ध, ध्रुव, अनन्य रुद्रभक्तिप्रवण, मनन ओर त्राणप्रक्रिया कुनार्थ, प्रारब्ध कार्य निष्पत्ति रूपा सिद्धि में विभूषित, कवित्व शक्ति सम्पन्न और सर्व-शाम्त्ररहम्यवेतृन्व विभूषित प्रज्ञा पुरुष योगिनी भृः होता है। ये सभी लक्षण उनमें चिरतार्थं होते थे। 'ध्रोतन्त्रालोक' सदृश आगमोपनिषद् रूप आकर ग्रन्थ उनके महान् व्यक्तिस्व का सारस्वत प्रमाण है। उनके शिष्य 'मधुराजयोगिन' ने उन्हें श्रोकण्ठ के साक्षात् अवनार रूप में प्रतिष्ठित किया है और उन्हें दिक्षणामूर्ति के प्रश्यक्ष विग्रह रूप में 'चित्रत किया है। इसी आधार पर

श्रीत• १।९,

२. श्रीत॰ ५।४१, १।११ पृ० ४०, ४१।

३. श्रीत• ३७।६०

४. श्रोत॰ ३७।६०, ५, ३।१९४।

<sup>4. \$9182,</sup> 

७. ३७१६२.

८. श्री॰ १३।३४५।

हाँ० के० सी० पाण्डेय ने उनका चित्र निर्मित कराकर अपने विश्वप्रसिद्ध 'अभिनवग्प्त' नामक प्रबन्ध में मृद्रित कराया था। यह मेरा परम सीमाग्य है कि, मुझे स्वयं स्वप्त दर्शन से उहोंने कृतार्थं किया। वह चित्र मेरे नेत्रफलक पर विद्यमान है। मैं उन्हें अपना परमेष्ठि गुरु मानता हूँ।

श्रीतन्त्रालोक को आलोकमयी आभा विभा से विभासित होते मेरे नो वर्ष व्यतीत हो गये हैं। सन् १९८९ में 'श्रीतन्त्रसार' का द्वितीय खण्ड प्रकाशित हो गया या। उसके बाद ही मैंने इस महान् आकर प्रन्थ रूप आगमिक उपनिषद् के भाष्य लेखन के लिये लेखनी का स्पर्श किया था। मैंने श्रोतन्त्रा-लोक के प्रथम खण्ड के स्वात्म विमर्श के प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट कर दिया है कि, इस महान् कार्य में केसे प्रवृत्त हुआ, किसकी प्रेरणा से प्रवृत्त हुआ और किसकी अनुग्रह-सुधा से सिक्त रहता हुआ इस सारस्वत महाप्रयास में सतत संलग्न रह सका। मेरी संलग्नता क्या थी, एक चमत्कार था। सारस्वत गासन पर विराजमान होते ही मेरा हृदय एक नये आलोक से आलोकित हो उठता था। मेरी चेतना भूतकालिक उस वर्तमान में चली जाती थी, जिस समय मेरे परमेष्ठी गुरु महामाहेरवर अभिनवगुप्त श्रीतन्त्रालोक का निर्माण कर रहे थे। मेरे ऊपर उनकी अपार अनुकम्पा की वर्षा सी हो रही होती थी। मुझे उनके जिस दिग्यरूप के दर्शन का सौमाग्य मिला, वह रूप मेरे अस्तित्व को कृतार्थ कर गया। मैंने महा मनीवी जयरथ के भी दर्शन पाये। उन्हें मैंने जिस वज्जासन पर प्रौढ भाव से अपने गुरुदेव के समीप बैठे देखा था, मुझे अचरज हुआ कि, यह तो मेरा अपना सिद्ध आसन है। इसी आसन पर बैठ कर मैंने सारा तन्त्रालोक भाष्य लिखा है। मैं इस पर लगातार छः छः घंटे बैठता था। मेरुदण्ड के साथ प्राण भो दण्डाकार होकर चेतना केन्द्र में स्पन्दित रहता था। उसी में तन्त्रालोक के रहस्यार्थं का आकलन होता था और लेखनी का विषय बनता जाता था।

लेखनी के अग्रभाग में गणपति, अंगुलियों के स्पन्द में अम्बिका, बाहुओं में विष्वधारिणी का निवास और मस्तिष्क में संबिक्ति का वर्गणक उल्लास रहा है। यह मेरे अवरोध रहित अजस्र लेखन का इतिहास है। आज यह मेरा इतिहास बन गया है। श्रीतन्त्रालोक भाष्य मेरे ७२ वें जन्म दिन पर सन् १९९८ श्रावण शुक्ल सप्तमों के दिन पूरा हो गया है। इसके साथ, विवेककार जयरथ के ४७ क्लोक परिशिष्ट [अ] तन्त्रसार का साररूप लघुकाय तत्रप्रन्य 'तन्त्रोच्चय' परिशिष्ट [आ] और श्री अभिनव विरिचित उपलब्ध स्तोव- द्वादिशका परिशिष्ट [इ] को भी संयुक्त कर दिया गया है। पूरे श्रीतन्त्रालोक के आठवें और अन्तिम खण्ड का यह सारस्वत प्रकाश आप तक पहुँच रहा है, यह मेरे लिये सीभाग्य का विषय है।

सर्वप्रथम इस महान् ग्रन्थ का पूरा सदुपयोग मैंने 'तन्त्रसार' नामक तन्त्र ग्रन्थ की भाष्य रचना के समय किया था। इसके स्वाध्याय में कुछ ऐसा लगा था, मानो यह पूरा ग्रन्थ सन्दर्भ मेरे संस्कारों से सम्पृक्त रहा हो। कई बार ऐसे अवसर आये, जहाँ मेरी मनीया को अतिकान्त कर कुछ ऐसा लिख जाता था; जिसे पढ़ कर मैं प्रमन्त हो उठता था। मुझे इस लेखन में अदृश्य सहायता मिलतो थी। मेरी चेतना के निर्मल मुकुर में कभी दीक्षा गुरु भी लक्ष्मणजू देव, कभी राजानक जयरथ, कभी स्वयं महानाहेश्वर को भालक मिलतो थी। कभी जब रहस्यार्थ का अनुमन्धान नहीं हो पाता था, तो परमाम्बा की ओर मनुहारभरी दृष्टि मे निहारने लगता। मां को स्मिति रिहमयों में संवित्त मुधा को फुड़ार मुझे भिगा जानो और लेखनी में महा स्फुरत्ता सी उत्तर आनो। मैं कृतार्थ हो जाना और लेखन चल पड़ना। इस तरह मेरी पगदण्डी राजमार्ग में बदल जाती थी। माह्निक पर आह्निकों के भाष्य इसो प्रकार रूप ग्रह्म करते चन्ने गये। इस तन्त्र-यात्रा में मेरे नौ बर्ष कैमे बातते चले गये, भाष्य के प्रत्येक वर्ण इसके साक्षी हैं।

यह तो हुई एक समिषित भाषा-भाष्यकार साधक की आपबोती। श्रीतन्त्रालोक के व्यापक स्वाध्याय के सभी सन्दर्भ, जिनमे होकर मुझे यह तन्त्र यात्रा परो करतो पड़ी है, अब तक सात खण्डों के प्रकाशनों में उन पर प्रकाश डाला गया है। इस अन्तिम भाग में उन मुख्य आह्निक प्रतिपाद्य विषयों पर एक दृष्टि निक्षेप आवश्यक है। प्रथम आह्निक के कम से इसे में आप के समक्ष रख देना चाहना हूँ।

श्रीतन्त्रालोक के ३७ आह्तिकों में सारा आगम विज्ञान प्रतिपादिन किया गया है। आह्तिकों के कमानुमार उपमें तान्त्रिक विज्ञान के प्रायः सभी विषय आ गये हैं। प्रत्येक खण्ड के अनुसार वे इलोक सख्या के साथ कमशः इस प्रकार हैं—

१. प्रथम भाग आ०—१. विज्ञान भेद रलोक सं० ३३३, २. अनुपाय विज्ञान [५०] और ३. शाम्भवोपाय [२९३]

२. द्वितीय भाग-४. शाक्तोपाय [ २७८ ], ५. आणवोपाय [ १५८ ] ६. कालतत्त्व [ २५१ ], ७. चक्रोदय [ ७१ ]

३. तृतीय भाग -८. देशाब्वा [४५२], ९. तस्व स्वरूप [३१४]

४. चतुर्थं भाग-१०. तत्त्वभेद [ ३०९ ], ११. कलाध्वा [ ११८ ] १२. अध्वोषाय [ २६ ], १३. शक्तिपात | ३६१ ]

५. पञ्चम भाग-१४. वोक्षा [ ४६ ], १५. समयदीक्षा [ ६१३ ]

६. छठां भाग-१६. प्रमेय [ ३११ ], १७. नर-शक्ति-शिव सन्दर्भ में

जननादिसमन्विता विक्षिप्त दीक्षा [ १२२]

१८. संक्षिप्त दोक्षा [११], १९. सद्यः उस्कान्ति [५६]

२०. तुला दीक्षा [ १५ ], २१. परोक्ष दीका [ २१ ] २२. लिङ्गोदार [ ४८ ], २३. अभिषेक [ १-३ ]

२४. अन्तर्योद्ध दोक्षा [२४], २५. श्राद्ध [२९]

२६. शेषवृत्ति [ स्यण्डिलयाग ७६ ] २७. लिङ्गाची [ ५९ ]

७. सातवां भाग-२८. पर्वपवित्रकादिविधि [ ४३४ ], २९. रहस्य विधि [ २९१ ]

८. बाठवां भाग - ३०. मन्त्र विद्या [ १२३ ], ३१. मण्डल सद्भाव [ १६३ ]

३२. मद्रा [६७], ३३. एकीकार [३२]

३४. स्वस्वरूपप्रवेश [४], ३५. शास्त्रमेलन [४४]

२६. श्रायातिकम [ १६ ], २७. शास्त्र प्रयोजन एवम् स्वात्मेतिवृत्त [ ४५ ]

इसके अतिरिक्त इस भाग में, जयरशकृत 'तन्त्रोच्चय' नामक रूषुकाय प्रत्य और अभिनविद्यचित एवं प्राप्त बारह स्तोत भा अयं सहित यृदित हैं। इससे इस भाग को उपयोगितन और बढ़ गयी है। इस तरह आठ भागों में ३७ झाह्निकों के ३७ प्रमुख विषयों और असंक्य भवान्तर विषयों को ५०८७ इलोकों के माध्यम से शास्त्रकार ने व्यक्त किया है। इस पर भाषाभाष्य का यह सारस्वत महाप्रयास इसमें रूपायित है। पाँच हजार पृष्ठों में प्रकाशित यह आगमोपनिषत् संस्कृत बाङ्मय का विष्वकोश है, यह स्वतः सिद्ध हो जाता है। इस महान् आकर ग्रन्य का स्वाध्याय करने वाला, अवश्य शैवमहाभाव के ध्रुव धाम में अधिष्ठित हो जाता है, यह ध्रुव सस्य है।

श्रीतन्त्रालोक की हो चर्चा चल रही थी। प्राभूषण पूज्य प्रो॰ विद्यानिवास मिश्र जो ने अकस्मात् हमसे कहा—आपने इसके लिये इतना समय लगाया, परिश्रम किया। थोड़े में यह बताइये कि, अन्य शास्त्रों से और दार्शनिक मान्यताओं से इसमें क्या वैशिष्ट्य है ? वह कौन सा तत्व है, जिससे इसको महत्वपूर्ण माना जाय ? मैंने तो इस दृष्टि से अभी सोचा भी नहीं था। मुझे लगा, एक महाप्राज्ञ पुरुष अपने विशाल विमर्ध स्तर से मेरी समझ को सहला रहा है। मैंने शास्त्रव समावेश, विम्ब-प्रतिविम्बवाद अनुपाय विज्ञान की बात की तो, उन्होंने छूटते हो कहा—जहा के प्रतिपादन में अनेक औपनिषदिक सन्दर्भ समावेश की बात का प्रतिपादन करते हैं। विम्बप्रतिविम्बवाद को भी अन्य शास्त्रों में चर्चा है। यह तो कोई महत्त्व हुआ नहीं। अनुपाय विज्ञान का नाम लेने पर उन्होंने कहा— यह भी 'सहज' भाव के अतिरिक्त कुछ नहीं है। में श्रीतन्त्रालोक में ब्यक्त रहस्य—साधना विधियों को बात की तो उन्होंने कुछ हामो सो मरो और कहा—साधना विधि में उतरने को बात मानी जा सकती है।

वस्तुतः पातञ्जल योग हठ योग को श्रेणी में आता है। तान्त्रिक योग प्रक्रिया सरल भाव से विधि में उतारने की प्रक्रिया है। श्रातन्त्रालोक में विधियों के द्वारा स्वास्म को जानने की सरल विधियाँ हैं। यद्यपि 'विज्ञान-मैरव में ११२ विधियों के द्वारा स्वास्मसंवित्तादारम्य की बात भी है किन्तु श्रोतन्त्रालोक के एतद्विषयक विमर्श का क्षेत्र अस्यन्त विशाल है। इसमें प्राणापानवाह प्रक्रिया, क्षेत्र, आकान्ति, चिदुद्वोध, स्थापन, दोपन, तस्सविति और तदापित साधना, त्रिशूलाक्त मण्डल साधना, पञ्चिपण्डनाथ की स्यापकता में स्याप्त होने की साधना के साथ, करणेश्वरी स्वरूप, वर्णोदय विज्ञान, कालोदय विज्ञान द्वारा महास्फुरता के मूल में अनुप्रवेश की साधना, श्वासजित् अवस्था में चैतसिक चिन्तन साधना और अकिचित् चिन्तन द्वारा महाप्रबोध साधना का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन है। बीजाक्षरों और बीज मन्त्रों के शाक्त परिवेश का आकलन और उनका प्रायोगिक महस्व, अलंग्राम रस और हठपरिपाक रस, महाजाल प्रयोग आदि ऐसे विषय हैं, जो इस शास्त्र को सर्वातिशायो महस्य प्रदान करते हैं।

पहले के भागों में सभी आह्निकों के सम्बन्ध में सार निष्कर्ष दिया गया है। इस भाग में आह्निकों के सम्बन्ध में अत्यन्त संक्षेप रूप से कुछ मूल-भूत तथ्यों को ओर हो आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहना हूँ—

१. ब्राह्मिक ३०—इस अहिंक में महामाहेरवर ने त्रिक, कुल और कमदर्शनों में प्रयुक्त मन्त्रवर्ग का वर्णन किया है। यद्यपि मन्त्रों की रहस्यमयता के कारण इन्हें अत्यन्त सुगोप्य मानते हैं, किर भो इन्हें प्रकट कर महामाहेरवर ने साधकों का परम कल्याण किया है। तन्त्र को यह मान्यता है कि, नात्यन्तं गोपनीयं क्विचित् उद्घाटनीयं च। इसी दृष्टि से इस आह्मिक में अत्यन्त कृषा कर आवश्यक मन्त्रों का उल्लेख किया गया है। इनको मुख्य विशेषताओं की जानकारी के लिये इस आह्मिक का स्वाध्याय करना चाहिये।

२. आह्निक ३१—इसमें तथ्कालोन समाज में प्रचलित मण्डल रचना पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गयो है। विकल्पों के आधार पर इनके तीन करोड़ इकहत्तर लाख अट्ठावन हजार ९५२ भेदों को कलना की गयी है।

३. अशित्तक ३२—में मुद्राओं का उल्लेख है। उनके बनाने को विधियों का विशद विवेचन है। सभी मुद्राओं में महत्त्वपूर्ण खेचरी मुद्रा मानी जाती है। योगसंचारशामन के अतिरिक्त, वीरावली शास्त्र के अनुसार भी इसका और इसके त्रिशूलिनी करिङ्कृणी आदि भेदों का वर्णन भी इसमें किया गया है। योन्याधार शूलमूला इस विद्या का अत्रतिम महत्त्व इसमें विणित है। श्रीकामिक शास्त्र में इसके स्वकृष का उल्लेख उपलब्ध है।

जी कुलगह्वरकास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि, 'एका मुद्रा खेचरी' और 'एक' कीज सृष्टिमयम्', शेष मुद्राओं को वह देह विक्रिया मानता है।

४. ३३वां वाह्निक एकीकार बाह्निक माना गया है। एक तरह से यह चक्रभेद का ही एकीकार है। चक्रों की नदी का यह द्वीप है। चक्रों से यह देवीचक्र, मूर्तिचक्र, २४ अरा चक्र के देव और देवियां, श्रीकण्ठ चक्र, देवचक्र, मालिनी चक्र आदि का अर्थ लिया जाता है। इनके अतिरिक्त चिग्नकारा, शक्ति-शक्तिमान् विभाग और तुर्याविश्रान्तिमयी मातृसद्भाव की ध्वस्थाओं पर विशद प्रकाश डाला गया है।

५. ३४वं आह्निक का नाम 'स्वस्वरूप प्रकाश' है। यह सबसे छोटा आह्निक है किन्तु अत्यन्त महस्वपूर्ण है। इसमें कमोदित विवोध की महामरी- चियों के प्रसार से भैरव भाव में उपलब्ध होने का मंकेत है। उपाय निरपेष्ठ स्वात्मतत्त्व में अनुप्रवेश ही जीवन का लक्ष्य है। यह अनुपाय विज्ञान से ही सम्भव है।

६. ३५वं ब्राह्मिक का नाम शास्त्रमेलन है।

इसमें प्रसिद्धि और आगम का विशद विवेचन है। मानव जोवन का सारा व्यवहार संचालन अमर्वज प्रमाता से संभव नहीं। व्यवहार सिद्धि में प्रसिद्धि ही मुख्य हेतु है। यद्यपि इस अर्थ में प्रसिद्धि अपरिचित है, पर शास्त्रीय दृष्टि से पूर्वाहंपरामर्शमय मर्वज परमेश्वर हो प्रसिद्धि निवन्धक माना जाता है।

शैव और बौदादि भेद से प्रसिद्धि में यद्यपि भेद है फिर भी शाम्भवागम ही धर्म-अर्थ, काम और मोक्ष में एक मात्र उपाय माना जाता है। शैवागम ही त्रिक शब्दित परम धाम है। यही कुल है—'कुलमन्तः प्रतिब्ठितम्' के अनुसार शैवागम महत्त्वपूर्ण आगम है। उसी प्रकार स्वय्थ्यपरयूथ्यगा प्रसिद्धि का भी सर्वधिक महत्त्व है। प्रसिद्धि और आगम की दृष्टियों से शास्त्रमेलन एक आवश्यक विद्याङ्ग हो जाता है।

आह्निक ३६—इसमें शास्त्रों की आयाति का कम प्रदर्शित है।
 सिद्धा-तन्त्र के अनुमार स्वच्छन्द, भैरव, भैरवी, लाकुलीश, अणुराट् (अनन्त)

गहनेश, बह्मा, इन्द्र, बृहस्पति इन नी तस्व पुरुषों द्वारा नी करोड़ मन्त्रों से युक्त शास्त्रों का एक-एक करोड़ कम होते हुए स्वाध्याय सम्भव हुआ।

गुरु ने रे करोड़ (२५ लाख) दक्ष आदि को दिया। दे करोड़ ५० लाख संवर्त आदि को दिया। १२।५० लाख वामन को दिया। ६।२५ लाख भागंव को दिया। ६।२५ विल को और ३ लाख बारह हुजार मन्त्र सिंह को मिले। १ लाख छप्पन हजार २५० गरुड को, ७८१२५ वासुिक को, वासुिक से रावण, रावण से विभीषण, विभीषण से राम, राम से लक्ष्मण और लक्ष्मण से सिद्धों तथा सिद्धों से मानव जाति को मन्त्र प्राप्त हुए।

गुरुनिरूपित आयातिक्रम—दुर्माग्यवश जो कुछ भी स्वल्पांश रूप में मन्त्र सम्पत्ति प्राप्त हुई थी, वह भी ह्रास को प्राप्त और लुप्त प्राय थी। सोभाग्य से श्रीकण्ठनाथ की आज्ञा से सिद्धों की प्रतिभा से भासमान सिद्ध अवतरित हुए। इनसे त्रिस्रोतस् परम्परा का प्रचलन हुआ।

- १. श्री त्र्यम्बक ने अद्वयवाद की अद्वेत धारा का प्रवर्तन किया।
- २ श्रोनाथ नामक आचार्य ने द्वयाद्वयवाद और
- ३, श्री आमर्दक ने द्वेतवाद का समर्थन किया था।

आमर्दक की परम्परा पुत्री के माध्यम से आगे बढ़ सकी। इसीलिये इसे अर्धत्र्यम्बक परम्परा भी कहते हैं। इस तरह यह कम अर्धवतस्त्र कम कहलाता है। १. त्र्यम्बक कम, २. आमर्दक कम, ३. श्रीनाथ कम, ४. अर्ध- प्रमुखक कम। कुछ लोग ३३ कम ही मानते हैं। वे अर्धत्र्यम्बक को ३ कम हो मानते हैं। वे अर्धत्र्यम्बक को ३ कम हो मानते हैं। महामाहेश्वर के अनुसार इन सारो आध्यात्मिक धाराओं की सारभूत रसाहृति श्रीतन्त्रालोक में है। इसिलिये श्रीतन्त्रालोक समस्त रसों का आगार माना जाता है।

८. आह्निक ३७—इस आह्निक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान हैना चाहिये।

१. सर्वप्रथम इसमें आगम को प्रसिद्धि को उपजीव्यता के आधार पर

१. जीतः १६।१५।

अवस्य प्राष्ट्रा मानने का अनुरोध है। इससे शैवमहाभाव की सिद्धि हो जाती है, यह शास्त्रकार का विश्वास है।

२. सारा आर्थवाङ्मय मायोदर स्थित माना जाता है। अत एव पात का एक पृख्य हेतु है।

३. अनुत्तर फल प्रदान करने वाला शैवागम ही सर्वज्ञ दृष्ट होने के कारण स्वाध्यातव्य है।

४. अधर शासन और ऊर्घ्यशासन के दो भेदों को दृष्टि में रखते हुए शास्त्रीं का स्वाच्याय करना उचित है।

५. शेवागम द्विप्रवाह शासन है—१. श्रेकण्ठ प्रवाह और २. लाकुलीश प्रवाह।

६. श्रोकण्ठ प्रवर्तित शासन पञ्चल्लोतम् होता है। इसमें १०, १८ और ६४ धाराओं की भी प्रवर्तन हुआ था।

७. अनेक शास्त्रों के उदाहरणों से मोस विद्याहीन विनय अर्थात् अधर शासनों को त्याच्य मानने का उल्लेख है।

८. निविकल्प प्रकाशन होने के बाद साधक तुरन्त मुक्त हो जाता है। शरीर यन्त्र मात्र ही रह जाता है।

९. मालिनी इलोक वात्तिक मे सारे स्रोतों का विस्तृत वर्णन है।

१०. देश, वंश और देशिकादि वर्णन के कम में कुरिकमा। द्वीप,
मध्यदेश और अत्रिगुप्त, लिलतादिश्य और कश्मीर देश का महस्वपूर्ण उल्लेख,
आशारदा मन्दिर, काश्मीरी मद्य, नृपति प्रवरसेन और उनका महस्व, वितस्ता
का वर्णन, वराह गुप्त, चुखुलक (नरसिंह गुप्त), अभिनव गुप्त का उद्भव,
मातृवियोग और अभिनव नामक पितृध्य-पुत्र सब का उल्लेख है।

११ अभिनव के गुरुवगं - १. आनन्द सन्तित-एरकनाथानन्द, बामानन्द नाथ, २. श्रीनाथ संतित-श्री मृतिराज ३. श्यम्बक सन्तित

१. जीत • १७।५,१२; २. जीत ० १७।१६।

सोमानन्द के आत्मज उत्पल और उत्पल पुत्र श्री लक्ष्मणनाय ४. अर्धक्यम्बक सन्तिति—श्री शम्भुनाथ (सोमानन्द के शिष्य भीर अभिनव के मुख्य गुरुदेव )।

१२. कुछ श्रेष्ठ गुरुजन-श्रीचन्द्र आदि १४ गुरुजन और इनका माहेश्वर रूप।

१३. मनोरथ नामक भाई के साथ रहने का प्रसङ्ग, श्रोकणं, श्रीमन्द्र, क्षेम, उत्पल, अभिनव, चक्रक, पद्मगुप्त और श्रीराम गुप्त से भी अभिनव का विचारविनिमय। मित्र श्रीमन्द्र की पितृव्यवधू स्त्रीरत्न रूपा वत्सिलका के पर को निवास रूप से अभिनव की स्वीकृति। कर्णत्रधू के पुत्र योगेस्वरिदत्त, अस्वा नामक शिवमक्त सती, चचेरे भाई अभिनव की सञ्चरित्रता का वर्णन स्वयं शास्त्रकार महामाहेस्वर ने बड़े आदर के साथ किया है। इसी प्रसङ्ग में अभिनव की सेवा में रहने वाले लुम्पक का वर्णन भी कर दिया गया है।

१४. श्रो मन्द्र के आग्रह को स्वीकार कर अभिनव गुप्त वत्सिलिका के आवास पर आकर रहने लगे थे।

१५. उसी आवास पर श्रोतन्त्राकोक नामक नहार्य (२०८३) अभिधान बाले निवन्य की रचना की गयो ।

१६. अन्त में अभिनव द्वारा ईश को समर्पित कर देने के साथ हो (३७।८५) यह महान् ग्रन्थ अपनी पूर्णता में उल्लसित हो जाता है।

महामाहेदवर ने यह स्पष्ट घोषणा को है कि, यह मेरे सदृश अप्रतिम प्राज्ञ पुरुष द्वारा लिखा गया महान् महार्थ निबन्ध है । महामाहेदवर अभिनव का अन्तिविमर्श हो आराष्ट्रयदेव है । उनको अपित कर वे अत्यन्त परितुष्ट थे । उन्होंने शिव से विद्दव को आत्मसात् करने की प्रार्थना कर ग्रन्थ को पूर्ण कर दिया है।

महामाहेश्वर के हृदय में भी श्रीतन्त्रालोक के प्रति बड़ा समादर या। वे इस तथ्य को जानते थे कि, इसमें जिन विषयों का विश्लेषण किया गया है, वे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और गम्भोर हैं। इनका स्वाध्याय कर उन्हें

१. आ० १।१६;

आत्मसात् कर विश्व के मलावरण के कलुषकल क्रूपकू को प्रक्षालित करना सबके वहा की बात नहीं। इसीलिये उन्होंने इसके अधिकारी साधकों की पहुंचान भी दी है। उनका कहना है कि, इस शास्त्र के स्वाध्याय और अध्यास के बही अधिकारी हैं, जो परावरज हैं। जिनके चिति के आवरण सग्न हो चुके हैं और जिनमें शिवसद्भाव का सौभाग्योदय हो चुका है—

३ 'इह गलितमलाः परावरज्ञाः शिवसद्भावमया अधिक्रियन्ते'। इस महान् ग्रन्थ के स्वाध्याय का फल, निविकल्प समावेश में सिद्ध होकर भैरवी भाव प्राप्त करना है। वे एक स्थान पर स्पष्ट कहते हैं—

> भूषो भूषः समावेशनिविकल्पमिमं श्रितः। बम्येति भैरवी भावं जीवन्मुक्त्यपराभिषम्॥

यह ध्रुव सत्य है कि, इसके स्वाध्याय से जीवन्मुक्ति हस्तामलकवत् अनायास सिद्ध हो जाती है। यह भी स्वभावसिद्ध है कि, ऐसे महान् प्रन्थ को पढ़ने के लिये, इसके अनुसार अपने जीवन को ढालने के लिये वही प्रवृत्त हो सकता है, जिसको स्वयं महेश ने हो प्रेरित किया हो। उनकी उक्ति है कि,

> 'केतकोकुसुमसौरभे भूशं भृङ्ग एव रसिको न मक्षिका। भैरवीयपरमाद्वयाचंने कोऽपि रज्यति महेशकोवितः॥'

इसिलये इस आगमिक अरिवन्द के मकरन्द रस का आस्वाद अनुभूत करने के लिये मधुपायो की तरह मधुवतो बनना आवश्यक है।

यह मार्ग ही ऐसा आकर्षक है। महामाहेश्वर अभिनव के गुरु के गुरु भगवान उत्पन्न ने एक स्थान पर लिखा है—

> सर्वशङ्काशनि सर्वछक्ती - कालानलं तथा । सर्वामाञ्जल्यकल्पान्तं मार्गं माहेश्वरं नृमः ।।

१. स्रोत• बा• १२ पृ• १७६, उत्तरस्तोत्र २।२८।

इसी दृष्टि से महार्थमञ्जरीकार श्री महेश्वरानन्द ने महार्थमञ्जरी परिमल में पृ० १९५ पर श्री अभिनवगृप्त की स्मृति में लिखा है—

> सत्संबित्समयमहाव्यिकल्पवृक्षान् बाचार्यानभिनवगुप्तपादान् । बामूलादमलमतीन् उपघ्तयन्त्यो बाम्बल्ल्याः प्रचुरफलो नन् प्ररोहः ॥

और कहा है कि,

"पान्थो भूत्वा प्रत्यभिज्ञापदव्यां रुव्धवानस्मि बोधम्"। आप भी इस पद की श्रेष्ठता का आकलन कर बोध प्राप्त करें, यही सदाज्ञा है।

मुझे मेरा प्रेय प्राप्त हो गया है। श्रीतन्त्रालोक की विविध साधना पढ़ितयों के बोध से मेरे श्रेयस् की सिद्धि हो चुकी है। बाज 'हंस' तन्त्र के उन्मुक्त आकाश में उन्मुक्त विहार कर रहा है। शांभव समावेशमय शैव महाभाव के तादालम्य बोध के वेभव से मेरा अभाव भर गया है। श्रीतन्त्रालोक के आलोक से आलोकित मेरी विश्वमयता शैव सुधा से अभिषिक्त होकर विश्वोत्तीर्णता से सम्पृक्त हो रही है। शिव 'मैं' की अहन्ता में समाहित हो गया है। मैं शिव बन गया है।

इस पूर्णार्था प्रक्रिया के महोत्सव में सारा विश्व नर्लन कर रहा है, गा रहा है और आनन्दिवभोर है। मैं भी सर्वात्मक शिव में अपनी शिवता का ऐकात्म्य अनुभूत कर प्रसन्न हूँ। इस अवसर पर मैं अपने गृरुजनों को विनम्न प्रणाम कर रहा हूँ। अपने मित्रों में अभिन्त हृदयता के ऐकात्म्य का अनुभावन कर रहा हूँ। सदा सहयोग में तत्पर प्रिय डॉ॰ शीतला प्रसाव उपाध्याय प्रवक्ता, तन्त्रागम विभाग, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय को आशीविदों से अभिविक्त कर रहा हूँ। मुद्रक श्री गिरोशचन्द्र ने जागल्क रहकर इसके मुद्रण को कल्पपूर्ण ढाइन से पूर्णता प्रदान की है। इन्होंने ही इसके मुद्रण का प्रारम्भ किया था और इन्हों के हाथों यह पूरा भी हो रहा है। इनकी विनम्नता और सद्व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इन्हें हार्दिक आशीविद दे रहा हूँ।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रकाशन निदेशक हाँ० हरिइचन्द्रमणि त्रिपाठी का नाम आज संस्कृत जगत् में गौरव के साथ लिया जा रहा है। इन्होंने अपनो लगन, सतत सारस्वत अनुराग और नैपुण्यमय प्रकाशन के स्वाभाविक अध्यवसाय साध्य सामर्थ्य से इस विश्वविद्यालय की स्याति में चार चौद लगाये हैं। काशो को गरिमा को गौरवान्वित किया है। इस अशेष आगमोपनिषद् के आठों खण्डों का प्रकाशन इन्हों को देख-रेख में हुआ है। इसमें इनकी स्नेहपूर्ण सहभागिता रही है। मैं इनके भविष्यदुरकर्ण की मञ्जल-कामना करता हूँ।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपित हाँ० मण्डन मिश्र को मेरे अनन्त आशीर्वाद । श्रीतन्त्रालोक की प्रकाशन प्रगित में इनका महत्त्वपूर्ण अवदान अविस्मरणीय है । साथ ही सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपित 'पराभूषण' प्रो० विद्यानिवास मिश्र जो का भी स्मरण करना अपना कर्त्तव्य मानता हूँ । इन्हों मे इस आकर ग्रन्थ के प्रकाशन का प्रारम्भ हुआ था और इन्हों के करकमलों द्वारा इसकी पूर्णता प्राप्त हा रही है। ये इसके आदान्त साक्षो हैं। ये हिन्दो-संस्कृत जगत् के प्रका पुरुष है। काल पुरुष इनके शतायुष्ट्व का प्राङ्गार करे, यही शुभाशंमा है।

अन्त में मा पराम्बा पराकाली की अपने प्रणाम आपित कर रहा है। इनके क्रममद्भाव की भव्यता हो श्रीतन्त्रालोक को प्राप्त हुई। अष्ट मानुकाओं ने अपनी सख्या के अनुसार ही आठ भागों में प्रकाशित करने का अवसर प्रदान किया है। मेरा समग्र अस्तित्व, व्यक्तित्व और कृतिन्व वात्मत्यमयो मा के चरणों में सादर समर्पित।

परमहंस मिश्र ए ३६ बादशाह बाग वाराणसी-२

#### अभिनवभारती

माविमुखा काविकरा टाविपदा पाविपादवंगुङ् मध्या । यावि - हृदया भगवती-संविद् सरस्वती जयति ।।

संसारोऽस्ति न तस्वतस्तनुभृतां बन्धस्य वार्त्तेव का बग्धो यस्य न जातु तस्य वितथा मुक्तस्य मुक्तिकिया। मिण्यामोहकृदेष रज्जुभुजगच्छायापिशाचभ्रमो मा किञ्चित्त्वज्ञ मा गृहाण विलस स्वस्थो यथावस्थितः ।।

> बन्तिबभाति सकलं जगवात्मनोह यहद्विचित्ररचनामुकुरान्तराले

बोघः परं निर्जावमर्श्वरसानुवृष्या विश्वं परामृशति नो मुकुरस्तथा वे ॥

श्रमानं किल बन्धहेतुरुवितः शास्त्रे मलं तत्समृतं पूर्णमानकलोदये तदिखलं निर्मूलता गच्छति। व्यस्तारेखमलात्मसंविदुवये मोक्षश्च तेनामुना श्वास्त्रेण प्रकटीकरोमि निखिलं यज्ज्ञेयतत्त्वं भवेत् ।।

इवमिनवगुप्तप्रोम्भितं शास्त्रसारं शिवनिशमय तावत् सर्वतः श्रोत्रतन्त्रः । तब किल नुतिरेषा सा हि त्वद्रपचर्चे-त्यमिनवपरितुष्टो स्रोकमात्मोकुरुष्व ।।

१. सहस्यपञ्चवित्रका, २ ;

१. बनुत्तराब्टिका, २।

१. तन्त्रोक्चयः, बा॰ ३।१ ;

४. तत्त्रोक्षयः, भा । ११६ ।

५, बीतल्याकोकः, ३७।८५।

#### साधकसम्बायसम्बिन

## महामाहेश्वराः श्रीमद्भिनवगुप्तवादाचार्याः





## विषयानुक्रमः

| क्रमसंख्या विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ज्यां</b>               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| १. स्वारमविमर्श                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १-१५                       |
| २. त्रिशमाह्तिकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8-28]                      |
| १. त्रिककमकुलयोगि मन्त्रों के निरूपण की प्रतिज्ञा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १-२                        |
| २. पर-विमर्श-साह-सिद्धिका उद्देश्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                          |
| ३. प्रतिबुद्ध मन्त्र और उनकी परिभाषा, कर्तृतामय मन्त्र,<br>आचार्य को आविष्ट कर कर्तृत्व सम्यन्त बनाने वाले मन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>बोर</b><br>३            |
| ४. मन्त्र स्वरूप—( आसन के शूलशुङ्गान्त पूजा के मन्त्र— (अ) आधार शक्ति का मन्त्र (आ) पृथ्वी, सुरोद, पोत और के मन्त्र (इ) धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य के मन्त्र (ई) अध्यान, अवैराग्य और अनेश्वर्य के मन्त्र (उ) विद्या, माया कला के मन्त्र, (ऊ) विद्येश्वर और सदाशिव के मन्त्र, (ए) व ( किणिका ) के मन्त्र एवम् अब्टदल पद्म के मन्त्र (ऐ) आग सौर और चान्द्रमण्डलों के मन्त्र, प्रेतमन्त्र, शूलश्रुङ्ग मन्त्र, | कन्द<br>धर्म,<br>और<br>कार |
| ५. रतिशेखर मन्त्र [दो भेद]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ?=-१                       |
| ६ श्रीमस्त्रैशिरस शासन के अनुसार बिन्दु ( आज्ञाचकस्य<br>उन्मना तक की साधना के पथ पर पड़ने वाले पड़ाव बिन्दुओं<br>मंज्ञायें, महाव्याप्ति रूप मूर्ति प्रकल्पना                                                                                                                                                                                                                                                    | ) से<br>की<br>१४-१८        |
| ७. नमस्कार भावार्ष, षडङ्ग ह्दयादि उहात्मक मूर्त्तिव्यादि<br>मन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | त के                       |
| ८. भैरवसद्भावमन्त्र, मातृकामालिनो मन्त्र, गणपति मन्त्र, परापरा और अपरामन्त्र, प्राणस्थ और जीवस्थ का आधार                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ाधेय</b>                |
| भाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १९-३३                      |

| <ul> <li>तिवाङ्ग हृदयमन्त्र, एकादशाक्षरमन्त्र, (ब्रह्मशिरसमन्त्र<br/>पुरुष्टृतवर्म मन्त्र, लघु मृत्युञ्जय, पञ्चवकत्रात्मक मन्त्र, ज<br/>और अङ्ग के होम, आप्याय, उच्चाटन, शान्ति और अभिचा<br/>प्रयोगास्मक व्यवहार, कालकिषणी, मातृसद्भाव पूर्ण भैरवसद्भ<br/>मन्त्र</li> <li>सर्वयोगिनीचकािषप मन्त्र, कालकिषणी, कालराित्र, क्षुरिका</li> <li>तन्त्रसद्भावशासनोक्त पञ्चव्योम मन्त्र, सद्धः निर्वाणप्रदमन्त्र</li> </ul> | र के<br>द्वाव<br><b>३३-३७</b><br>३७- <b>३८</b>                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | न्धत                                                               |
| पन्द्रह आयोछन्दा द्वारा रहस्य का प्रियं प्रस्तानका, स्वास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३९-६७                                                              |
| १३. तुलाशुद्धि, शाकिनीस्तोभन (भेरवहृदयमन्त्र), तुलामेलक<br>परोपनिषद् दोक्षा<br>१४. विद्यात्रय, परब्रह्मविद्या, दोक्षाविद्या, पारमेश्वरी विद्या                                                                                                                                                                                                                                                                      | और                                                                 |
| उपसंहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$3-50<br>[ Pest-53                                                |
| व. एकोव्रशमाह्रकम् —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23                                                                 |
| १. मण्डल सद्भाव वर्णन की प्रतिज्ञा<br>२. चतुरस्र मण्डल सिद्धि का प्रकार, मस्स्यसन्धिद्धय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ८३- <b>९३</b>                                                      |
| ट द-निकार प्राप्तस्य सा संप्रदेश या प्राप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
| ३. त्रिक सद्भाव दिशत त्रित्रशूल मण्डल, सा मण्डल स्वण्डेन्दुयुग्म<br>मध्यशूल, त्रित्रिशूल और नवशूल मण्डल, खण्डेन्दुयुग्म                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 93-100                                                             |
| ३. त्रिक सद्भाव दिशत त्रित्रिश्ल मण्डल, सा पण्डल पण्डल मण्डल, स्राप्टेन्द्रपुग्म मध्यशूल, त्रित्रिश्ल और नवशूल मण्डल, खण्डेन्द्रपुग्म गण्डिका, ब्रह्मसूत्रप्रयोग, बडरामलसारक भाग                                                                                                                                                                                                                                    | ९३-१०७<br>शर के<br>वर्त्तना                                        |
| ३. त्रिक सद्भाव दिशत त्रित्रशूल मण्डल, सा पण्डल पण्डल मण्डल, त्रित्रशूल और नवशूल मण्डल, खण्डेन्दुयुग्म गण्डिका, ब्रह्मसूत्रप्रयोग, बडरामलसारक भाग ४. कुण्डलिनी [ महोमिणी षड्देवतात्मिका ] देवी का मूलाध सहस्र में अवस्थान, तदनुसार षडस्रमण्डल रचना, चित्र                                                                                                                                                           | <b>९३-१०७</b><br>बार के<br>वत्तंना<br>१०८-११ <b>०</b>              |
| ३. त्रिक सद्भाव दिशत त्रित्रशूल मण्डल, सा मण्डल पर मण्डल, वित्रशूल और नवशूल मण्डल, खण्डेन्दुयुग्म मण्डला, ब्रह्मसूत्रप्रयोग, षडरामलसारक भाग ४. कुण्डलिनी [महोमिणी षड्देवतात्मिका] देवी का मूला षडस्र में अवस्थान, तदनुसार षडस्रमण्डल रचना, चित्र और द्वार संरचना, छः देवियाँ                                                                                                                                        | <b>९</b> ३-१०७<br>भार के<br>वर्त्तना<br>१०८-११ <b>०</b><br>१११-११२ |
| ३. त्रिक सङ्गाब दिशत त्रित्रशूल मण्डल, सा मण्डल मण्डल, विविश्व कोर नवशूल मण्डल, खण्डेन्दुयुग्म मण्यशूल, त्रित्रशूल और नवशूल मण्डल, खण्डेन्दुयुग्म गण्डिका, ब्रह्मसूत्रप्रयोग, षडरामलसारक भाग ४. कुण्डिलिनी [ महोमिणी षड्देवतात्मिका ] देवी का मूला षडस्र में अवस्थान, तदनुसार षडस्रमण्डल रचना, चित्र और द्वार संरचना, छः देवियाँ ५, भेद प्रभेदमय प्राङ्गवर्त्तना                                                    | < ३-१०७<br>भार के<br>वत्तंना<br>१०८-११०<br>१११-११२<br>कर्ण,        |
| ३. त्रिक सद्भाव दिशत त्रित्रशूल मण्डल, सा पण्डल पण्डल, मण्डल, वित्रिश्ल और नवशूल मण्डल, खण्डेन्दुयुग्म गण्डिका, ब्रह्मसूत्रप्रयोग, षडरामलसारक भाग ४. कुण्डलिनी [ महोमिणी षड्देवतात्मिका ] देवी का मूला षडस्र में अवस्थान, तदनुसार षडस्रमण्डल रचना, चित्र सीर द्वार संरचना, छः देवियाँ                                                                                                                               | < ३-१०७<br>भार के<br>वत्तंना<br>१०८-११०<br>१११-११२<br>कर्ण,        |

- ७. रंग सङ्जा [ परा-चन्द्रसमप्रस्था परापरा-रक्ता, अपरा काली के रंग ] ११२-११४
- मण्डल देखकर प्रसन्त देवियों के नत्तंन, शूलयाग, मुख्यतः ६२५० भेद, इनमें अवस्थित देवियों के भेद
   ११४-११६
- ९. प्राणवाहा परादेवी की कुण्डलाकारिता, इच्छा आदि देवियों का महायाग में उल्लास, इन्हें देखकर भूतवेतालादि का पलायन, मण्डल पूजन से त्रिकविज्ञान की छ:मास में प्राप्ति ११६-११९
- १०. त्रिकशास्त्र विज्ञान की उपलब्धि और परिणाम ११९-१२०
- ११. चनुस्त्रिश्ल याग, गुष्तदण्ड याग, कम चनुष्टय प्जन, पडधंहुदय शास्त्र के कथन, सिद्धयोगीस्वरी शास्त्र के एतदिष्यक विचार, पिक्चम दिशा मण्डल को छोड़कर द्वार द्वार पर लिखने की प्रक्रिया, कल्पवृक्ष की छाया के समान वृक्ष, चित्रलेखन, खेचरी शिक्त के दिख्य पुरवर्ग का उल्लेख
- १२. श्रीसिद्धानन्त्रवासन का मत, श्लाङ्क और पद्माङ्क मण्डल रचना श्रीपूर्व और त्रेशिरस मन, सिद्धातन्त्र, त्रिक और देव्यायामल मत, सारशास्त्र और तन्त्रसद्भाव शास्त्र के मत, पार्श्वत्त्ता, खण्डेन्द्र युगल १२३-१२६
- १३. पार्वश्रुङ्गवर्त्तना

१२९-१३३

१४. रजोनियम

233-234

१५. देव्यायामलोक्तविधि

234-239

- १६. आमलकसारवर्त्तन, मण्डल में परा, अपरा, परापरा, परातीता कालसङ्क्षींपणो, निवृत्ति, विद्या, प्रतिष्ठा, शान्ता आदि कलाओं की प्रतिष्ठा
- १७. त्रिशिरोभैरवीय शूलाब्जविन्यास, त्रिश्लवर्त्तना एवं तदुपयोगी क्षेत्र
- १८. व्योमेश स्वस्तिक मण्डल दिक्चतुष्टय वर्लना, कोणवर्त्तना, रजो-वर्त्तन, वीयो आदि, पुरीसन्निवेश, स्वस्तिक वर्त्तना आदि १५७-१६९

१९. पीठवर्त्तना, रजः पातः, सिद्धातन्त्रोक्तः शूलविधि, उपसंहार १६९-१७९

#### ४. इाजिशमाह्निकम्

[ १८०-२२७ ]

१. मुद्राविधिवर्णनप्रतिज्ञा, श्रीदेखायामलोक्तपरिभाषा मुद्राको प्रति-विम्बरूपता योग और रूढिविचारानुसार अर्थ १८१-१८४

२. प्रधानभूता खेचरी मुद्रा

- १. निष्कला-देवतात्मिका २. सकला त्रिशूलिनी । करिङ्कणो, कोचना भैरवी, लेलिहानिका, महातेता, योगमुदा, ज्यालिनी क्षोभिणो ध्र्वा आदि वहु भेदमयो खेनरी, अङ्गभूना पद्मादि मुदार्ये (मालिनी मत), काम्यकर्मयोजनीय मुद्रारें १८५१८८
- ३. चतुर्विधा मुद्रा (काय, कर-वाक्-चित्त भेद भिन्न ) पूर्वशास्त्र-मतानुसार मुद्राविधि के अन्तर्गत पद्मासन में अवस्थित होकर उसे सिद्ध करने का प्रयास
- ४. योगसञ्चरज्ञास्त्रानुसारा मुद्रा विधि में घ्वान, ज्योति, मध्य और चित्त विश्वान्ति का स्वरूप, द्वादकान्त और ब्रह्मरन्त्र से पर शिवपर्यन्त साधना का संकेत १९६-१९
- ५. त्रिशूलिनी स्वरूप मेदिनो परित्याग रूप मिद्धि । त्रिशूल प्रयोग, अयोमोत्पतन सिद्धि का संकेत और विधि १९४-१९४
- ६. विद्याशङ्की, मलाशङ्की, सास्त्रशङ्की की सिद्धि का निषेध १९९-२००
- ७. करिक्कणी मुद्रा का स्वरूप, ज्वालिना मुद्रासे त्रेलोक्य सिद्धि, योगसञ्चार का मत, वीरावलो शासन का मत, साधना विधि, बज्रा नामक मध्यनाडी भेदन मन्दर्भ, लिक्किलिङ्गिनो रूप कुल कुण्डलिका साधना का स्वरूप, योन्याधारा, शूलमूला खेचरो विधान
- ८. नादिफान्तमालिनो प्रयोग, विधान और श्रीमद्वीरावली शासन सम्मत खेचरी विधि ९. कामिकोक्त खेचरी प्रयोग

कुलगह्नरोक्तविधि,
 कायिकी, वाचिकी, मानसी आदि भेद

319-317

११. भगांष्टक-शिखा कुल शासन मत— मंकोचाख्या खेचरी, शशािङ्किनो, व्योमाख्या खेचरी, हृदयाह्वया खेचरी शक्ति मुद्रा, पञ्चकुण्डलिनी, संहार मुद्रा, उन्कामणी, वीरभैरवी

१२. उपमंहार

२२२-२२७

५. त्रयस्त्रिज्ञमाह्निकम्

[ २२८-२५२ ]

१. एकीकारवर्णन की प्रतिज्ञा

356-538

- २. सिद्धातन्त्र और वीरावली निर्दिष्ट देवी पडरचक, चकस्य छ: देवियाँ, अष्टक भूषित अष्टारको आठ माहेशो और अघोरा आदि भाठ देवियाँ, कोणस्थ देवियाँ, चौबीस अरों की २४ देवियाँ २३१-२
- ३. श्रीपाठ के अनुसार जिन्हमन्त और शिक्तयाँ, पांडशार के सिक्त-मन्त. मालिनी मतक अनुसार १६ शिक्तनन्त, चतुर्विशस्य है शिक्तमन्त, श्रीपाठ के अनुसार शिक्तमन्त [ इन्हीं शिक्तमन्तो की प्रार्थना के मञ्जल श्लोक जयरथ ने अपनो विवेक व्याख्या में समी आह्लिकों के आरम्भ में दिये हैं ] २३३-२३९
- ४. चकदेव और देवियों के वर्णन के उपरान्त मन्त्र विभाग चर्ची, पहर स्थित मन्त्र, द्वादशार, थोडशार, चतुर्विशत्यर मन्त्र द्वात्रिशदर मन्त्र २३९-२४१
- ५. चित्प्रकाश, शब्दराशि मालिनी मन्त्र, अनुत्तर, उन्मेष, और इच्छा से विश्व विमर्श का उल्लेख, आनन्द और ऊर्मियोग, अन्तःस्थ और ऊष्मयोग, द्वादशक और षोडशक स्वर-रहस्य २४१-२१
- ६. एक परामर्श सह विश्व, अशांशिक परामर्श, पञ्चाशद्वर्णेकारम्य वर्गाष्टक एकाशीति पदा देवी, अनुदात्त, उदात्त और स्वरित, पदवेदी आचार्य पाणिनि २४५-२४८

|                                                                                                      | An arrest            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| ७. संदितस्य, संविद्यभिन्न चक्रचकवाल, परापरा, परा व<br>देवियां और उनका स्वरूप, मातृसद्माव रूपा तुर्या |                      |  |
| शास्त्रार्थं का गुरूदित एकीकारोपसंहार                                                                | 286-242              |  |
|                                                                                                      | [ २५३.२५९ ]          |  |
| ६. बतुस्त्रिंशमाह्निकम्—                                                                             | 243                  |  |
| १. जयरथकृत सुशिव स्तुति मङ्गल <b>श्लोक</b>                                                           | • • •                |  |
| २. स्वस्वरूप प्रवेश वर्णन प्रतिज्ञा                                                                  | 248                  |  |
| ३. शिवता की प्राप्ति और आणव उपाय, अन्तरन्ति<br>विश्वान्ति                                            | रावेश और             |  |
| ४. आणव साधना भूमि के त्याग के अनन्तर शास्ती में प्र                                                  | वेश, शास्ती          |  |
| से शास्त्रवी का कम                                                                                   | २५५-२५६              |  |
| ५. स्वात्मतत्त्वानुप्रवेश, उपसंहार                                                                   | 746-748              |  |
| ७. पञ्चित्रज्ञमाह्निकम्                                                                              | [ २६१-३०६ ]          |  |
| १. जयरथ मञ्जल इलोक (विभु)                                                                            | २६१                  |  |
| २. शास्त्रमेलन प्रतिज्ञा                                                                             |                      |  |
| ३. व्यवहार, प्रसिद्धि और आगम                                                                         | २६२                  |  |
| ४. प्रसिद्धि के उपजीवक                                                                               | २६३-२६४              |  |
| ५. अनुमान निबन्धना, प्रत्यक्षनिबन्धना, अन्वय व्यतिरेव                                                | ह दृष्टि से          |  |
| प्रसिद्धि पर विचार, अन्यथा सिद्धि से प्रसिद्धि                                                       | २६४-२६९              |  |
| ६. चेतःप्रसाद, प्राग्वासनानुभूति                                                                     | २६९-२७२              |  |
| ७. पौर्वकालिकी प्रसिद्धि, चेतःप्रसित्त और व्यवहृति व                                                 | हम, असर्व <b>ज्ञ</b> |  |
| पूर्णस्व सिद्धि, बहुसर्वैज्ञ पूर्वत्व प्रसिद्धि, परमेश्व                                             | र भेरव का            |  |
| <b>इतहर्प</b>                                                                                        | २७२-२ <b>७७</b>      |  |
| ८. लोक ब्यवहार में प्रसिद्धि का शास्त्रीय महत्त्व,                                                   | रीव ही आच            |  |
| आगम, प्रसिद्धि की परिभाषा                                                                            | 200-424              |  |
| ९. सर्ववित् शब्दुर स्वरूप और प्रसिद्धि                                                               | २८४-२ <b>८६</b>      |  |
| १० ज्ञास्भवागमको उपायता, लौकिक वैदिकादि शास्त्रों                                                    | में सद्योजात         |  |
| वाहि भेट के माध्यम से शास्त्रीय दिष्टकोण, लिख्नाद्धातकम २८६-१९४                                      |                      |  |
| ११. कुल, त्रिक, सिद्धाकम और दुर्लभ अधिकारो पक्ष, उप                                                  | संहार २९४-३०६        |  |

#### **८. वर्जिशमाहिकम्**—

[ \$00-\$38 ]

१. जयरच कृत पूर्णाहन्तामर्शमय शब्दराशिस्तवन

300

२. शैवशास्त्र के आयातिकम वर्णन की प्रतिज्ञा

305-20€

- श. सिद्धातन्त्र कथित कम, १. भैरव, २. भैरवी, ३. स्वच्छन्द, ४. लाकुल, ५. अणुराट् (अनन्त), ६. गहनेवा, ७. ब्रह्मा, ८. इन्द्र और ९. गृढ (वृहस्पति) इनके द्वारा एक एक करोड़ के अपकर्ष कम से ९ करोड़ मन्त्रों का अध्ययन, गृढ द्वारा एक कोटि के चार माग, दो माग अर्थात् ५० लक्ष, दक्ष को, तीसरा भाग अर्थात् २५ लाख संवर्त्त की और चौथे भाग का आधा अर्थात् १२३ लाख वामन को, १२३ लाख भागव को प्रदान किया। पादपाद अर्थात् ६० लाख बलि, इसका आधा मिह, एक लाख ५६ हजार २५० मन्त्र गढड, ७८१२५ वासुकि, नौ करोड़ मन्त्रों के इम प्रकार १७ भागीय रावण, विभीषण, राम, लक्ष्मण, सिद्ध, दानव, गृह्यक, योगिवर्ग के शिष्य कम से मनुष्यों को मन्त्रों की प्राप्ति ३०९-३१४
- ४. गुरुकम-श्रीकण्ठ की आज्ञा से सिद्धों का अवतार श्यम्बक, श्रीनाय, आमर्दक, आमर्दक की पुत्री से अर्थ श्यम्बक कम और इनसे शतशाख विस्तार-श्रीतन्त्रालोक प्रशस्ति ३१९-३२२

५. उपसंहार—

**३२२-३२४** 

#### ्र सप्तत्रिशमाह्निकम्

[ ३२५-३९१ ]

१. जयरथ मञ्जल

374

- २. आगम प्राह्यत्व, ऊर्घ्वं और अधर मायोदर स्थित शासन, आर्षं शास्त्र पतन के हेतु, वामशासन से आत्म सिद्धि, सर्वसर्वं इत्ट शास्त्र ३२५-३३६
- ३. द्विप्रवाह शास्त्र, पञ्च स्रोतम् श्रीकण्ठ शासन के १०,१८ मेद भैरवशास्त्र के ६४ भेद, पीठ चतुष्टय (मन्त्र, विद्या, मुद्रा, मण्डल) उत्तरोत्तर उत्कृष्टता, विद्यापीठ प्रधान सिद्ध योगीश्वरी मत, वाम, दक्षिण, कौल, त्रिक, सिद्धान्त ३३६-३४२

| ४. निर्विकल्प प्रकाश और मुक्त, मालिनी रलोक वार्तिक        | प्रसङ्ग,            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| वडर्धशास्त्र का महत्त्व                                   | ₹84-£8¢             |
| ५. ऐतिह्यभाग—१. ब्रह्माण्ड, २. सप्तभुवन, ३. कुमारि        | का द्वीप            |
| ४. मध्यदेश, ५. अत्रिगुप्त, ललितादित्य, ६. कारमीर, ग       | ौरोकान्त            |
| चन्द्रचूड़ और शारदा के मन्दिर                             | ३४६-३५३             |
| ७. महाभैरव नारञ्जकान्ति मद्य, ८. काश्मीर पुष्प            | (केशर)              |
| जनवर्ग, ९. प्रवरपुर, प्रवरसेन नृपति, १०. वितस्ता, ११.     | अत्रिगुप्त          |
| का आवास, १२. वराहगृष्त, १३. नरसिंह गुप्त, १४. अ           | भनवगुप्त            |
| (ग्रन्थकार) १५. मातृ वियोग, १६. पिता से व्याकरण           | की शिक्षा           |
| १७. गृहवेश्म दास्य, १८. गृहजन-आनन्दसन्तति, २०.            | त्रेयम्बक-          |
| सोमानन्दात्मज उत्पल पुत्र लक्ष्मण गुप्त, २१. तुर्या ।     | मन्तति के           |
| सोमानन्दनाथ वंशाय श्री संभुनाय                            | ३५४-३७१             |
| ६, श्रीचन्द्रशर्म मे लेकर आचार्य भास्कर पर्यन्त सेवारस वि | वरचिता-             |
| नग्रह प्रमल नहजनों के नाम, इनके भाई मनोरथ, कण             | ओर मन्द्र           |
| का निवास सम्बन्धी आग्रह, इनके पितृव्यतनय, रा              | मगुष्त के           |
| सन्दर्भ, वृत्सलिका के घर निवास, शोरि, कर्णवधू, योगे       | श्वारदत्त,          |
| मो अम्बा के प्रसङ्ग                                       | ३७२-३८२             |
| ७. लुम्पक, वत्सलिका के घर पर ही श्रोतन्त्रालोक नामक       |                     |
| महार्धनिबन्ध रचना का उल्लेख उपमंहार                       | ३८४-३९१             |
| . परिशिष्ट भाग [अ] राजानक जयरथ कृति (४७ श्लोक)            | [ ३९२-४ <b>१९</b> ] |
| १. ग्रन्थ प्रशस्ति                                        | ३९२- <b>३९४</b>     |
| २. ऐतिह्य भाग                                             | 368-86              |
| . परिशिष्ट भाग [आ] तन्त्रोच्चयः ( लघुकायतन्त्रग्रन्थ )    | [४२०-५०९]           |
| १. प्रथम आह्निक                                           | ४२०-४२९             |
| २. द्वितीय आह्निक                                         | ४३०-४३र             |
| ३. तृतीय आह्तिक                                           | ¥\$\$-¥\$€          |
| ४. चतुर्थ आह्निक                                          | ¥34-88€             |
| ५. पञ्चम आह्निक                                           | ARR-844             |

| ६. षष्ठ आह्निक                                     | 84 B-864        |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| ७. सप्तम आह्निक                                    | <b>REE-ROR</b>  |
| ८. अष्टम गाह्मिक                                   | 804-866         |
| ९. नवम आह्निक                                      | 846-605         |
| १०. दशम आह्निक                                     | 403-404         |
| ३. परिशिष्ट भाग [ इ ] अनुभव निवेदनम्               | [ 490-486]      |
| १. देहस्थदेवताचक्रस्तोच                            | ११०-५१६         |
| २. पञ्चरलोकोस्तोत्र                                | <b>५१</b> ७-५२• |
| ३. परमाद्वयद्वादशिका                               | ५२१-५२९         |
| ४. विम्बप्रतिबिम्बवाद                              | ५३०-५३९         |
| ५. बोधप <del>ठच</del> दशिका                        | 480-484         |
| ६. भैरवस्तात्र                                     | 488-440         |
| ७. महोपदेशनिश्चतिका                                | ५५१-५५७         |
| ८. रहस्य पञ्चदिशका                                 | 946-454         |
| ९. क्रमस्तोत्र                                     | ५६६-५८४         |
| १०. अनुत्तराष्टिका                                 | ५८५-५९१         |
| ११. परमार्थचचि                                     | ५९२-५९५         |
| १२. अनुभवनिवेदन                                    | ५९६-५९८         |
| ४. भूलग्रन्य परिविष्टांशः                          |                 |
| १. मूल और उद्धरण क्लोक                             | ५९९-६२८         |
| २. विशिष्टशब्द, विशिष्टोक्तियाँ                    | ६२९-६५५         |
| ३. गुरु और ग्रन्थकार, शास्त्र क्रमः, संकेतप्रह शोर |                 |
| अपमुद्रण संशोधन                                    | ६५६,६६२         |
|                                                    |                 |



भोमन्ममाहेदवराचार्यंवर्यभोमविष्नवगुप्तपादाचार्यंविरिचतः भोराजानकजयरथाचार्यंकृतविवेकच्याक्यया विभूवितः डाँ॰ परमहंसमिधकृत-मोर-सोर-विवेक-हिम्बीभाष्यसंविकतः

# श्रीतन्त्रालोक:

[ अष्टमो भागः ]



# श्रीतन्त्रालोके

श्रीमन्महामाहेदवराचार्याभिनवगुप्तविरिचते श्रीजयरबकृतविवेकाख्यटोकोपेते डॉ॰ प्रमहंसमिश्रकृत-नोर-श्रीर-विवेक-हिन्दीभाष्यसंविस्ते

# त्रिंशमाहिकम्

सहजपरामशिक्षकमहावीयंसीघधौततनुम् । अभिमतसाधकसाधकमनोऽनुगं तं मनोनुगं नौमि॥ इदानी द्वितीयार्धेन मन्त्रान् निरूपियनुमाह

भोमन्महामाहेश्वराचायंवयंश्रीमवाभनवगुप्तविरचित भीराजानक जयरयकृताविवेकाभिक्यव्याख्योपेत डॉ० परमहंसमिश्रकृत-नोर-सोर-विवेक हिन्दी भाष्य संविक्त

### श्री तन्त्रालोक

[भाग ८]

# तीसवाँ आह्निक

सहजविमर्श-विकासबल-सुषा-धौत मनमीत । साधक-अभिमत जय सुमन, जयरव सतत विनीत ॥ स्वीकृत शैलो के अनुसार दूसरो अर्धालो में मन्त्रों के निरूपण की प्रतिज्ञा कर रहे हैं—

#### अय ययोचितमन्त्रकदम्बकं

त्रिककुलक्रमयोगि निरूप्यते ।

ननु किमनेन निरूपितेनेत्याशङ्क्य आह

तावविमर्शानारूढिषयां तिसद्धये क्रमात् ॥ १ ॥

तावान् पूर्णः । तित्सद्धये इति पूर्णाहं विमर्शारोहमं पत्त्यर्थमास्यर्थः ॥ १ ॥ ननु कथमनेन तत् स्यादित्याशङ्कव आह

शास्त्र और परम्परा मे प्राप्त उचित रूप मे प्रयोग में लाने योग्य त्रिक विज्ञान, कुल दर्शन एव कम सम्प्रदाय के अनुसार मान्यता प्राप्त, सन्त्रवर्ग का यहाँ इसी श्री तन्त्रालाक शास्त्र के तीसवें आह्निक में निरूपण किया जा रहा है।

जिज्ञासु पूछता है कि, मन्त्र निरूपण का उद्देश्य क्या है ? मन्त्र यदि शास्त्र स्वीकृत हैं, त्रिक, कुल और कम दर्जनों की परम्परा में प्राप्त हैं, तो यहाँ उनके निरूपण की क्या आवश्यकता ? इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं —

मन्त्रार्थ में अनुप्रवेश के लिये पूर्णात्मक परिवमर्श में अधिरूढ होना अनिवार्यतः आवश्यक माना जाता है। इस पार्यन्तिक स्तर पर सभो अधिरूढ हों, यह सम्भव नहीं। अनारूढ साधक को यह समीहा होती है कि, परिवमर्श समावेश साधना में हम भी समाहित हो सकें। ऐसे ही अनुमन्धित्मु और आरुद्ध साधकों के लिये और पूर्ण पर-विमर्श-आरोह-सिद्धि के लिये मन्त्रों का निरूपण किया जा रहा है। साधक पूर्णाहन्तापरामर्श के सर्वातिशायो स्तर पर आरूढ होने का आकार्झी है। उसको इसकी सिद्धि हो जाय, इसके लिये इन मन्त्रों का निरूपण यहाँ किया जा रहा है। इसी निरूपण में पूरा तीसवाँ आह्निक उपकान्त है। १।।

जो अभी अनारूढ है, वह मन्त्रानुसन्धान मे विमर्शारोह सम्पत्ति को कैसे प्राप्त कर सकता है ? इस जिज्ञामा का समाधान कर रहे हैं—

#### प्रतिबुद्धा हि ते मन्त्रा विमर्शेकस्वभावकाः।

ननु विमर्शस्वभावत्वं नाम कर्त्रेव संभवतोत्युक्तं प्राक् बहुशः, मन्त्राहच करणस्वा इति कथमेवामेवं न्याय्यमित्याशञ्चाय आह

### स्वतन्त्रस्यैव चिद्धाम्नः स्वातन्त्र्यात् कर्तृतामयाः ॥ २ ॥

ननु यदि एवं, तत् कथमाचार्यस्य दोक्षानुग्रहादी कर्तृत्वं घटेतेस्या-शङ्कच आह

यमाविशन्ति चाचार्यं तं तादात्म्यनिरूढितः । स्वतन्त्रोकुर्वते यान्ति करणान्यपि कर्तृताम् ॥ ३॥

शास्त्रकार के अनुसार वे मन्त्र वोध के प्रतीक हाते हैं। मायात्मकता के प्रतिकूल इनके सांमुख्य से प्रतिबोध हो जाता है। इसिलिये मन्त्रों का 'प्रतिबृद्ध' कहते हैं। इनका स्वभाव ही विमर्शात्मक है। उनमे विमर्श सिद्धि अवस्यम्भावी मानो जाती है।

इस तय्यारमक धारणा के विरुद्ध एक प्रश्न यहाँ उपस्थापित किया जा सकता है कि, विमर्श स्वभावनः कर्ता का गुण माना जाता है। यह कर्ता में ही होता है। यह पहले के आिंह्नकों में स्थान-स्थान पर प्रतिपादित किया गया है। यह भो कहा गया है कि, मन्त्र करण रूप माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें विमर्श स्वभाव कहने का आधार क्या है? इमका उत्तर दे रहे हैं—

शास्त्रकार कहते हैं कि, मन्त्र कर्तृत्व सम्पन्न होते हैं। ये कर्तृता-मय माने जात हैं। चिद्रूप शिव स्वतन्त्र होता है। स्वतन्त्र चित्तत्त्व के मूलनिधान शिव के स्वातन्त्र्य की शक्ति से ही ये भी कर्तृत्व सम्पन्न हो जाते हैं। इसी आधार पर इन्हें 'कर्तृतामय' कहते हैं॥ २॥

जिज्ञासु बड़ा जागरूक है। वह कहना है कि, यदि ऐसी बात सत्य है, तो दोक्षा आदि के प्रसङ्ग में आचार्य में कर्त्तृत्व केसे घटित हाता है? इस जिज्ञासा का उपशमन कर रहे हैं— ननु यदि एवं, तत् करणमन्तरेण एषां कर्तृस्वमेव कथं घटत इत्या-शङ्काध उक्तं यान्ति करणान्यपि कर्तृतामिति मन्त्रा हि कर्तृतां यान्त्यपि करणानि अजहत्कर्तृभावां करणतामिधशेरते इत्यर्थः ॥ ३ ॥

इदानी मन्त्राणामेव स्वरूपं निरूपयति

आधारशक्तो हीं पृथ्वीप्रभृतौ तु चतुष्टये। क्लां क्ष्वीं वं क्षमिति प्राहुः क्रमाद्वर्णचतुष्टयम्।। ४।।

मन्त्र की यह शक्ति है कि, जिस आचार्य पर इनका आवेश होता है, उससे इनका तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य को निरूढि से मन्त्र हो आचार्य में भी स्वातन्त्र्य शक्ति का उल्लास कर देते हैं। इसो से आचार्य में स्वातन्त्र्य घटित हो जाता है। यहाँ यह शङ्का नहीं करनी चाहिये कि, यदि मन्त्र तादात्म्यनिरूढि से उन्हें स्वतन्त्र करते हैं, तो उन्हें कारण रूप करणधर्मा क्यों नहीं मानते? क्योंकि इनमें कर्नृ स्व और करणत्व दोनों भाव विद्यमान होते हैं। कर्नृ स्व को वरण करने के साथ हो ये करणधर्म के भो आधार बने रहते हैं। करण धर्म का परित्याग नहीं करते। करणता उनकी शब्या है और कर्त्नृत्व उनका गुण। इस तरह मन्त्र कर्नृत्व और करणस्व के उभयस्व से संविद्यत भान जाते हैं। दोनों कार्य साथ-साथ सम्पादित करते हैं।। ३॥

अब मन्त्रों क स्वरूप का हा निरूपण कर रहे हैं-

आधार शक्ति विश्व का धारण करने वालो शक्ति मानी जाती है। शारार मे यह मूलाधार चक्र मे रहता है। इसका बीज मन्त्र 'हों' माना जाता है। मूलाधार के देवता ब्रह्मा हैं। सृष्टि की क्षिप्रता का प्रताक हो 'हों' बोज मन्त्र है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं। अता यह बाज ब्रह्मा की सृष्टि का सहयागा माना जाता है। इसका शक्ति कमलासना माना जातो है। जिस आधार पर वंठ कर इस मूल से सम्पृक्त हाकर साधक जप करता है, वहाँ यदि यह बीज न रहे, ता साधक को विद्युश्चित्त को पृथ्वो आत्मसात् कर लेती है। 'हीं' बोज पर बैठ कर जप करने से शरीर मे ऊर्जा का विपुल विस्फार होता रहता है। साधक यथा शोध्म सिद्धि का अनुभव करने लगता है। यह बीज मन्त्र सृष्टि के समस्त आधारों को पुष्ट करता है। इसके विभिन्न प्रयोग शास्त्रों में उल्लिखत हैं।

हं नाले यं तथा रं लं वं धर्मादिचतुष्टये।

ऋः ऋं लं लृं चतुष्के च विषरोतक्रमाद्भवेत्।। ५।।

ओं औं हस्त्रयमित्येतिद्वद्यामायाकलात्रये।

अनुस्वारिवसर्गी च विद्येशेश्वरतत्त्वयोः।। ६।।

काविभान्ताः केसरेषु प्राणोऽष्टस्वरसंयुतः।

सिबन्दको दलेष्वष्टस्वय स्वं नाम वीषितम्।। ७।।

पृथ्वोप्रभृताविति घरायां स्रोदे पोते कन्दे च। तेन आधारशक्ती मायाबीजम्, अन्यत्र तु नाभिवीमस्तनक्षीराभ्यां कण्ठनासाम्यां युक्ता केवला च, पोते तु कण्ठः, तेजश्च सर्वत्रेति। नाले इति दण्डे, तेन अत्र सीजाः प्राणः। विपरीते इति अधमीदी, तेन अत्र ओजः सिभन्नमन्तःस्थानां चतुष्टयं नपंसकानां च। विद्येति चतुष्किकारूपमसूरकमयी मायेति अधश्छादनरूपा, कलेति उद्यंच्छादनरूपा। विद्याया एव ईश्वरतस्य सिनकृष्टोपरितनभूमिका, तेन अत्र जङ्काद्वयं मविसर्गः प्राणश्चेति। विद्येशेति विद्येश्वरास्थानं पद्माकारमोश्चरतस्य , ईश्वरेति सदाधिवः; कणिकायां हि शुद्धावरणादिरूपा व्याप्तिरिति भावः। कादिभानता इति चतुर्विश्वतिः, तेन प्रतिकेमरमेकेको वर्णः। प्राणो हकारः। अआ उई उउ एऐ इस्यष्टो स्वगः। अथेति नवकस्येति च उक्तेरिदमापिततं यत् कणिकायामपि प्राण एव नवमस्वरभिन्न इति। तदुवतं

'केसरेषु भकारान्ता हं हां हि हीं च हुं तथा। हूं हें हैं हों वलेब्वेचं स्थसंज्ञाभिश्च शक्तयः।' इति ॥ ४-७॥

आधार शक्ति पर गहराई से विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि, यह समस्त धरा पर्यन्त विश्व को धारण करने वालो इच्छा शक्ति रूपा ही है। शिव शक्ति सामरस्य में इस विश्वास्मकता का उल्लास होता है। सर्व प्रथम पारमेश्वरो इच्छा शक्ति, उसमें धरा, धरापर सुराद, सुरोद में पार-प्रतिष्ठिति जहाँ पात का 'उपरित' ( हकने की जगह ) हाती है। पोत मस्त् माना जाता है। जहाँ तक कन्द का प्रश्न है, किसा कन्द से जैसे लताओं का उदय होता है, उसी तरह इससे विश्व का आसूत्रण होता है।

मूलाधार से शाक्त पद्मनाल ऊपर अग्रेसर होता है। 'हं' यह पद्मनाल का बीज है। इस नाल के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी आगे बढ़ते हैं। धर्म बीज'यं', ज्ञान बीज 'रं' वेराग्य बीज 'ल' और ऐश्वर्य बीज 'व' माने जाते हैं। इसके विपरोत अधम, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य के क्रमशः में 'लू' 'र्ह्यं', 'ऋं' और 'ऋं' बीज हाते हैं।

'ओं', 'औं' और 'हः' ये तोन बोज क्रमशः विद्या, माया आंर कला क प्रतीक हैं। अनुम्वार (ं) और विसर्ग (ः) ये दानों 'अ' मूल स्वर क साथ शुद्ध विद्या और ईश्वर तत्त्व के बीज माने जाते हैं। क से लेकर भान्त अर्थात् 'भ' वर्ण तक अर्थात् स्पर्श रूप २४ वर्ण उस कमल के केशर रूप माने जाते हैं।

इस तथ्य को श्री मालिनोविजयोत्तरतन्त्र, अधिकार ८ क्लोक ५४-६० के आधार पर ही व्याख्यायित किया जाना चाहिये। वहां अन्तःकृति शब्द पर बल प्रदान किया गया है। आत्म पूजा के पश्चात् करणीय अन्तर्याग का प्रक्रिया अपनायी जातो है। समस्त योगों के आचार्य इस अन्तःकृति प्रक्रिया का आदर करते हैं।

नाभि के नीचे चार अङ्गुल को व्याप्ति में पिण्ड की आधार शक्ति का उल्लास होता है। यह समझने याग्य आङ्गिक निर्मिति है। चारों अङ्गुलों में ध्याप्त आधार शक्ति का स्वाध्याय आतन्त्रालाक भाग पाँच १५। २६५-३०८ के प्रकरण के आधार पर किया जा सकता है। धरा, सुरोद, पोत और कन्द ये चार पारिभाषिक शब्द हैं। नाभि से कन्दतक १६ अङ्गुलों को मिति मानी जाती है। इसको चार भागों में बीटने पर चार-चार अङ्गुल का क्षेत्र धरा, ४ अङ्गुल सुरोद, चार अङ्गुल पोत, और चार अङ्गुल कन्द का भाग आता है। एक-एक अङ्गुल में भी इनको माना जाता है। योग को प्रक्रिया में इनका प्रयाग आनिवार्यतः आवश्यक होता है।

इस सन्दर्भ को अभिज्यक्ति देने के लिये कई पारिभाषिक और कूट काज्दों का प्रयोग यहाँ किया गया है। उनको स्पष्ट रूप से इस प्रकार समझा जा सकता है—

- १. आधारशक्ति—माया बीजात्म इम शक्ति के सम्बन्ध में आचार्य जयरथ ने स्पष्ट लिखा है कि, 'आधारशक्तिरिच्छात्मा पर्यन्तर्वित्तो पारमेश्वरो धारिका शक्तियंस्यां धरादि विश्वमाध्रियते।'' अर्थात् परमाल्मा की पर्यन्त वित्तेनी विश्वधारिका इच्छा शक्ति को ही आधार शक्ति कहते हैं। धरा ३६ तत्त्वों की पायंन्तिको अन्तिम आधार पानो जातो है। धरातस्व के साथ तीन अन्य अवस्थान भी विचारणाय हैं—
- २, सुरोद जलोय सारा भाग घरा पर हो आधारित है। स्रा के उदक से परिपूर्ण एक समुद्र का प्रकल्पन योगवेला विद्वद्वर्ण करता है। शारीरिक संरचना के इस शारीरक विज्ञान का निदेशक शास्त्र करते हैं। इस सुरोद की आधार धराशक्ति ही है। सभी एक दूसरे के ये क्रिमक आधार माने जाते हैं। यह अप तस्व का प्रतिनिधित्व करता है।
- ३. पोत—मरुत्तस्व वा प्रतिनिधि है। संवित् प्राण रूप में परिणत होती है। अर्थात् संविद्धिमर्श में प्राण रूप मरुत का प्रवाह हो प्रवाहित होता है। मेय रूप सामुद्रिक पदार्थों में भरे म्रोद में पोतों के ठहरने को जगहें तै रहती हैं। वे स्थान हो कण्ठ पर्यन्त अवस्थित हैं।

#### ४, करव -शीतन्त्रालोक ६।४९-५०

कन्द बीजात्मक होता है। जैसे बीज में वृक्ष का अवस्थान शास्त्रत है, उसी तरह कन्द भी विध्व का आसूत्रण करने वाला अञ्च माना जाता है। इस क्रम में आधार शक्ति का बीज हों, घरा बीज 'क्लां', सुरोद बीज 'क्वों', पोत बोज 'वं' और कन्द बीज 'क्षं' योगियों और साधकों द्वारा अनुभूत भौर शास्त्र स्वीकृत बीज हैं। इसी तथ्य को शास्त्रकार ने 'प्राहु:' किया दारा संकेतिस किया है।

आचार्य जयरच ने यहां मेरो कल्पना के अनुसार एक साधना के विशिष्ट पक्ष का उद्धाटन किया है। आधार शक्ति में माया बीज के न्यास के

बाद नाभि, पोत और तेज के कम में उन्होंने उस समय प्रचलित परम्परा का ही उल्लेख किया है। नाभि में दो तरह का मन्त्र न्यस्त किया जाना चाहिये। अर्थात् मन्त्र का यही स्वरूप वहाँ उपयुक्त है। एक युक्त मन्त्र स्वरूप और दूसरा केवल मन्त्र स्वरूप। युक्त मन्त्र वाम स्तन (ल) और क्षीर क्ष अर्थात् 'क्ष्लां' बीज के साथ कण्ठ 'व' और नासा 'ई' = क्ष्ल्वीं बोज रूप में उद्धार किया जाता है। दूसरे पक्ष में केवल 'क्ष्लां' बोज ही पूर्वोक्त विधान के अनुसार उचित है।

जहाँ तक पोत का प्रश्न है, यह मध्त् तत्त्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कण्ठ अर्थात् 'वं' बीज का हो मन्त्र उचित है। इसी तरह तेज की अ्याप्ति सर्वत्र मानी जाती है। अर्थात् धरा, सुगेद, पोत और कण्ठ सर्वत्र तेज बीज (ं) 'बिन्दू' का प्रयोग आवश्यक होता है। इस क्रमिकता पर ध्यान देना चाहिये।। ४।।

नाल दण्ड को कहते हैं। नाल में 'ह' बीज-मन्त्र सर्वदा उल्लिमित रहता रहता है। अर्थान इसी बाज की शिक्त में दण्ड का अस्तित्व मुरक्षित रहता है। श्री तन्त्रालाक २१।२५ के आधार पर यहाँ हों बोज की शिक्त का प्रकल्पन किया जा सकता है। दण्ड में प्राण मा दण्डाकार हो जाता है। श्री जयरथ के अनुसार 'ताल्स्य्यात तदाकार' का यही ताल्पयं है ।

आचार्य जयरथ ने यहाँ प्राण का विचित्र विशेषण प्रयुक्त किया है। आह्निक २९ तक इसका प्रयाग श्रीतन्त्रालोक में कहीं उपलब्ध नहीं है। २१।२५ वाली पंक्ति में शाक्तबल का प्रयाग है। स और ओजस् में बने इस 'सीजाः' के आगमिक ब्युत्पत्ति के साथ विशिष्ट अर्थ निकाले जा मकते हैं। परात्रीशिका के अनुसार चतुर्दश धाम के साथ सृष्टि के मीत्कार को मिलाकर बने बीज मन्त्र के समान कोई मन्त्र नहीं होता। उसी में सारे मन्त्र निष्कान्त होंते हैं। यह उन्मना के पराशूलाब्ज पर उल्लीसत रहता है। महाशैब माव से भावित सभी योगी इसे जानते हैं। यहाँ सीजाः का सकार

१. बी तम्त्रालोक २१।२५

२. स्वच्छन्द तन्त्र २।५५-५९

प्राण का भी विशेषण है। इसका एक अर्थ विन्दु युक्त चार अन्तःस्थ और चार नपंसक वर्ण भी होता है। नपंसक व अन्तःस्य को ओजम् भी कहते हैं। अर्थात् विन्दु से युक्त अन्तस्य और नपुंसक ऋ, ऋ, ॡ, लू ये चार वर्ण भी सीजाः कहे जाते हैं।

धर्मादि चत्र्य पौराणिक धर्मादि चतुष्ट्य के अतिरिक्त परिगणित हैं। ये क्रमशः १. धर्म, २. ज्ञान, ३. वेराग्य और ४. ऐश्वयं माने जाते हैं। धर्म में बोज मन्त्र 'यं', ज्ञान में 'रं', वेराग्य में 'लं' और ऐइवर्य में बोज मन्त्र' का कप 'वं' होता है। इनको ज्यान प्रक्रिया में मनत्र के स्वरूप यं धर्माय नमः, रं ज्ञानाय नमः लं वैराग्याय नमः और 'वं' ऐक्वर्याय नमः ये चार प्रकार के बनते हैं। इनमें बिन्दु युक्त अन्तःस्थ हैं।

( आ )

जहां तक अधमादिका प्रश्न है, ये धमं के विपरोत हैं। ये अधमादि भी चार हो होते हैं। ये हैं-- १. अधर्म, २. अज्ञान, ३. अवैराग्य और ४. अनैश्वयं । इनके मन्त्रों का रूप इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिये-१. ऋं अधर्माय नमः २. ऋ अज्ञानाय नमः, ३. ॡं अवैराग्याय नमः और ४. ल' अनैश्वर्याय नमः । ये चार अधर्मादि के मन्त्र-स्वरूप ( बिन्दु युक्त नप्सक वर्णों के साथ ) तन्त्र स्वोकार करना है। इसे धर्माद्यष्टक भी कहते हैं। चार धर्मादि और चार अधर्मादि एक साथ मिलाकर ये आठ हो जाते हैं। एक शब्द में धर्माद्यष्टक का प्रयोग हो प्रचलित है।। ५॥

इस विक्लेषण से आन्तरिक पूजन कम की एक विशिष्ट प्रक्रिया का पता चलता है। साधना में संलग्न साधक इसे आज भी अपनाते हैं। यहाँ प्यक आसन बनाकर स्वतन्त्र व्यक्तिगत पूजा का विधान है। उसमें प्रयुक्त मन्त्रों के स्वरूप की प्रस्तुति भी यहाँ है। र

मा २।६३ ल स्व तत्त्र २।६१

१. श्री मा॰ वि॰ ८।५४

२. श्रीत॰ ३०।९

पृथक् आसन पर पूजा में अवस्थित साधक ऐश्वर्य पूजन के साथ ही आजा भूमि पर अवस्थित हो चुका होता है। इसके ऊपर साधक विद्या क्षेत्र में प्रवेश करता है। विन्दुतर्थ की साधना के कई भेद हैं। जैसे—अर्ध चन्द्र से निरोधिका तक विन्दु की ज्याप्ति मानी जाती है। अतः कुछ साधक नामानुमन्धि के सन्धान में इसी मार्ग से सफल हो जाते हैं। दूसरे मित्र विद्या क्षेत्र का बानन्द लेते हैं।

विद्या चतुष्किका रूप मधूर के दाने के आकार में योगियों को प्रत्यक्ष साक्षात्कृत हो जातो है। यह माया के अधर और कला के उठ्वं आच्छादन के बीच में विराजमान रहता है। माया का प्रन्थ कहते हैं। चतुष्किका इसी प्रन्थि के उपर अवस्थित होती है। उनो को अशुद्ध विद्यातस्य कहते हैं। यह तीन छदन संवलित प्रमुख तस्य है। उगर के छदन का नाम 'कला तस्य है। कला और माया के मध्य में हाने में क. ख छदन मयो विद्या का ईश्वर तस्य तक पहुँचने का आधार माना जाता है। विद्या, माया और कला इन तानों में मन्त्र का स्वरूप 'ओं', ओं और 'हः' बीजों के रूप में शास्त्र में निर्दिष्ट हैं। तन्त्र अभिधान के अनुमार ओं औ का जङ्घाद्वय कहते हैं और 'हः' को सविसर्ग प्राण कहते हैं।

जहाँ तक विद्या के ऊर्घ्य अवस्थान का प्रश्न है, सामक वर्ग जब आगे बढ़ता है, तो उसे विद्येश तत्त्व का परिवेश प्राप्त होता है। विद्येशवराधिष्ठान-स्थान पर पद्माकार ईश्वरतत्त्व का प्रभाव होता है। इसे विद्यश कहते हैं। विद्येश के ईश्वर का विद्येशेश्वर कहते हैं। यहाँ सदाशिव तत्त्व का प्रभाव है। इन दोनों के मन्त्रों का स्वरूप क्रमश: 'अ' ओर 'अः' माना जाता है।

ईश्वर तस्य का आकार पद्म के समान नितान्त आकर्षण से संविलत होता है। इस पद्म में ईश्वर और सदाशिव तस्य अधिष्ठित रहते हैं। इसमें अनुस्वार और विसर्ग रूप मन्त्रों को व्याप्ति अनुभूति का विषय है। इन पद्मों की किणका इन्हों शुद्ध मन्त्रस्थ आवरणों से व्याप्त रहतो है। पद्म में केसर

१. भोगा वि ८।६०

२. स्बछन्दतन्त्र-२।५८

का होना प्राकृतिक संरचना के वैचक्षण्य का प्रतोक माना जाता है। इन मध्यावस्थित वौद्योस केमरों में 'क' से लेकर 'भ' तक (कादिभान्त) २४ अक्षर अपनी स्वात्म मन्त्रात्मक सत्ता में विराजमान होते हैं। इस पद्म के आठ दल निर्वारित हैं। इन पर बिन्दु के साथ क्रमिक आठों स्वर उल्लेसित होते हैं। आठ स्वरों के कम इस प्रकार निर्दिष्ट हैं।

अ आ, इ ई, उ ऊ, और ए-ऐ (श्रीमा॰ वि॰ तन्त्र ८।६२) के अनुसार इनका क्रम पूर्व से प्रारम्भ किया जाता है।

आचार्य जयरथ ने इलाक ७ में आये 'अथ' और इलांक खाठ में आये 'नवकस्य' इन दो शब्दों के आधार पर यह अनुमित किया है कि, आठ दलों के अतिरक्त कांणका में भी प्राणवर्ण (ह) नवम स्वर गंविलत होकर उल्लेसित होता है। अर्थात् दलों में भी उक्त आठा स्वर प्राण के साथ ही उल्लेसित होते हैं। इसके लिये उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में एक आगमिक प्रामाण्य भी प्रस्तुत किया है—

केमरों में क में लेकर भ तक २४ स्पर्ध वर्ण आर पूरव के दल से प्रारम्भ कर हैं, हों, हिं, हीं, हुं, हैं और हैं ये बाज मन्त्र अन्तिम आठवें तक पूरे हो जाते हैं। बचता है नवीं स्वर 'ओं'। इसको भी प्राण पर प्रतिष्ठित कर कर्णिका में प्रतिष्ठापित करना चाहिये।"

शास्त्र का स्पष्ट निर्देश है कि, इन दलों पर शिक्तयों के उनके अपने नाम उदांप्त होते रहने चाहिये। ये नव नाम (श्रामा० वि० तन्त्र के अधिकार ८।६३-६४) एवं (स्व० तन्त्र २.६८-७०) में उिद्दृष्ट हैं। वे कमशः इस प्रकार हैं—१. वामा पूर्वदल, २. ज्येष्ठा अग्निकाणीय दल, ३. रौद्रो दक्षिण दल, ४ काली नैऋत्य दल, ५. कलिकरणी वाक्यदल, ६. बलिकरणी वायव्यदल, ७. बलप्रमिथना उत्तर दल, ८. सर्वभूतदमनी ईशान दल। इस कम में नवीं मनान्मनी की जयरय किणका में न्यस्य मानते हैं। (स्व० तन्त्र २।७१ में यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है—''मध्ये मनोन्मनी देवीं किणकायां निवेशयेत्'' अर्थात् मनोन्मनी देवी को किणका में विशेष रूप से निर्दिष्ट करना चाहिये॥ ४-७॥

## शक्तीनां नवकस्य स्याच्छषसा मण्डलत्रये। सविन्दुकाः क्ष्मं प्रेते जूं शूलश्रुङ्गेषु कल्पयेत्।। ८॥

मण्डलत्रये इति अर्थादिधिष्ठातृसिहते, तेन आग्नेये मण्डले गुह्यं, सीरे उदरं, चान्द्रे जीव इति । प्रेते च ओजःसंभिन्ने नाभिकटो । शूलप्राङ्गेषु च

श, ष और स ये श वर्ग के तीन प्रमुख वर्ण हैं। ये तीन मण्डलों के प्रतीक हैं। तीनों मण्डलों के नाम आचार्य जयरथ ने दिये हैं। इनके नाम कमशः इस प्रकार हैं—

१. आग्नेय मण्डल, २. सौर मण्डल और ३. सोम मण्डल।

१. आग्नेय मण्डल—अग्नि प्रमाता तस्व माना जाता है। अग्नि कोण वाले अग्नि शब्द का यहां अर्थ नहीं है। विश्व को अग्नि, सूर्य और सोम तस्वों से आवृत माना जाता है। यह शरीर भी इन तस्वों से ज्याप्त है। अग्नि तस्व के परिवेश का अग्नि मण्डल कहते हैं। यह ध्यान देना चाहिये कि, मण्डल आजीवन इन जीवों में जिजीविषा के मूल आधार हैं। शरीर में अग्नि मण्डल 'गृह्य' में अवस्थित है। सीर मण्डल 'उदर देश' में और सोम मण्डल जीव भाव' में विद्यमान है। आग्नेय मण्डल के अधिष्टाता 'ब्रह्मा' हैं। मण्डल का ध्यान और न्यास में उपयोग आदि कार्य अधिष्टाता के साथ ही करना चाहिये। आन्तर पद्म किणका में इसका अवस्थान होता है।

२. सौर मण्डल—शरीर में इसका अवस्थान उदर भाग में होता है। इसके अधिष्ठाता 'विष्णु' हैं। पद्म में जहाँ आसन को कल्पना होती है, उसमें मध्य पत्र में इसका अवस्थान होना चाहिये। कुछ लोग पूर्वपत्र में भी इसको प्रतिष्ठित करते हैं।

रे. सोम मण्डल-यह पद्म के केशर भाग में प्रतिष्ठित किया जाता है और गरीर में इसका अवस्थान शारीरक 'जीव-भाव' है। इसके अधिष्ठाता 'हर' शुभाभिधेय शिव हैं।

एक महत्त्वपूर्ण शक्तिमन्त बीजमन्त्र है, (क्ष्मं) विन्दु युक्त 'क्षकार' युक्त मकार का संयोगाक्षर। शरीर में इसे 'प्रेत' स्थान में प्रतिष्ठित करते हैं।

१. स्वच्छन्द तन्त्र २।२७०

पृथगासनपूजायां क्रमान्मन्त्रा इमे स्मृताः। संक्षेपपूजने तु प्रागाद्यमन्तयं च बीजकम्।। ९।। आदायाघारशक्त्यादिश्लभ्युङ्गान्तमर्चयेत् । अग्निमारुतपृथ्वयम्बुसषष्ठस्वरिबन्दुकम् ।। १०।।

सिबन्दुदण्डशूलम् । आद्यमिति आधारशक्तिवाचकं मायाबीजम् । अन्त्यमिति शूलारवाचकं जूँकारं, तेन हीं जूँ आमनपक्षाय नम इत्यूहः । अग्निः रेफः, माइतो य, पृथ्वो ल, अम्बु व, षष्टः स्वर क्रकारः । अ इ उ ए ओ इति पञ्च

'प्रेत' एक कूट पारिमाणिक शब्द है। इसका अर्थ होता है — ओजस् संबिलत नाभि और किट प्रदेश। शल्यय को चर्चा पहल आ चुको है। उनके शृज्ञ शूल शृङ्ग कहलाते हैं। शूलश्रृङ्गों पर 'जू' बाज मन्य का प्रकल्पन आवश्यक है। इस बीज मन्त्र में अवस्थान साधक को चित्तस्व के एक नय सायाम में लाकर खड़ा कर देता है।

मातामानमेयात्म इस सार्जनिक उल्लास में अर्गन, सूर्य और साम मण्डल का साक्षात्कार करने वाला साघक यह जानता है कि, धरा से प्रारम्भ होकर यहां तक के बोजों के एक दूसरे के आधारभूत अङ्ग कीन कीन और किस कम से हैं। पृथगासन पूजा के कम मे इनका प्रयोग और साथ हो संक्षेप पूजन में इनका कंसा स्वरूप होता है? इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये। संक्षेप पूजन मे आधार शक्ति का बोज मन्त्र 'ह्री' के साथ 'जू' मन्तिम बीज लगाकर एक बीजात्मक प्रत्याहार बनता है। उसके साथ आसनपक्षाय नमः लगाकर 'ह्री जूं आसनपक्षाय नमः' यह ऊहात्मक मन्त्र बनता है। इसी मन्त्र से सक्षेप से आसन-पूजन का विधान पूरा हो जाता है।। ८९।।

शास्त्रकार यह स्पष्ट कर रहे हैं कि, आधार शक्ति से आरम्भकर शूलश्रृद्भपर्यन्त अर्चन करना चाहिये। अग्नि-र(रेफ), मास्त 'य', पृथ्वी 'ल' अम्बु 'व' षष्ट स्वर 'ऊ कार', ये सभी बिन्दु युक्त होकर एक साथ प्रयुक्त करने पर रितशेखर मन्त्र की आकृति प्रहण करते हैं। 'यूर्ल्वू' या 'र्यूर्ल्बू'

### रितशेखरमन्त्रोऽस्य वनत्राङ्गः हस्वदीर्धकैः । अग्निप्राणाग्निसंहारकालेन्द्राम्बुसमीरणाः ॥ ११॥ सषष्ठस्वरिबन्द्वर्धचन्द्राद्याः स्युनंवात्मनः ।

ह्रस्वाः आ ई ऊ ऐ औ अः इति षट् दीर्घाः । एवमापाते एवं वचनावन्य-त्रापि अङ्गवनश्राणामियमेव वार्तेति आवेदितम् । अग्निः रेफः, प्राणो ह, अग्निः रेफः, महारः क्ष, काला म, इन्द्रो ल, अम्बुव, समोरणा य, षष्ठः स्वर ऊकारः ॥ ८-११ ॥

मन्त्र का ऊहात्मक पञ्च वक्त्र स्वरूप है। जहाँ तक इसके वक्त्राङ्ग का प्रश्न है, यह ह्रस्व और दीर्घ दोनों प्रकार के स्वरा में संयुक्त कर प्रयुक्त किया जा सकता है। इसका ऊहात्मक स्वरूप इस प्रकार से आकृति ग्रहण कर सकता है—

| <b>新</b> 甲 | ह्रस्व अवि | नबो ज | दीघं अग्निबीज, | वनवाङ्ग का संयुक्त स्वरू। |
|------------|------------|-------|----------------|---------------------------|
| ₹.         | रं         | अथवा  | रां            | हृदयाय नमः                |
| ₹.         | यि         | 27    | यीं            | शिरसे स्वाहा              |
| ₹.         | लुं        | 11    | लूं            | शिखाये वषट्               |
| ٧.         | वें        | 3.7   | वें            | कवचाय हुम्                |
| ч.         | ओं         | 2.7   | औ              | लोचनत्रयाय वौषट्          |

ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के साथ रितिशेखर बीज के पाँच वर्ण बोजों के प्रयोग से ये वक्त्रा क्ल बनते हैं। जहाँ तक अस्त्रमन्त्र के प्रयोग का प्रश्न है, उसमें षष्ठ स्वर 'क' माना जाता है। फलतः ऊं अस्त्रायफट् मन्त्र बनेगा। यह ह्रस्व और दीर्घ वक्त्रा क्लों दोनों में समान रूप से प्रयुक्त किया जाना चाहिये।

अग्नि 'र', प्राण 'ह्र', अग्नि 'र' संहार 'क्ष', मल 'म', इन्द्र 'ल' अम्बु 'व' समीरण 'य', छठाँ स्वर 'ऊ' + विन्दु या अर्धचन्द्र मिलाकर सभी वर्ण एक मन्त्र का रूप ग्रहण करते हैं। इस नवात्मक मन्त्र का ऊहात्मक स्वरूप 'र्ह्रक्ष्म्ल्व्यूं' अथवा र्ह्रक्ष्म्ल्व्यूं दो आकृतियों में व्यक्त होता है। यह मन्त्र

विन्द्वादोनां च अन्यत्र अन्यया व्यपदेश इत्याह

बिन्दुनादादिका व्याप्तिः श्रीमत्त्रैशिरसे मते ॥ १२ ॥ क्षेपाक्रान्तिबिद्दबोधदौपनस्थापनान्यय ।

बिन्दोरेव च अर्धचन्द्रनिरोधिकान्ता व्याप्तिरिति अत्र तदनन्तरमेव नाःस्य वचनम् । एवं बिन्दाः

' · · · विम्बुखेवेइवरः स्वयम् ।' (स्व• ४।२६४)

इत्युक्ते रोइवरतायां

तत्संवित्तिस्तवापित्तिरिति संज्ञाभिशब्दिता ॥ १३ ॥ एतावतो महाग्याप्तिमूर्तित्वेन।त्र कीर्तिता ।

'ईव्यरो बहिक्न्मेच .....।' (ई० प्र० ३।१।३) इस्युक्त्या वहिक्लसनमेव सतत्त्वमिति क्षेप इति उक्तम् । नादस्य च

भी रितशेखर मन्त्र है। इसे नवात्मक रितशेखर कह सकते हैं। शास्त्रकार ने यहाँ उपसंहारात्मक उल्लेख कर ऊह के लिये अवकाश प्रदान किया है। आचार्य जयस्थ भी इस विषय में मौन हैं॥ १०-११॥

साधना के सन्दर्भ के उस अंश पर प्रकाश प्रक्षिप्त कर रहे हैं, जहाँ आजाचक में विन्दु तत्त्व से आगे की तन्त्र-यात्रा शुरू होती है। साधक विन्दु से सहस्रार तक की एक यात्रा पूरो कर उससे भी ऊध्वं उन्मना के औत्मनस परिवेश में प्रतिष्ठित होकर चिदेकात्म्य की अनुभूति मे भव्य वन जाता है। विन्दु को बहा कहते हैं। इसको व्याप्ति अर्धचन्द्र और निरोधिका तक मानी जाती है। वहो अनन्तेश्वर का अवस्थान है। महामाया उन्हीं के माध्यम से सितेतर सृष्टि करती है। सित सृष्टि वस्तुतः नाद से ही प्रारम्भ होती है। वहीं शुद्ध विद्या मार्ग दर्शन करती है और साधक अपनी साधना में मंलग्न रह कर जीवन को धन्य बना रहा होता है। प्रारम्भ में कुछ कियाय होती हैं। उनकी एक से एक उध्वं पड़ावों पर जाने में उस्पन्न कियाओं के नाम यहाँ

इति च उक्त्या विहरूलीसतस्य विश्वस्य अन्तराक्रमणमेव रूपिमिति आका-न्तिरिति । एवमपि इदन्तानिमज्जनादहन्तोन्मज्जनात्मिति नादान्ते प्रमातृ-रूपायाः सैविद एव प्रबोध इति चिद्द्वोध इति । एवं बुद्धायाः सैविदः

प्रस्तुत कर रहे हैं। वे इस प्रकार हैं -१. क्षेप, २. आकान्ति, ३. चिदुद्वोध, ४. दोपन, ५. स्थापन, ६. तत्संवित्ति और ७. तदापत्ति। इन्हें कमशः समझना है-

१. क्षेप—बिन्दु की चर्चा ऊपर हुई है। विन्दु के बाद नाद का ही नाम आता है। (स्व॰ तन्त्र ४।२६४ के अनुसार बिन्दु हो ईश्वर है।

"और बिन्दु तो ईश्वर ही है।" (स्व० तन्त्र २६४)

ईव्वर प्रत्यभिज्ञा ३।१।३ कहती है कि.

"ईश्वर बाह्य उन्मेष हो है।"

इत उदाहरणों में स्पष्ट हो जाता है कि, विन्दु का उद्ध्वं उल्लाम एक ऐसी किया है, जो अप्रयत्न में या साधना की मिद्धि से उत्किप्त हाती है। उल्लास स्वयं में क्या है? विमर्ग बिन्दु में क्षेप किया के माध्यम में ही बनता है। उसी तरह बिन्दु जब उल्लीमत होकर नाद में समाहित होना चाहता है, तो उसमें एक क्षेप हाता है, एक स्पन्द, एक उवाल और बिन्दु, अर्धचन्द्र और निरोधिनी के अवरोध को पारकर नाद में समाहित हो जाता है। इम किया को, शास्त्रकारों ने विशेष रूप में त्रेशिरममत ने 'क्षेप' की संज्ञा दा है। क्षेप इस प्राथमिक उल्लास अर्थ में खढ़ हो गया है।

२. आक्राम्ति—आक्रान्ति का अर्थ आन्तर आक्रमण होता है। स्वच्छन्द तन्त्र कहता है कि,

"नाद में सदाशिव का मुख्य अर्थ ही ओत-प्रोत है।"

"नाद से सदाशिव वाच्य है।" स्व०तन्त्र ४।२६५ और ईश्वर प्रत्यिशा के अनुसार—

"निमेष का अन्त ही सदाशिव है।"

शक्तिदशायमुद्रेकः, व्यातिन्यां कथञ्चिद्दुद्रेकेऽपि तथैव अवस्थानं, याव-द्योगिनां समनापदे तत्साक्षात्कारः, उन्मनाभूमौ च तदैकात्म्यमित्येवमुक्तम् । एतावतीति उन्मनैकारम्यापत्तिपर्यन्ता । यद्कतं तत्र

> 'क्षेपमाक्रमणं चैव चिवृद्बोधं च दोपनम्। स्थापनं चैव संवित्तिस्तदापत्तिस्तथैव च ॥ कारणक्रमयोगेन शास्त्रेऽस्मिन् सुरस्रवरि । बाधाराधेयभावेन मूर्तिः सप्तविषा स्मृता ॥'

इन विचारो और उक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि, ईक्वर सदाशिव भाव में जाने का उपक्रम कर रहा है। अर्थात् नाद अब भीतर ही बाह्य उल्लास को समेट कर उन्मेष का निमेष में प्रवेश करा रहा है। नाद की नादान्त को आर यह आकान्ति है। एक तरह से नाद सदाशिव दशा है। इसमें आकर बाह्य उल्लास का आन्तर आकान्त हो गया। इस किया को आकान्ति कहते हैं।

३. चिवृद्बोघ—उस अवसर पर इदन्ता का अर्थात् बहिरूलास का अब निमज्जन होना है। यह किया तब तक नहीं हो सकती, जब तक उन्मेष निमेष में मिल जान के लिये लालायित न हो जाता हो। यह एक प्रकार का 'चित्' तत्त्व का उद्बाध होता है। तभी नादान्त की सिद्धि हो सकती है। प्रमात रूप मंबिद प्रबुद्ध हो जाती है।

४. वीपन - उद्बुद्ध संविद्का शक्ति में उद्रेक होता है और वह उद्दीप्त हो उठती ह। उड़ीप्ति हो दीपन है। यह शक्ति दशा में लीन होने की प्रक्रिया है।

५. स्थापन -- शक्ति दशा से उद्रिक्त संवित्तत्त्व व्यापिनी भाव में जाकर कुछ स्थिरता सा प्राप्त करता है। उसका यह अवस्थान ही स्थापन है।

६. तत्संवित्ति—संवित्ति शब्द यहाँ साक्षात्कार अर्थ में प्रयुक्त है। प्रबुद्ध संविद् का साक्षात्कार समना की सहस्रार साधना में होता है। संविद् की संवित्ति एक महत्त्वपूर्ण सिद्धि मानी जाती है।

श्री •--- २

इति उपक्रम्य

'क्षेपस्तु कथितो बिन्बुराक्नान्तिनीय उच्यते । चिदुद्बोधः परावस्था दीपनं क्षिक्तिक्च्यते ॥ स्थापनं व्यापिनी प्रोक्ता संवित्तिः समना स्मृता । उन्मना च तथापत्तिरित्येषा मूर्तिक्च्यते ॥' इति ॥१२-१३॥

न केवलिमयं मूर्तेरेव एतावतो व्याप्तिः, यावत् मन्त्रदीपकतया अभिमतस्य नमस्कारस्य अपीरयाह

9. तवापिस — आपित तादातम्य दशा है। संविदेकात्म्य उन्मना भूमि का वरदान है। जब स्वास्म संवित्ति ही उपलब्ध हो गयी, तो अब शेष बचा ही क्या? यही वह दशा है, जिमे श्री गोपीनाथ किवराज 'अखण्ड महायोग कहा करते थे। ये सात संज्ञायें सात सोपान हैं। इनमें छः को पार करने पर ही स्वात्म संविद् का साक्षात्कार होता है। यह महाव्याप्ति है। शास्त्रकार इसे 'मूर्ति' कहते हैं। श्रीमत्त्रंशिरस छास्त्र मैं लिखा है कि,

"क्षेप, आक्रमण, निदुद्बोध, दोपन, स्थापन, तत्संवित्ति और नदापत्ति ये सातों एक दूसरे के क्रिमिक रूप से कारण हैं। भगवान् शिव कहते हैं, देव-स्वामिनि! शास्त्र का यह सिद्धान्त है। ये एक-एक कर मूर्ति हैं अर्थात् सात मूर्तियों की यह एक विधा है अर्थात् मूर्ति क्रम है।" यहाँ से प्रारम्भ कर त्रेशिरस शास्त्र आगे कहता है कि,

"भ्रेप ही बिन्दु रूप से उक्त है। आकान्ति ही नाद है। चिदुद्बोध नादान्त है। दीपन शक्ति है। स्थापन व्यापिनी है। संवित्ति समना ही है और उन्मना तदापित्त है।"

यह एक शुद्ध स्वात्म के सात स्पन्दारमक निर्माण प्रक्रिया के प्रतोक हैं।" साधना का एक चित्रात्मक दर्शन यहाँ हो जाता है। इस महाज्याप्ति के महत्त्व का आकलन करना चाहिये।। १२-१३।।

शास्त्रकार प्रसङ्गवश नमस्कार का स्वरूप निर्दिष्ट कर रहे हैं-

परिणामस्तल्लयश्व नमस्कारः स उच्यते ॥ १४ ॥ एष ज्यणींजिसतोऽधस्ताहीर्घैः षड्भिः स्वरैर्युतः । षडङ्गानि हवावीनि वन्त्राण्यस्य च कल्पयेत् ॥ १५ ॥ क्षयरवलबोजैस्तु बोप्तैर्विन्दुविभूषितैः ।

मूर्त्त और महान्याप्ति के सन्दर्भ में यह स्पष्ट हो गया है कि, तदापत्ति की सातवीं स्थिति एक प्रकार की परिणाम दशा है। उसमें साधक सर्वात्मना लीन सा हो जाता है। ये दोनों अवस्थायें नमस्कर्ता (साधक) के देहादि में प्रमातृता भाव का निराकरण करती हैं। साथ हो चिरप्रमातृता से सम्पन्न कर देती हैं। यह एक प्रकार का नमस्कर्ता का नया जन्म है। ज्याप्ति हो उसकी जाति है। अतः ज्याप्ति भावभी नमस्कार भाव है। एक अन्य महत्त्वपूर्ण नथ्य यह है कि, तदापत्ति को इस अवस्था में तल्लोनता के फलस्वरूप पुनः प्रज्याव असंभव हो जाता है। इसिलये शास्त्रकार परिणाम, तल्लय, महाव्याप्ति और नमस्कार के ज्यापक परिवेश से अध्येता को परिचित करा देना चाहते हैं॥१४॥

नमस्कार की नित्यता में अभिनन्दित व्याप्ति-मूर्ति का मन्त्र तीन वर्णों में रहित माना जाता है। ये तीन वर्ण हैं—१. 'व' २. 'य', और ३. 'ऊ'। इतिशेखर मन्त्र में से इन तोनों को निकाल देने पर केवल 'र' और 'ल' ये दो वर्ण बचते हैं। इनके साथ दीर्घ स्वरों को जोड़कर पडक्न हृदयादि कहात्मक वक्त्र इस प्रकार बन सकते हैं—

| 毎日 | दोधं स्वर | युक्त वर्ण |   | रोव मन्त्र   |
|----|-----------|------------|---|--------------|
|    | 8         | २          |   |              |
|    | 1         | 1          |   |              |
|    | マ         | ल          |   |              |
| ٤. | रां       | खां        | - | हृदयाय नमः   |
| ₹. | री        | खीं        | - | शिरसे स्वाहा |

प्रकारसंहृतिप्राणाः सवष्ठस्वरबिन्बुकाः ॥ १६ ॥ एष भैरवसद्भावदेचन्द्रार्घादिविभूषितः ।

मातृकामालिनीमन्त्रौ प्रागेव समुवाहृतौ ॥ १७ ॥ ओंकारोऽय चतुर्थ्यन्ता संज्ञा नितरिति क्रमात् ।

गणेशाविषु मन्त्रः स्याव्बोजं येषु न चोदितम् ॥ १८॥ नामाद्यक्षरमाकारिबन्दुचन्द्राविवोपितम् ।

| ₹. | €. | लूं <u> </u> | शिखाये वषट् |
|----|----|--------------|-------------|
|    | 92 | -age         |             |

रें लें — कवचाय हुम्

५. रौं लों — नेत्रत्रयाय वौषट्

६. रः लः — अस्त्राय फट्

इस प्रकल्पन की विधि का संकेत शास्त्रकार ने 'कल्पयेन्' किया बारा दे दिया है ॥ १५ ॥

भैरव सद्भाव मन्त्र के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। यह मन्त्र क्ष्यू र्व् ल् बोजों के विन्दु से विभूषित रूप के साथ 'झ' संहृति 'क्ष' और प्राण 'ह' इन तीनों में छठं स्वर और बिन्दु से विभूषित वर्ण बीज मिलाकर बनाया जाता है। इस मन्त्र की यह विशेषता है कि, अनुस्वार लगाकर लिखते या बोलते हैं। कभी अर्धचन्द्र अर्थाव् अनुनासिकवत् प्रयोग भी होता है।।१६-१७॥

मातृका और मालिनी दोनों का वर्णन पन्द्रहर्वे आह्निक में किया गया है। इसके बाद गणपीत मन्त्र का स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं। इसमें बीज के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है। सर्वप्रथम ॐकार का प्रयोग करे। पुन चतुर्थ्यन्त संज्ञा शब्द और अन्त में नित अर्थात् नमः लगाकर यह प्रयोग में लाया जाता है। यह मन्त्र बनता है—'ओं गणेशाय नमः'। यही मन्त्रोद्धार सर्वेषामेव बीजानां तज्यतुर्वेशषष्ठयुक् ॥ १९॥ आमन्त्रितान्यघोर्यादित्रितयस्य क्रमोदितैः । बीजीविसींगणी माया हुं हकारो विसर्गवान् ॥ २०॥ पुनर्देवीत्रयस्वापि क्रमादामन्त्रणत्रयम् । बितीयस्मिन्यदेऽकार एकारस्येह च स्मृतः ॥ २१॥

का कम हैं। गणेश आदि देवों के लिये भी यह पद्धति अपनायी जानी जाहिये।

इसका एक दूसरा स्वरूप भी मिलता है। देवता के नाम का पहला अक्षर लीजिये। उसमें 'आ' को मात्रा लगावें। उसके बाद उसमें या तो बिन्दु सगाइये या अर्धचन्द्र। यह बन गया देवता मन्त्र का बीज। जैसे गणेश का आद्यक्षर 'ग', इसमें आ की मात्रा से बना गा। इस पर बिन्दु लगावें या अर्धचन्द्र बनेगा—'गां' या 'गाँ'। गणपित मन्त्रों के बोजों का भी बोजमन्त्र तब बनता है, जब 'ग' के साथ दोर्घ ऊकार और साथ ही चतुर्दश धाम रूप भी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। मन्त्र का स्वरूप बनता है 'गूौं'। साधक जप में इन्हीं बोज मन्त्रों का प्रयोग करते हैं। १७-१९।

यहाँ से परा, परापरा और अपरा मन्त्रों के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए सर्वप्रथम परापरा बीज का उद्घार कर रहे हैं—

आमिन्त्रत अर्थात् सम्बोधन के एक वचनान्त तीन रूप १. 'अघोरे',
२. 'परमधारे' और ३. 'घोररूपे' हैं। कमशः इनमें क्रमोदित विसर्ग सिहत
माया वीज, 'हुं' बीज और विसर्गवान् हकार लगाना चाहिये। पुनः तीनों
देवो सम्बोधन १. घोरमुख, २. भीमे और ३. भोषणे प्रयोग में लाये जाते
हैं। यहाँ घ्यान रखना चाहिये कि, उच्चारण के समय द्वितीय आमन्त्रण 'भोमे'
के 'ए' कार के स्थान में अकार का प्रयोग करना चाहिये। इस तरह यह
उच्चारण घोरमुखि भोम भोषणे! हो जायेगा।। २०-२१।।

ततः शक्तिद्वयामन्त्रो लुप्तं तत्रान्त्यमक्षरम् ।
हेऽग्निवर्णावुभौ पञ्चस्वरयुक्तौ परौ पृथक् ॥ २२ ॥
अकारयुक्तावस्त्रं हुं ह विसर्गो पुनः शरः ।
तारेण सह वस्विग्नवर्णार्धाणंद्वयाधिका ॥ २३ ॥
एषा परापरादेव्या विद्या श्रोत्रिकशासने ।
पञ्चषद्पञ्चवेदाक्षिविह्निनेत्राक्षरं पदम् ॥ २४ ॥
अधोर्यादौ सप्तके स्यान् पिबन्याः परिशिष्टकम् ।

इसके बाद दा शक्तियों के नाम वमनो ओर 'प्यना का आमिन्त्रत रूप वमिन और पिबनि! बनाकर दोनों 'नि' का लोप कर देते हैं। इसमें हे लगाते हैं। तब यह 'वम पिब हे!' बनता है। यह बुद्धि क्षेत्र का विषय है। इसके साथ दो दो अग्निबोज का प्रयोग करते हैं। इसके तीसरे और बीये अग्निबोज में पांचवां ह्रस्व स्वर उकार लगाकर और पहले दोनों में अकार लगाकर अर्थात् 'र र र र' रूप में प्रयोग करते हैं। अब अस्त्र (फट्) को लगाकर मन्त्र का उद्धार करते हैं। पुनः हुं और विसर्ग युक्त 'ह' अर्थात् हुः लिखकर अस्त्र मन्त्र लिखते हैं।

इस मन्त्र के आदि में तार अक्षर अर्थात् ओड्कार का प्रयोग आवश्यक है। बसु और अग्नि मिलाकर ३८ बनता है। इतने अक्षरों का यह पूरा मन्त्र है। इस मन्त्र में दो अर्थाण अर्थात् स्वर रहित ट् प्रयुक्त हो रहे हैं। श्री त्रिक तन्त्र में इसे परा विद्या कहते हैं। पाँच, छः, पाँच, चार, दो, तीन, दो अक्षरों वाले शब्दों के साथ अघोर से लेकर सात पद सम्बोधन के होते हैं। इसमें पिबनी का परिशिष्ट अर्थात्, पिब ओड़ना चाहिये तथा सार्थाण अर्थात् अस्त्र मन्त्रों के साथ ग्यारह अक्षर के पद भी संवलित कर दिये जाते हैं। २२-२४३।। प्रत्येकवर्णगोऽप्युक्तः सिद्धयोगीववरीमते ॥ २५ ॥ वेबताचक्रविन्यासः स बहुत्वान्न लिप्यते । माया विसर्गिणी हुं फट् चेति मन्त्रोऽपरात्मकः ॥ २६ ॥ परायास्तूक्तसव्व्याप्तिर्जीवः सहचतुर्वशः । सानेकभेवा त्रिशिरःशास्त्रे प्रोक्ता महेशिना ॥ २७ ॥ स्वरूपतो विभिन्नापि रचनानेकसङ्कुला ।

इयमेतावती व्याप्तिरेव जातितया सर्वत्र प्रसिद्धो नमस्कार उच्यते यदसौ नमस्कर्तर्देहादिप्रमातृताहारात् चित्प्रमातृतादानेन तारकम्यात् परिणाम

सिद्ध योगेश्वरी मतानुसार यहाँ प्रतिवर्ण देवताचक विन्यास की ओर संकेत कर रहे हैं। यहाँ एक तथ्य भी सामने रख देते हैं कि, ये देवता तो चालिस हैं। उनका उल्लेख करने से ग्रन्थ को मसिलिप्त करना अर्थात् विस्तार करना अनावश्यक है, यह संकेत भी दे दिया गया है ॥ २५ है ॥

इसके बाद अपरा विद्या का उल्लेख कर रहे हैं-

अपरा विद्या का रूप है—विसर्गिणी माया 'ही:', इसमें लगाया गया 'हुं' और अस्त्र फट्' इसके एक साथ लिखने पर जो मन्त्र बनता है, उसे अपरा विद्या का मन्त्र कहते हैं ॥ २६॥

जहां तक परा विद्या के मन्त्र का प्रश्न है यह पहले भी सांकेतिक भाषा में उक्त है। जीव: 'सः' चतुर्दश स्वर 'बीकार' के साथ उच्चारण करने पर जो बीज मन्त्र बनता है, उसे परा बीज कहते हैं। त्रिशारः शास्त्र में स्वयं महेश्वर भगवान शिव ने इसे अनेक रूपों में अभिव्यक्त किया है। यद्यपि इनमें स्वरूप का परिवर्त्तन दृष्टिगोचर होता है किन्तु उस बीज को रचना अनेक रहस्यों की आधार है॥ २७६॥

इव परिणामः । एवमपि अस्य तत्त्वादप्रच्यावो न संभाव्य इत्याह तल्लयश्चेति । श्यणोंज्झित इति व य ऊ इत्येभिर्हीनः । बीजैरिति हस्वपञ्चकसंभिन्ने-राकाशवायुविह्नजलपृथ्वोरूपैः । दीप्तैरिति ओकारादीनामकारादीनां हस्वानामाग्नेयस्वभावत्वात् तेजोमयैरिति प्राच्याः, सरेफैरिति श्रोमल्लक्ष्मणगुप्त-पादाः । यदागमः

'विड्विशकं परं बोजं रेफयुक्तं सिबन्दुकम्।
पूर्ववक्त्र महेशस्य देवीनां चैव पार्वति ॥
मान्ताग्तं तु सिबन्दुञ्च सरेफं भैरवाकृति ।
दक्षिणं तद्भवेदास्यं देवदेवोगणस्य तु ॥
पुनरैन्द्रं महाबोजमण्टाविशितमं शुभम्।
सरेफं विन्दुसंयुक्तं पिश्वमं वदनं शुभम्॥

रलोक १६ में दीप्तै: शब्द का प्रयोग विचारकों के समक्ष एक समस्या के रूप में प्रयुक्त है। कुछ विचारक कहते हैं कि, अइ उए आ ये पाँचों वर्ण हस्व हैं। हस्य वर्ण आरतेय माने जात हैं। आरतेय सम्पर्क के कारण ये दीप्त माने जाते हैं। श्रोमान् आचार्य लक्ष्मण गुप्त पाद के अनुसार वहो वर्ण दीप्त हो सकते हैं, जो अग्निबीज रेफ से संयुक्त होते हैं। अर्थात् क्ष् यूर्व् और ल्वर्णों के साथ रेफ भी लगता है। विन्दु का प्रयोग भी करते हैं। आगम भी कहता है कि,

"छब्बीसवाँ वर्ण सर्वोत्तम बीज है। इसमें रेफ का मंयोग कर उस पर बिन्दु लगाते हैं। यह बीज, भगवान कह रहे हैं कि, पार्वित ! महेश और देवी वर्ग का पूर्ववक्त्र माना जाता है। मान्तान्त अर्थात् म है अन्त में जिसके वह अक्षर व अक्षर रेफ और बिन्दु के साथ भैरव की आफ़ृति रूप में मान्य है। यह देवी और देव वर्ग का दक्षवक्त्र माना जाता है।

#### बारणं च परं बीजमिनवीजेन भेबितम्। बिन्दुमस्तकसंभिन्नं बदनं चोत्तरं ग्रुभम्॥' इति।

सकारो दक्षिणाङ्गुलितया अभिमतः, संहृतिः क्ष, प्राणो ह । पष्ठः स्वर ऊकारः । प्राणिति पष्ट्यदशाह्निके । न चोदितिमिति श्रीपूर्वशास्त्रे, तेन क्षों गणेशाय नम इत्यादिः प्रयोगः । नामाद्यक्षरमिति गणेशस्य गेति वागीश्चर्या वेति, तेन ओं गां गणेशाय नमः, ओं वां वागोश्चर्ये नम इत्यादिः प्रयोगः । तदिति नामाद्यक्षरम् । चनुर्दश औकारः, पष्ठः स्वर ऊकारः, तेन गूर्रे इति । अघोर्यादित्रितयस्य आमन्त्रितानीति अघोरे परमघोरे घोररूपे इति कमोदिनेत्रीं जेरिति अर्थादन्ते उपलक्षितानि । विसर्गिणीत्युक्तेर्माया अत्र बिन्दुरहिता । तेन अघोरे होः परमघोरे कवचबीज घोररूपे हः इति ।

ऐन्द्र बीज 'ल' महाबीज के रूप में मान्य है। यह अट्ठाइसवां वर्ण है। रेफ और बिन्दु से संविलित होने पर पिञ्चम वक्त्र बन जाता है। इसके वाद वारुणं वर्ण 'व' अस्ति बीज और विन्दु के साथ प्रयुक्त होने पर उत्तर वक्त्र के रूप में अभिव्यक्त होता है।"

१६वें श्लोक में 'झ' अक्षर का प्रयोग है। तन्त्राभिधान के अनुसार यह दक्ष अंगुलि माना जाता है। मंहति 'क्ष' बोज के रूप में मान्य है। प्राण 'ह' सक्षर को कहते हैं।

क्लोक १६ में ही बब्ठ स्वर बब्द का प्रयोग है। इसका अर्थ 'अ'कार होता है। क्लोक १८ में यह स्पब्ट लिखा है कि, गणेश मन्त्र में कोई बीज मालिनी विजयोत्तर तन्त्र में नहीं लिखा गया है। इसीलिये बिना बीज का यह गणेश मन्त्र 'बों गणेशाय नमः' प्रमाणिक माना जाता है। ओं गाँ गणेशाय नमः यह मन्त्र क्लोक १९ के प्रथम अर्धभाग के अनुसार बनता है। एक सो स्थित के कारण वागीश्वरी का बीज 'वां' हो जायेगा। एक तीसरा गणपित मन्त्र 'गूँ।' क्लोक १९ की दूसरी अर्थाली के अनुसार निर्मित होता है।

पुनरामन्त्रणत्रयमिति घोरमुखि भीमे भीषणे इति, किंतु अत्र द्वितीयस्मिन्ना-मन्त्रणपदे एकारस्थाने अकारः कार्यो येन अस्य भीमेति रूपं स्यात्। शक्ति-द्वयामन्त्र इति वमनि पिवनि इति। अन्त्यमिति नीत्यक्षरं, तेन वम पिव इति। ततांऽपि दक्षजानुयुतः प्राणः, अग्निवर्णाविति रेफद्वयम्। पञ्चमः स्वर उकारः। पराविति अग्निवर्णावेव, अस्त्रमिति फट्, ततः कवचबीजं, सविसर्गः प्राणश्च, पुनः शर इति द्वितीयमस्त्रम्। तारेणेति प्रथममवस्थितेन प्रणवेन। वस्वग्नीति अष्टात्रिशत्। अर्धार्णेति अन्यक्षण्टकारः। तदुक्तं त्रिशिरोभैरवे

> 'एवं परापरा देवी पदाव्यकविभूषिता। अव्यक्तिशाक्षरा सैवा प्राद्धृता परमेश्वरी॥ अवश्विरद्धयं चास्या ज्ञातम्यं तत्त्ववेविभिः।' इति।

व्लोक २० के अनुसार-

'अघोरे' परमघोरे और घोररूपे ये तीन, अघारी, देवी कि सम्बोधन हैं। इन तीनों के अन्त में तीन बीज प्रयुक्त होते हैं। अघोरे के साथ विसर्गिणी माया अर्थात् 'ह्रीः' बोज लगता है। परमघोर के साथ हुं बीज प्रयुक्त होता है और घोररूपे के साथ 'हः' बीज लगाया जाता है।

दलांक २१ के आमन्त्रण त्रयम् के अनुसार घोरमुखि, भीमे ओर भोषणे ये तीन सम्बाधन शब्द हैं। प्रयोग में 'घोरमुखि भीम भोषणे' यह रूप बनता है। इलांक २२ के अनुसार ''वम और पिब हे' मन्त्र बनता है। इलोंक २२-२३ के अनुसार रर इह फट् और हु हुः फट्' मन्त्र बनते हैं। इस तरह पूरा मन्त्र आदि में ओंकार जोड़ देने पर ३८ अक्षरों का हो जाता है। अन्तिम दोनों पदों में 'फट्' अस्त्र मन्त्र का प्रयोग करते हैं। इस तरह इलोंक २० से २३ तक में जो मन्त्र बनता है, वह है—

"ओं अघोरे होः, परमघोरे हुं, घोररूपे हः, घोरमुखि ! भीम भीषणे ! वम पिब हे, रर घट फट् हुं हुः फट्" यह परापरा देवो का बीज मन्त्र है। पञ्चिति यथा को अघोरे हीः इति अघोर्याः। वेदेति चत्वारः। अक्षीति द्वयम्। वह्नीति त्रयम्। नेत्रेति द्वयम्। परिशिष्टकिमिति सार्धार्णं-द्वयमेकादशाक्षरं पदम्। यदुक्तं

'वरापराङ्गसंभूता योगिन्योऽष्टौ महाबलाः । पञ्च षट् पञ्च बस्वारि हित्रिहिवर्णाः क्रमेण तु ॥ क्षेयाः सप्तैकावज्ञार्णा एकार्घाणंद्वयान्विता ।' (मा० वि० ३।६० ) इति ।

देवताचक्रंति चत्वारिशत्संख्याकस्य । यदुक्तं तत्र
प्रणवे भैरवो देवः क्रिंणकायां व्यवस्थितः ।
अकारे उत्फुल्लनयना घोकारे पीनपयोधरा ॥
रेकारे त्वरदृष्ट्या तु ह्रीःकारे व्याघ्रस्रिका ।
पकारे सिहस्या तु रकारे पानित्रता ॥
सत्तव्वंव क्रमायाता मकारे राक्षसी तथा ।
घोकारे मांसभक्षी तु रेकारे तु रणाशिनो ॥

क्लोक २४ तक इस पूरे मत्र का मन्त्रोद्धार सम्पन्त होता है। इस मन्त्र के पदों के अक्षरों का अञ्जभूत कम आठ योगिनियों पर निर्भर करता है। इसमें ५, ६, ५, ४, २, ३ और दो वर्णों के कम से १९ वर्ण होते हैं।

इसके बाद क्लोक २५ के अनुसार श्री सिद्ध योगोक्वरी शास्त्र के अनुसार प्रत्येक वर्ण में देवता चक्र के विन्यास का क्रम समझाया गया है। आचार्य जयरथ ने त्रैशिरम शास्त्र का उदाहण प्रस्तुत किया है। वहाँ कहा गया है कि,

"प्रणव में भैरव देव कर्णिका में विराजमान रहते हैं।

अकार में उत्फुल्लानना, घोकार में पोनपयोधरा, रेकार में स्वष्टा (विश्वकर्मा) ही: कार में व्याघ्री, पकार में सिहिनी स्पा, रकार में पानरता, मकार में राक्षसी देवी, घोकार में मांसभक्षी, रेकार में रण में

रेतोवहा च हंकारे घोकारे निमंबा स्मृता। रकारे घोरवशना रूकारे तु अवस्थती।। क्रमेणैतास्तु विन्यस्य पेकारे प्रियवादिनी। हःकारे उग्ररूपा तु घोकारे नग्नरूपिणो।। रकारे रक्तनेत्री तु युकारे चण्डरूपिणी। लिकारे पक्षिरूपा तु भीकारे भरणोज्ज्वला॥ मकारे मारणी प्रोक्ता भीकारे च शिवा स्मृता। विष्यस्थैताः क्रमायाताः वकारे शाकिनी स्मृता ॥ णेकारे यन्त्रलेहा त वकारे वशकारिका। मकारे कालवमना विकारे विङ्गली स्मृता।। वकारे वधंनी चैव हेकारे हिमज्ञीतला। रुक्मिणी च रुकारेण रुकारेण हलायुधा।। विद्वरूपा रकारेण तेजोरूपा रकारजा। फकारे योनिरूपा तु टकारे पररूपिणो।। हंकारे हतवहाख्या हःकारे वरदायिका। फकारेण महारोद्वा टकारे पाशदाविका'॥ इति ।

संवेशिनी, हुंकार में रैतोवहा, घोकार में निर्मया, रकार में घोरदर्शना, रुकार में रुक्तन्धती, पेकार में प्रियवादिनी, हः कार में उग्ररूपा, घोकार में नग्नरूपिणी, रकार में रक्तनेत्री, मुकार में चण्डरूपिणी, खिकारे पक्षिरूपा, भीकारे में भरणोज्वला, मकार में मारणी, भीकार में शिवा, षकार में शालिनी, णे कार में यन्त्रलेहा, वकार में वशकारिका, मकार में कालदमना, पिकार में पिङ्गलो देवा, वकार में वर्धनी, हेकार में हिमशीतला, रुकार में रुक्मिणी, रु में हलायुधा, रकार में विह्मरूपा, रकार में तेजोमयी, फकार में योनिरूपा, टकार में पररूपिणी, हुंकार में हुतवहा देवी, हःकार में वरदायिका, फकार में महारौद्रा, टकार में पाशदायिका।

बहुत्वादिति ग्रन्थविस्तारभयात्, प्रकान्ते श्रीपूर्वज्ञास्त्रे हि एतत्पूजनं न बाम्नातमित्याशयः । अपरात्मक इति अपरासंबन्धीत्यर्थः । यदुक्तम्

'अघोरान्तं न्यसेवाबी प्राणं बिन्दुयुतं पुनः। बाममुद्रान्वितं न्यस्य पाद्यं काद्येन पूर्ववत्'॥ (मा० वि० ३।५१) इति।

उन्तेति पूर्वम् । जीवः स । चतुर्दशः सौ । स्वरूपाविभेदेर्शप अनेक-प्रकारताप्रवचने रचनानेकसंकुलेति विशेषणद्वारेण हेतुः ॥ २७ ॥

कुल चालीस अक्षरों में चालीस देवताओं का अधिष्ठान माना जाता है। यही 'देवता चक्र' कहलाता है। विस्तार के भय से शास्त्रकार ने नहीं लिखा था। जयरथ ने त्रैशिरस शास्त्र का उदाहरण प्रस्तृत कर इस विषय को स्पष्ट कर दिया है। यह विवरण श्री तन्त्रालांक के उपजान्य ग्रन्थ मालिनी विजयोत्तर तन्त्र में नहीं है। अपरा मन्त्र के सम्बन्ध में क्लोक २६ में शब्द 'अपरात्मक' प्रयुक्त है। अपरात्मक का अर्थ अपरा सम्बन्धी होता है। मालिनी-विजयोत्तर तन्त्र ३।५१ में स्पष्ट निर्देश है कि,

"अघार के अन्त में प्रयुक्त बीज अर्थात् हीः, पहला न्यस्य बीज है। इसके बाद प्राण अर्थात् 'ह' वर्ण पर वाम मुद्रा अर्थात् हस्व 'उ' मात्रा लगायी जाती है। इस का न्यास होता है। इसके ऊपर विन्दु लगाने से कूर्च या कवच बीज बनता है। पुनः फट् अस्त्र मन्त्र लगता है। (पकारादि प्रयोग को पादि बीज (फट्) कहते हैं) पादि पद परापरा मन्त्र में कई हैं। जैसे—परमचोरे पद पादि है। इसे पाद्य कहते हैं। इसी तरह कादि पद दो हैं—घोररूपे! और घोरमुखि! यहाँ यह मंकेतित करना है कि, परापरा मन्त्र में पूर्व में ही जैसे प्रयोग और कम थे, सब पूर्ववत् व्यवहार में प्रवर्तमान रहेंगे॥" मावि० ३।५१॥

परामन्त्र—श्लोक २७वें से परामन्त्र का उद्घार कर रहे हैं। उस इलोक में 'उक्त सद्व्याप्तिः' और 'जीव' को विशेष रूप से आचार्य जयरथ ने एतदेव शब्दान्तरद्वारेण पठति

जीवः प्राणस्य एवात्र प्राणो वा जीवसंस्थितः ॥ २८ ॥

जीव इति अर्थात् सचतुर्दशः । प्राणो ह । तदुक्तं तत्र

'पराशक्तिस्तु सावित्र्या इच्छया च नियोजितः। जीवः प्राणस्य एवात्र प्राणो वा जीवसंस्थितः'॥ इति।

तेन स्होः ह्सोः वेति ॥ २८॥

समझाने का प्रयत्न किया है। सद् व्यापि रहस्य गर्भ शब्द है। आनन्द, चित् और सत् का शाश्वत सम्बन्ध है। शास्त्र कहता है कि, भाव में जहाँ आनन्द होता वहाँ चित् और सद् की क्याप्ति होती है। इसी तरह जहाँ भाव में चित् और सत् की व्याप्ति होती है, वहाँ आनन्द उल्लिसत होता रहता है। परा विद्या का यही परिवेश उक्त है। यह व्याप्ति जीव भाव में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। इसी भाव से तन्त्राभिधान कोश में जीव को 'स' कहा गया है। वह जीव रूप 'स' चतुर्दशधाम के आयाम को आत्मसान् कर 'सौ' बन जाता है। विसर्ग भी सद्व्याप्ति का प्रतीक है। इस तरह यह 'सौः' पराबोजरूप से प्रसिद्ध है।। १४-२७ई।।

त्रिशिरः शास्त्र में परारूपता की 'रचनानेक संकुला' यह परिभाषा की जाती है। अनेक प्रकारता का कथन शास्त्रकार ने श्लोक २८ में किया है। वे कहते हैं कि,

कभी जीव अर्थात् 'स्' प्राणस्य अर्थात् प्राणक्यो हकार को आश्रय बना लेता है। इस तरह स्हया ह्स रूप बनते हैं। इन दोनों रूपों में सविसर्ग 'सी' (चतुर्दशधाम स्वर) जोड़ देने पर स्ही: या ह्सी: ये दो बीज मन्त्र उदित होते हैं। इस रलोक का उपजीव्य रलोक उद्घृत कर रहे हैं—

१. मा॰ वि॰ शे५४

अनयोक्च आधाराधेयभावविषयंयस्य विभिन्नायं प्रकटयन् विशेषणमेव प्रकाशयति

आधाराधेयभावेन हंसं चामृतमध्यस्यं

अविनाभावयोगतः । कालकृद्रविभेवितम् ॥ २९ ॥

"पराशक्ति को सद्व्याप्ति की वर्षा इलोक २७ में आयो हुई है। पराशक्ति का मन्त्र स्वरूप मद्व्याप्ति रूपा मावित्री की इच्छा से ही नियोजित होता है। इसी इच्छा से नियोजित जीव प्राणस्य रहने पर स्ह और जीवस्य रहने पर हस रूपों में व्यक्त होता है। इनमें सविसर्ग 'औ' की योजिनका से 'स्हों:' या 'ह सो:' ये दो पराबीज मन्त्र बनते हैं।"

इस प्रकार परावीज तीन प्रकार के शास्त्रों में पाये जाते हैं। १. सी: बोजमन्त्र, २. स्ही: और ३. ह्सी: । तीनों के अर्थ मे व्यापक अहात्मक अन्तर सम्भव है। सावित्री 'औकार' को भी कहते हैं। इच्छा जिसमां को कहते हैं। इस दृष्टि से जीव म्प्राण मावित्री में इच्छा मन्त्र का उद्घार होता है। इसी तरह प्राण मेजीव मावित्री न्इच्छा मिलाकर ह्सी:' बीज का उद्घार होता है। २८॥

प्राणस्य और जोवस्य के आधारावेय भाव के विपर्यय का अभिप्राय प्रकट करते हुए इनके वैशिष्ट्य पर प्रकाश डाल रहे हैं—

आधार पर ही आधेय रहता है। जब जीव आधेय बनता है, तो आधार प्राण बनता है। प्राण के आधेय होने पर जीव ही आधार बन जाता है। दोनों स्थितियों में अविनाभाव योग विद्यमान है। शक्ति और शुद्धात्म शिव का परमैक्य दोनों दशाओं में समान भाव से उल्लिसत है।

हंस हकार, अमृत सकार के मध्य में अवस्थित हो और कालख्द ऊकार से संयुक्त हो, तो 'स्ह्,सू' रूप बनता है। इसमें भुवनेश शिरोभाग 'ओकार' की मात्रा लगा देने और अनङ्गद्वय अर्थात् (:) विसर्ग योग करने पर

भुवनेशिशियुक्तमनङ्गद्वययोजितम् ।

वीप्ताद्दीप्ततरं ज्ञेयं षट्चक्रक्रमयोजितम् ॥ ३० ।
प्राणं वण्डासनस्यं तु गृह्यशक्तीच्छया युतम् ।
परेयं वाचिकोद्दिष्टा महाज्ञानस्वरूपतः ॥ ३१ ॥
स्फुटं भैरवहुक्ज्ञानमिवं त्वेकाक्षरं परम् ।
अमृतं केवलं खस्थं यद्वा सावित्रिकायुतम् ॥ ३२ ॥
शूम्यद्वयसमोपेतं पराया हृवयं परम् ।
युग्मयागे प्रसिद्धं तु कर्तव्यं तत्त्ववेदिभिः ॥ ३३ ॥

'स्ह् सूर्' यह मन्त्र उद्धृत होता है। यह छ: चक रूप वर्ण कम स्, ह्, स्, ऊ, भी तथा: (विसर्ग) से संवित्रित मन्त्र अत्यन्त दोप्त मन्त्र है। शास्त्रकार इसे दीप्तातिदीप्ततर मन्त्र कहते हैं।। २९-३०।।

प्राण 'ह' दण्ड 'र' के आसन पर अवस्थित हा, इसके साथ गृह्य शक्ति ई' के साथ विसर्ग का योग करने पर 'हाः' रूप अत्यन्त उदान और उद्दोष्त शक्ति मन्त्र का उद्घार होता है। यह एक तरह परावाचिका मन्त्र हो इस रूप में उद्दिष्ट है। इसमें महाज्ञान शक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। इसमें भेरव भाव का हृदय व्यक्त होता है। यह एकाक्षर मन्त्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मन्त्र माना जाता है।। ३१ ई।।

अमृत 'स', ख अर्थात् आकाशवीज 'ह' में अवस्थित हा और अिबना-भाव योग के कारण इसमें विसगं का योग हो, तो इससे 'स्हः' रूप अमृतबीज-मन्त्र उदित होता है। इसका एक विकल्प रूप भी शास्त्रों में प्राप्त हाता है। अमृत बोज में सावित्रिका स्वर 'औ' और शृन्यद्वय अर्थात् विसर्ग (:) का योग हो, तो 'सीः' मन्त्र का उदय होता है। यह परा विद्या का हृदय मन्त्र माना जाता है। यह युग्म याग में अर्थान् यामल भाव में प्रयोज्य है। तस्व द्रष्टा साधक को इसके प्रयोग में सावधान रहना चाहिये॥ ३२-३३॥ अन्येऽप्येकाक्षरा ये तु एकवीरिवधानतः ।

गुप्ता गुप्ततरास्ते तु अंगाभिजनवीजताः ॥ ३४॥

यह्टव्यास्तु सदा देवि स्त्रिया वा पुरुषेण वा ।

सकारो दीर्घषद्केन युक्तोऽङ्गान्याननानि तु ॥ ३६॥

स्यात् स एव परं ह्रस्वपञ्चस्वरखसंयुतः ।

ओंकारैः पञ्चभिमंन्त्रो विद्याङ्गहृदयं भवेत् ॥ ३७॥

अन्य एकाक्षर मन्त्र जेसे क्लोक २८ में निर्दिष्ट है, वे 'एक वीर विधान' विधि से ही अपना रूप ग्रहण कर लेते हैं। यहीं 'बीर' आधार विधि अर्थ में प्रयुक्त वर्ग विधि का द्योतक बनकर विद्यमान है। इनके कवच नहीं होते और ये नितान्त गोपनीय मन्त्र हैं।

कुलाम्नाय में दीक्षित साधकेन्द्रों द्वारा इन्ही यामल मन्त्रों से कुल याग की विधि पूरा करनी चाहिये। ये कुलस्थ मन्त्र हैं और परम मिद्धिप्रद माने जाते हैं। कुल क्रम के विधान के अनुसार स्त्री या पुरुष द्वारा सूक्ष्म विज्ञान योग का मार्ग अपनाते हुए, इन मन्त्रों का प्रयोग करना चाहिये॥ ३४-३५॥

'स' वर्ण दीर्घ छः स्वरों से संवित्त होकर अङ्गवक्त्रों से मिलकर मन्त्र रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे—सां हृदयाय नमः, सीं शिरसे स्वाहा, सूं शिखाय वषट्, सें कवचाय हुं, सी नेत्रत्रयाय वौषट् और सः अस्त्राय फट्। ये छः मन्त्र छः अङ्ग छः जातियों के साथ निर्दिष्ट हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि, 'स ही ह्रस्व ५ स्वरों से और 'ख अर्थात् विन्दु से समन्वित होकर भी प्रयुक्त होता है। अ, इ, उ, ए और ओ ये पाँच ह्रस्व माने जाते हैं। सं, सि, सं, सं और सो ये एकार्ण मन्त्र भी अङ्गवक्त्र युक्त प्रयुक्त होते हैं। केवल पाँच बार 'स' को केवल 'ओं' इस पञ्चम ह्रस्व से मिलाकर सों मन्त्र का भी अङ्गवक्त्रान्वित प्रयोग होता है। इस रूप में इस मन्त्र को विद्याङ्गहृदय मन्त्र कहते है॥ ३६-३७॥

श्रोत - ३

प्रणवश्वामृते तेनोमालिनि स्वाह्या सह ।

एकावशाक्षरं कह्मशिरस्तन्मालिनीमते ॥ ३८ ॥

वेववेविन हूं फट् च प्रणवावियुता शिखा ।

विज्ञणे वज्रधराय स्वाहेत्योंकारपूर्वकम् ॥ ३९ ॥

एकावशाक्षरं वर्म पुरुष्टुतिमिति स्मृतम् ।

तारो द्विनिह्वः खशरस्वरयुग्जीव एव च ॥ ४० ॥

नेत्रमेतत्प्रकाशात्म सर्वसाधारणं स्मृतम् ।

तारः इलीं पशु हुं फट् च तवस्त्रं रसवर्णकम् ॥ ४१ ॥

प्रणव ओङ्कार के साथ 'अमृते तेजोमालिनि स्वाहा' मन्त्र ग्यारह अक्षरों विभूषित एकादशाक्षर मन्त्र है। मालिनी मतानुसार इमे ब्रह्मशिरस मन्त्र कहते हैं।

इसी तरह आदि में प्रणव लगाकर 'वेदवेदिन हूं फट्' का प्रयोग मन्त्र रूप में करते हैं। प्रणव को आदि में प्रयुक्त कर वेद वेदिन वपट् रूप शिखा का प्रयोग भी मन्त्र रूप में किया जाता है।

इसी तरह प्रणव आदि में लगाकर अर्थात् ओं के साथ विज्ञणे वज्रधराय स्वाहा, जोड़ने से एकादशाक्षर पुरुष्टुत नामक कवच मन्त्र महत्त्व-पूर्ण माना जाता है ॥ ३८-३९३ ॥

तार (प्रणव) ओं, द्विजिह्व 'ज' ख (ं) विन्दु, शरस्वर 'उ' जीव सिंबसर्ग स अर्थात् सः युक्त 'ओं जं सः' यह प्रकाशात्मक नेत्र मन्त्र माना जाता है। यह सर्व माधारण में भी प्रसिद्ध मन्त्र है। आत्म रक्षा के लिये यह लघु मृत्युख्य मन्त्र रूप माना जाता है। इसके साथ मां रक्ष रक्ष लगाकर विपर्यस्त मन्त्र वर्ण का प्रयोग महत्त्वपूर्ण हो जाता है।। ४०॥

इसी तरह प्रणव 'ओं' के साथ क्लीं बीज का योग करना चाहिये। इसके बाद पशु का नाम (जिसके लिये इस मन्त्र का जप किया जाये) रहना लरटक्षवयंदीर्घः समयुक्तः सिवन्दुकैः।
इन्द्रादयस्तदस्त्राणि हस्वैविष्णुप्रजापती।। ४२।।
स्मृतौ सूर्यंद्वितोयाभ्यां हस्वाभ्यां पद्मचक्रके।
नमः स्वाहा तथा वौषट् हुं वषट् फट् च जातयः।। ४३॥
अङ्गेषु क्रमशः षट्सु कर्मस्वथ तदात्मिकाः।
जपे होमे तथाप्याये समुच्चाटेऽथ शान्तिके।। ४४॥
अभिचारे च मन्त्राणां नमस्कारादिजातयः।

चाहिये। इस मन्त्र के साथ हुं से लेकर इट्तक के सभी जाति रूप अध्यय जो संख्यामें रस वर्ण अथात् छः हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं। जैसे 'ओं क्लों देवदत्त कवचाय हु' मन्त्र को तरह सभी जातियों के साथ मन्त्र बनेंगे॥ ४१॥

ल, र, ट, क्ष, व और य इन वर्णों के साथ दीर्घ स्वर सिवन्दुक लगाकर बीज मन्त्र निर्मित किये जाते हैं। ये सभी पञ्चवक्त्रात्मक इन्द्रादि देवों के लिये प्रयुक्त होते हैं। इन्द्रादि देवों के साथ उनके आयुधों का भी नाम यन्त्र में आना चाहिये।

जहां तक ई का और 'आ' कार का प्रश्न है, ये तुय (चतुर्थ) दितीय दीर्घ स्वर है। इनके ह्रस्व रूप 'इ' कार और अकार होते हैं। ह्रस्व 'इ' कार में विष्णु और 'अं कार में प्रजापित का प्रकल्पन करते हैं। दीर्घ 'ई' कार और 'आ' कार रूप चीर्थ और दितीय स्वर पद्मचक के जातियों के दोतक हैं।

यह ब्यान देने की बात है कि शास्त्र में तमः, स्वाहा, वीषट्, हुं, वषट् और फट् ये 'जाति के नाम से जाने जाते हैं। ये कमशः छः अङ्गों हृदय, शिरस्, शिखा. कवच, नेत्रश्रय और अस्त्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। ये कमशः जप, होम, आप्याय, उच्चाटन, शान्ति और अभिचार प्रयोगों में व्यवहृत होते हैं॥ ४२-४४६ ॥

अक्षिषण्मुनिवर्गेभ्यो द्वितीयाः सह विन्दुना ॥ ४५ ॥ योन्यणेन च मातृणां सद्भावः कालकर्षिणी । आद्योजिसतो वाप्यन्तेन वर्जितो वाष्य संमतः ॥ ४६ ॥ जीवः प्राणपुटान्तःस्य कालानलसमद्युतिः । अतिवीप्तस्तु वामांद्रिर्भूषितो मूर्षिन बिन्दुना ॥ ४७ ॥ वक्षजानुगतक्ष्ययं सर्वमातृगणाचितः । अनेन प्राणिताः सर्वे वदते वाञ्छितं फलम् ॥ ४८ ॥

इसके बाद कालकर्षिणी मन्त्र का अभिधान कर रहे हैं—
अक्षित्रण अर्थात् दूसरा अर्थात् द्वितीय वर्ण (कवर्ण) षट् अर्थात् छठीं
पत्रण मृनि अर्थात् ७ अर्थात् सप्तम यवर्ण इन तीनों वर्णों के द्वितीय वर्ण अर्थात् 'ख', 'फ' और 'र' जब योनि वर्ण अर्थात् 'ए'कार के साथ सिवन्दुक प्रयुक्त होते हैं, तो खं, फं रं रूप में नहीं मिलते अपि तु इससे 'रूफे' एक मन्त्रास्मक मातृसद्भाव रूप कालकर्षिणी मन्त्र बनता है। इसे 'रूफें या ख् छोड़ कर फं रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। इस तरह इस मन्त्र के चार रूप रूफें, रूफें फं और फं शास्त्रानुसार निद्ध हैं। एक आद्योजिक्षत है और दूसरे अन्तवजित रूप में प्रयुक्त हैं॥ ४५-४६॥

जोव 'स' जब प्राण पुट 'ह' के अन्तः स्थित होता है, तो उस वर्णास्मक आकृति की शाभा कालानल 'र' से संयुक्त और दीष्तिमन्त होती है। जब यह वामांच्रि 'फ' से भूंषित होता है, और बिन्दु युक्त होता है, तो अतिदीष्तिमन्त हो जाता है। अर्थात् फ में 'र' बीज भी युक्त कर दक्षजानु अर्थात् 'ए' स्वर का योग कर देते हैं। 'स्ह्फें' रूप यह मन्त्र सभी मातृवृन्द से भी अर्चनीय माना जाता है। यह जप करने पर वाञ्छित फल प्रदान

सद्भावः परमो होष मातॄणां भैरवस्य च ।
तस्मादेनं जपेन्मन्त्री य इच्छेत्सिद्धिमृत्तमाम् ॥ ४९ ॥
रुद्रशक्तिसमावेशो नित्यमत्र प्रतिष्ठितः ।
यस्मादेषा परा शक्तिभेंदेनान्येन कीर्तिता ॥ ५० ॥
यावत्यः सिद्धयस्तन्त्रे ताः सर्वा कुरुते त्बियम् ।
अङ्गववत्राणि चाप्यस्याः प्राग्वत्स्वरिनयोगतः ॥ ५१ ॥
दण्डो जीवस्त्रिशूलं च दक्षाङ्गुल्यपरस्तनौ ।
नाभिकण्ठौ मरुद्रुदौ विसर्गः सित्रशूलकः ॥ ५२ ॥
सर्वयोगिनिचक्राणामिधपोऽयमुदाहृतः ।
अस्याप्युच्चारणावेव संवित्तः स्यात्युरोदिता ॥ ५३ ॥

करता है। इसे ब्वास के साथ जपना लाभप्रद होता है। इसमें मातृ सद्भाव के साथ भैरव सद्भाव भी समान रूप से व्याप्त है। जो सिद्धि का इच्छुक व्यक्ति है, उसे इम मन्त्र का जप अवश्य करना चाहिये। शाब्वत रूप से घद्रशक्ति का समावेश इस मन्त्र में है। यह पराशक्ति मन्त्र है। कई मनोषियों ने अपने ढङ्ग से इसको दूसरे वैकल्पिक रूपों में भी व्यक्त किया है। तन्त्र में जितनी सिद्धियों कल्पित की गयी हैं, उन समस्त सिद्धियों को यह प्रदान करता है। हस्त, दीर्घ स्वरों के पर्याय से इसके अञ्चवक्त्र मन्त्र भी पूर्ववत् प्रयुक्त होते हैं। ४७-५१॥

दण्ड 'र', जीव 'स', त्रिशूल 'ज', दक्षाङ्गुलि 'भ', वामस्तन 'ल', नाभि 'क्ष', कण्ठ 'व' मक्त् 'य' रुद्र 'क', विसर्गः और त्रिशूल 'बी' इनके समवाय से बना मन्त्र सर्व योगिनो चक्कों का स्वामी माना जाता है। इसके उच्चारण मात्र से पूर्वोदित संवित्ति का उदय अवश्य होता है।

महाचण्डेति तु योगंषवऋ इत्यण्टवर्णकम् ।
नवार्णेयं गुप्ततरा सद्भावः कालक्षिणो ॥ ५४ ॥
श्रीष्ठामरे महायागे परात्परतरोदिता ।
सुधाच्छेदकषण्ठाद्यैबींजं छेदकमस्वरम् ॥ ५५ ॥
अध्यर्धाणां कालरात्रिः क्षुरिका मालनीमते ।
श्रातावर्तनया ह्यस्या जायते मूर्ष्टिन वेदना ॥ ५६ ॥
एवं प्रत्ययमालोच्य मृत्युजिद्वचानमाश्रयेत् ।
नैनां समुच्चरेहेवि य इच्छेहीर्घजोवितम् ॥ ५७ ॥

महाचण्डे योगेश्वरि ! इन दो सम्बोधनों में योगेश्वरी के अन्तिम अर्ण को मिलाकर लिखने से आठवर्ण बनते हैं। यहाँ सद्भाव शब्द का योग भी अपेक्षित है। कालकर्षिणी बीज रूकें माना जाता है। इस वीज के साथ यह नवार्ण मन्त्र हो जाता है। इसके बिना यह आठ वर्ण का ही अधूरा मन्त्र रहता है। इस तरह श्लोक ५२ से ५४ तक के श्लोकों में दो प्रकार के मन्त्रों का उल्लेख किया गया है। श्रो डामर महायाग में इसे 'परात्परता' कहते हैं॥५२-५४६ ॥

सुधा 'स' छेदक 'क' शष्ठ आद्यवणं 'ऋ' और छेदक अस्वर वर्ण अर्थात् क् कुल मिलाकर बीज बनता है—'स्कृक्'। मालिनी विजयोत्तर तन्त्र के अनुसार इसे क्षुरिका मन्त्र कहते हैं। यह कालरात्रि मन्त्र है। यह अर्धाणों के अधिकार क्षेत्र में विकसित होने वाली विद्या है। इसके एक माला जप करने से शिर में वेदना होने लगनो है। इस प्रकार विश्वास हो जाने पर ध्यान में समाहित हो जाना चाहिये। ध्यान का आश्रय लेने से यह मृत्युजिद मन्त्र हो जाता है। इस मन्त्र का उच्चारण नहीं होना चाहिये। उच्चारण पूर्वक् जप करने से जीवन के नष्ट होने की सम्भावना बनो रहती है। दीर्घ जीवन की इच्छा रखने वाले साधकों को इस मन्त्र का उच्चारण पूर्वक जप नहीं करना चाहिये॥ ५५-५७॥ वृद्धंग्डाग्नी शूलनभःप्राणाश्छेत्त्रनलौ तथा।
कूटाग्नी सिवसर्गाश्च पञ्चाप्येतेऽथ पञ्चसु ॥ ५८॥
व्योमस्विति शिवेनोक्तं तन्त्रसद्भावशासने।
छेदिनी क्षुरिकेयं स्याद्यया योजयते परे॥ ५९॥
बिन्द्विन्द्वनलकूटाग्निमहत्वष्ठस्वरैर्युतम् ।
आपादतलमूर्थान्तं स्मरेदस्त्रमिदं ज्वलत्॥ ६०॥
कुञ्चनं चाङ्गुलोनां तु कर्तव्यं चोदनं ततः।
जान्वादिपरचक्रान्तं चक्राच्चक्रं तु कुञ्चयेत्॥ ६१॥
कथितं सरहस्यं तु सद्योनिर्वाणकं परम्।
अथोच्यते अह्यविद्या सद्यःप्रत्ययदायिनी॥ ६२॥

दण्ड 'र', अग्नि 'र' ये दोनो द्वित्व युन्त प्रयुक्त करने पर रं, रं, यह बीज वर्ण बनते हैं। शूल 'ज' नम 'क्ष' प्राण 'ह' आचार्य जयरथ के अनुसार पहले प्राण, पुनः नम और इसके बाद शूल अर्थात् हक्षजः, छेला, 'क' अनल र, मिलाकर 'कः', कूट 'क्ष' और अग्नि 'र' मिलाकर क्षः। ये पाँच बीज मन्त्र हैं १. रं २. रं ३. हक्ष्जः, ४. कः और ५. क्षः ये पाँचो पाँच व्योम के प्रतीक मन्त्र हैं। तन्त्रसद्भावशास्त्र में शिव ने यह कथन किया है। इसे छेदिनो छ्रिका कहते हैं। क्षुरिका के प्रयोग के अवसर पर इसके द्वारा पर में योजित किया जाता है।। ५८-५९॥

विन्दु '0', इन्दु 'स' अनल 'र' कूट 'क्ष' अग्नि 'र', मरुत् 'य', परुठ स्वर 'ऊ' यह जाज्वल्यमान अस्त्र मन्त्र है। यह पादाधस्तल से मूर्धान्त शरीर में स्मरण करना चाहिये। स्मरण करते हुए अङ्गुलियों का आकुष्टचन और संप्रेरण करना चाहिये। इस किया में पुनः जानु से औन्मनस चक्र तक एक चक्र से दूसरे चक्रों के कम से आकुञ्चन करना चाहिये। यह रहस्य मयो प्रक्रिया तस्काल निर्वाणप्रदा होती है।। ६०-६१ है।।

शिवः श्रीभूतिराजो यामस्मभ्यं प्रत्यपादयत् ।
सर्वेषामेव भूतानां मरणे समुपस्थिते ॥ ६३ ॥
यया पठितयोत्क्रम्य जीवो याति निरञ्जनम् ।
अविनाभावेति शक्तिशुद्धात्मनारैकात्म्यात् । यदुक्तं तत्र
'अविनाभावतो देवि शक्तेः शुद्धात्मना सह ।
शिवं शक्ति विजानीयात्श्राणः शुद्धात्मसंझक ॥
एकरूपतया जेयावाधाराधेययोगतः । इति ।

अन्त्यस्य च अस्य बीजस्य

सद्यः प्रत्यय दायिनी ब्रह्म विद्या का कथन करना मन्त्रविद्या के सन्दर्भ में समृचित विचार है और आवश्यक भी है। अतः यहाँ उसका श्री गणेश कर रहे हैं—

शास्त्रकार यह स्वय घोषित कर रहे हैं कि, इस विद्या को शिव के साक्षात् प्रतोक गुरुदेव श्री भृतिराज ने विशेष रूप में मेरे हित में प्रतिपादित किया था। समस्त प्राणियों का मरण वेला उपस्थित हो जाने पर इस विद्या के पढ़ने मार्श से जोव तत्काल उत्कान्ति को उपलब्ध कर निरञ्जन परमेश्वर माव में प्रवेश कर जाता है। ६२-६३।।

इलोक २९ में आधाराधेय भाव और अविना भाव योग इन दो शब्दों के प्रयोग का निष्कर्ण समझना अत्यन्त आवश्यक है। इस विषय से सम्बन्धित आगम प्रमाण्य प्रस्तुत कर आचार्य जयरथ ने इसे और भी सरल बना दिया है। इससे सामान्य पाठक को प्रामाणिकता के साथ वास्तविकता की जानकारी होगी, इसमें सन्देह नहीं। वस्तुतः शक्ति के विना शक्तिमान् का अस्तिस्व स्वीकार नहीं किया जा सकना। ये दोनों ऐकास्म्य भाव में शाश्वत रूप से उल्लिसित हैं। कहा गया है कि,

''एक दूसरे के बिना इनके स्वरूप का आकलन नहीं किया जा सकता। शक्ति का शुद्धात्म शिव के साथ ऐकारम्य भी शाश्वत है। शिव शक्ति 'हवयाणं नितम्बाणं बक्षजानुगतं प्रिये। सा देवी स शिवस्तच्य विश्वं तस्यान्यविस्तरः ॥ ग्रन्थकोटिसहस्राणामेतत् सारं विचिन्तयेत्। प्रभावोऽस्या न शक्येत बक्तं कल्पशतैरिप ॥'

इत्यादिना श्रोदेवीपञ्चशतिके माहात्म्यमुक्तम् । अत्र च श्रोमदोजराजस्य पाठव्यत्ययात् मतान्तरमिति तद्गुरव एव प्रमाणम् । हंसो ह, अमृतं स, कालकद्र: ऊ, भवनेश: औ, अनञ्जद्वयं विसर्गः स्हू सूी: षट्चक्रेति षडवयव-स्वात् ।

प्राणो ह, दण्डो रेफ:, गुह्मशक्तिरो, इच्छा अ:, एवं ह्री:। अमृतं स, खेति आकाशबीजं ह, एवं स्हः बिन्दुरत्र अविनाभावित्वादाक्षेप्यः। यद्वेति पक्षान्तरे । सावित्रिका औ, तेन शून्यद्वयं विसर्गः, एवं सीः । युग्मयागो यामलम् । यद्यपिच एतत्

ऐकाश्म्य के सन्दर्भ में प्राण को शुद्ध आत्म तत्त्व माना जाता है। प्राण 'ह' बीज में उल्लसित होता 'ह' बोज-वर्ण आधार बनता है। अमृत शक्ति सकार का और इसी तरह स आधार बनता है ह कार का। यही आधाराधेय भाव कहलाता है।"

चाहे 'स्ह' बोज बने या 'ह्स' इन दोनों बीजों का विवरण श्लोक २८ में दिया जा चुका है। एक दूसरा उद्धरण भी यही सिद्ध करता है-

अन्त्य बीज हृदय वर्ण और नितम्ब वर्ण दक्षजानु रूप 'ए' स्वर से संविलत होते हैं। करोड़ों प्रन्थों में जितना कुछ लिखा गया हैं, उन सब का सार निष्कर्ष यही बीज मन्त्र है। शतशत कल्पों तक इसके प्रभाव का वर्णन नहीं किया जा सकता।" यह सारा वर्णन देवीपञ्चशतिक शास्त्र में किया गया है। श्रीमदोराज ने यहाँ पाठव्यत्यय को स्वीकार किया है। इस प्रकार मतान्तर की गंजाइश यहाँ उत्पन्त हो गयी है। इस विषय में गुरुवर्य वृन्द ही प्रमाण है। क्लोकों की व्याख्या के प्रसङ्ग में इसकी पूरो चर्चा की गयी है!

.... बीवः सहचतुर्वशः ।' ( २७ इलो० )

इत्यादिना समनन्तरमेव उद्घृतं, तथापि पुनः श्रीत्रिशिरोभैरवग्रन्यशय्यानु-गुण्यादुक्तमिति न किरचहोषः अन्ये इति ।

हलाक ३१, ३२ और ३३वें के कूट शब्दों के अर्थ पहले दिये जा चुके हैं। जहां तक इलोक २७ का प्रश्न है, उसमें—

"चतुर्दश धाम के साथ जीव का सह अस्तित्व (भी परामन्त्र का उद्धार करता है)"

यह उक्ति आयो हुई है। इसके अनुसार 'सौः' परा मन्त्र का उद्घार होता है।

इसी तरह इलोक २८ में आया हुआ है कि,

''जीव जब प्राणस्थ होता है आदि''

यह उद्धरण अन्य रचनानेकमंकुल पद्धतियों के सन्दर्भ को व्यक्त करता है।।

इलांक ३४ में अगाभिनवजित शब्द विचारणीय है। अभिजन शब्द कुटुम्ब, जन्म, उत्पत्ति, जन्म भृष्रदेश कुलभूषण और परिजन अनादि अर्थों में साहित्य जगत् में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर अंग का अभिजन इस पष्ठोतत्पुरुष अर्थ में अभिजन शब्द वक्त्र अर्थ में प्रयुक्त है। इलोकार्थ इलोकों के क्रम में द्रष्टरुष है।

इलोक ३७ में प्रयुक्त दो अब्दों पर यहाँ विशेष बल दिया गया है। 'स' का अर्थ यहाँ 'वह' सर्वनामार्थ नहीं है। वस्तुतः 'सकार' अर्थ में ही प्रयुक्त है। एव यहाँ अवधारणार्थक है। इसी तरह इसी इलोक में 'स्त' वर्ण का भी प्रयोग है। 'ख' आकाश को कहते हैं। शून्य को कहते हैं। स्वच्छन्द तन्त्र में विभिन्न शून्यों का उल्लेख है—१. ऊर्ध्व शून्य 'शक्ति' पद, २. अषः शून्य

तदुक्तं

स एवेति साकारः खेति बिन्दुः।

'जीवो दोर्घस्वरैः षड्भः पृथग्जातिसमन्वितः। विद्यात्रयस्य गात्राणि हस्वैवंक्त्राणि पञ्चभिः॥'

मा० वि० ३।६१ इति।

अत्र च शिखायां कवचवीजिमिति श्रीत्रिशिरोभैरवानुयायिनः, चतु-व्कलमिति श्रीदेव्यायामालोपजीविनः, अस्मद्गुरवस्तु द्वितीयमव पक्षमामनन्ति

अनुल्लिमितप्रपद्म हुत्क्षेत्र और ३. मध्य शून्य (कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, और ब्रह्मरन्ध्र) ४. व्यापिनी शून्य, ५. समना शून्य और छठा उन्मना क्षेत्र शून्य। शास्त्र कहते हैं कि, इनका परिस्थाग कर सातवें परम तत्त्व में लीन होना चाहिये। किन्तु यहाँ ख का अर्थ मात्र विन्दु ही लिया गया है। 'ख' शब्द पर श्री तन्त्रालोक में अन्यत्र भी विचार किये गये हैं । किन्तु इस कूट प्रकरण में 'ख' का अर्थ बिन्दु हो लिया गया है। मालिनो विजयोत्तर तन्त्र में ३!३१) इसी दलोक का सन्दर्भ इस रूप में दिया गया है—

''जोब 'स' छः दीर्घ स्वरों से युक्त और पृथक् जातियों से समन्वित होकर तीनों विद्याओं की आंगिकता का प्रतीक बन जाता है। वही जब हस्य स्वरों से समन्वित होता है, तो पाँच वक्त्रों के प्रतोक के रूप में प्रयुक्त होता है।"

इस प्रमङ्ग में यह स्पष्ट करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि, शिखा में कवच बीज 'हुं' का प्रयोग श्री त्रिशिरोभैरव मतवादी मानते हैं। श्री देग्यायामल शास्त्रानुयायी इस स्थान पर चतुष्कल अर्थात् 'हूं' बीज को मान्यता देने हैं। चतुष्कल प्रणव को भी कहते हैं (स्व०१।६९)। आचार्य जयरथ कहते हैं कि, मेरे पूज्य गुरुदेव इसी दितीय पक्ष को मान्यता प्रदान

१. स्वक्तन्व तस्त्र ४।३८९-२९१

२. श्री तत्त्रालोक --५।९०-९१, ४।२६७, १५।४९५

यदिह श्रीपूर्वशास्त्रानुदितस्यापि नेत्रतन्त्रस्य श्रीत्रिशिरोभैरवीयं मतमपहाय श्रीदेव्यायामलप्रक्रमेणाभिधानात् तदर्थएव विवक्षित इति । तथाच त्रिशिरोभैरवः

> 'गायत्री पद्मधा कृत्वा गुक्रया तु समन्विताम् । ह्वयायेति मन्त्रोऽयं सवंक्षो हृवयं परम् ॥ बागोशीं केवलां गृह्य नितम्बं तु समालिकेत् । निवृत्तिस्थं तु तं कृत्वा तारा तु तवनन्तरम् ॥ द्विधायोज्य ज्ञानशक्त्या युक्ता शूलं समुद्धरेत् । वण्डेन रहितं कृत्वा गायत्र्या तु सर्मान्वतम् ॥ महाकाली पयोयुक्ता मायाशक्त्या तु पूतना । नाविनी जिह्नया युक्ता परमा कण्ठसंयुता ॥

करते हैं। इसका एक प्रमाग भो है। श्री पूर्वशास्त्र में 'नेत्र' मन्त्र का कथन नहीं किया गया है। ऐसी अवस्था में हमारे गुरुवर्य ने त्रिशिरोभैरव के मत को मान्यता न देकर श्रो देव्यायामल के उपक्रम के अनुसार ही उसी अर्थ को व्याख्यायित करने की आकाङ्क्षा व्यक्त की है। त्रिशिरोभैरव का मत उद्घृत करने के लिये आचार्य जयरथ ने एक लम्बा उद्धरण प्रस्तुत कर ग्रन्थ के कलेवर को व्यर्थ का चोगा पहनाने को चेव्टा की है। इनका क्रिमक अर्थ इस प्रकार है।

### १. गायत्री .....ह्वयं परम्—

गायत्री मन्त्र को 'ओक्ट्वार' से पांच भाग कर शुक्र बीज 'अं' 'ओ', ब्रों अथवा शं सं से समन्त्रित कर हृदयाय नमः लगाने से सर्वज्ञ मन्त्र का उद्घार होता है। पर 'हृदय' यहरूप अर्थात् परम रहस्य गर्भ मन्त्र हाता है।"

# २. वागीशीं "" तृष्तियुक्तमुदाहृतम्—

''वागोशी वीज वर्ण हीं लिखकर इसके बाद नितम्ब वर्ण 'त' में निवृत्ति 'ऋ' को 'तृ' रूप में स्थित करना चाहिये। पुनः तारा 'त' को दोबारा लिखकर उमे ज्ञान (ज) शक्ति 'ए' से विन्दू के साथ जोड़ना चाहिये। हीं तृं पयोन्नितां तु तां कृत्वा बन्निका पयसा युता।
विदिश्चित्रारमायस्य तृष्टियुक्तमुवाहृतम्।।
शानविक्तरतु कण्ठस्या वहनीं केवलां न्यसेत्।
विद्यायोज्य समाणिक्य नाविनी तवनन्तरम्।।
मायया तु समायुक्ता मोहिनी अन्विकायुता।
गुक्तावेक्या समायुक्ता फेक्ट्रारी तवनन्तरम्।।
कपालं चैव तस्यान्ते स्वराधॅन विविज्ञतम्।
वनाविबोधसंज्ञा तु विव्वा प्रोक्ता मुरेश्वरि।।
विविनीं केवलां वद्याज्जयन्ती वण्डसयुता।
जिह्नायुक्ता तु संयोज्या दृग्युक्ता च जनादनो॥

तेजों के बाद महाकालां 'म' को पय 'आ' से युक्त करे। पुन: मायाशिक 'इ' को पूतना 'ल' से युक्त करे। पुन: नादिनी 'न' को जिह्ना 'इ' से मिलाना चाहिये। परमा (कण्ठ संयुता) को पय 'आ' से आन्वत करे। पुन: 'त' अन्तिका 'ह' को पय से युक्त करे। कुल मिला कर 'ही तृं तेजोमालिन स्वाहा' यह मन्त्र बनता है। यह त्रिशिरोभैरव देव को तृष्ति का प्रतीक सन्त्र है।"

# ३. ज्ञानशक्ति ... प्रोक्ता सुरेश्वरि —

''ज्ञान शक्ति 'ए' को कण्ठ 'व' मे लगाकर दहनी शक्ति 'द' अक्षर लिखने पर 'वंद' और इसो को दो बार लिखकर 'वेदवेद' पद बनाना चाहिये। इसके बाद माया 'इ' से युक्त नादिनी शक्ति का प्रतीक वर्ण 'न' लिखना चाहिये। तदनन्तर मोहिनी 'उ' युक्त अभ्विका शक्ति का वर्ण 'ह' लगाकर शुक्रा देवी (') अनुस्वार लगाना चाहिये। इसके बाद फेड्कारी वर्ण 'फ' शुक्रा देवी (') अनुस्वार लगाना चाहिये। इस तरह पूरा मन्त्र और इसके अन्त मे कपाल 'द' लगाना चाहिये। इस तरह पूरा मन्त्र 'वेदवेदनि हु फट्' का उद्धार हो जाता है। यह अनादि-बोध संयुक्त शिखा मन्त्र है।" शिक्तिनो केवलोद्धार्या त्रिशूलं वण्डसंयुतम् । प्रियवशंन्यतो वण्डः पयसा तु समम्बितः ॥ वायुवेगा तु परमा शिक्षिनी पयसा युता । अस्विका पयसा युक्ता अभेद्यं कवचं विदुः ॥ खामुण्डा परमा शक्तिरिन्बका च ततोद्धरेत् । साविज्या सहिताः सर्वा विन्युना समलङ्कृताः ॥ नेत्रत्रयं तु वेबस्य आख्यातं तव सुव्रते । कुसुमा पूतना चैव गुह्यशक्तिसमन्विता ॥

# ४. शिखिनीं अभेद्यं कवचं विदुः—

"शिखिनो 'व' दण्ड नयुता जयन्ता 'ज्ञ', जिह्वा 'इ' मे युक्त करने पर 'ज्ञि' जनार्दनी 'ण' दृग्युक्ता 'इ' युक्त करने पर 'ाण' वनता है। इस तरह 'विज्ञिणि' पद का उद्घार हा जाता है। पुनः शिखिनो 'व' में दण्ड सयुक्त विश्वल 'ज्ञ' जोड़ने से वज्ज पद बनता है। इसके बाद जियदिशनी शिक्त का प्रतीक 'ध' पुनः दण्ड 'र' के साथ पय 'आ' और वायवेगा 'य' अक्षर जोड़ने पर पूरा शब्द 'वज्जधराय' बनता है। इसके बाद परमा 'स' के साथ शिखिनो 'व' में पय 'आ' की मात्रा जोड़नी चाहिये। इसके वाद अम्बिका वर्ण 'ह' में पय 'आ' युक्त करने पर कुल मिलाकर 'स्वाहा' शब्द उभरता है। कुल मन्त्र का रूप बनता है—'विज्ञिणि वज्जधराय स्वाहा'। यह अभेद्य कवच मन्त्र है।"

## ५. चामुण्डा ... सुत्रते —

चाम्ण्डा शक्ति का प्रतीक वर्ण 'च', परमाशक्ति 'म' आर अम्बका शक्ति 'ह' इन तीनों में बिन्दु से समलङ्कृत सावित्रो शक्ति 'क्षी' को समन्वित करने से तीन 'चौं, सौं, हौं बीज मन्त्र बनते हैं। भगवान् शिव कहते हैं कि, सुत्रते पार्वति! ये तीनों बीज देवाधिदेव महादेव के तीनों नेत्रों के प्रतीक हैं।'

# ६. कुसुमा .... सर्वासिद्धिवनाशनम् —

''कुसुमा 'श', पूतना 'ल' और गुह्यशन्ति 'ई' इन तीनों के शुका से

गुक्रया मस्तकोपेता हृदयं केवलं ददेत्। गुह्यं मोहनयाभेत अम्बिका बिन्दुसयुता।। प्रज्ञाशक्तिसमाक्टा फेक्ट्वारी तु कपालिनीम्। भिन्नां तु योजयेच्याशु अस्त्रं भानुसमप्रभम्।। महापाशुपतं ख्यातं सर्वासिद्धिवनाशनम्।' इति।

श्रीदेव्यायामलम्प

'पक्रधा ह्वयं चास्य माविवर्णं तु यस्मृतम्। वागर्णं च नितम्बं च शिरोमालाद्यसंस्थितम्॥

संयुक्त होने पर 'क्लों' बीज मन्त्र बनता है। इसके बाद हृदय (मालिनी कम) में 'प' गृह्य 'श' और माहिनी शक्ति 'उ' बिन्दु समन्वित करने पर 'पशुं' पद का उद्घार होता है।

इसके बाद अम्बिका शिक्त 'ह' विन्दु समिन्वता 'हं' प्रज्ञाशिक्त 'ए' से युक्त करने पर फेब्ह्यारी 'फ' को 'फे' तथा कपालिनी 'ज्' से जोड़ने पर फेज् पद बनता है। इसमें सूर्य समान प्रभास्वर अस्त्र मन्त्र लगाने से पूरा मन्त्र 'क्ली ह फेज् फट्' रूप में उद्धृत होता है। यह ऊहात्मक त्रिशिरो भेरव समिथित 'मन्त्र महापाश्चपत' मन्त्र के रूप में विख्यात है। यह समस्त असिद्धियों का विनाशक अर्थात् सर्वसिद्धि प्रदाता सिद्ध मन्त्र है।"

इसके बाद देव्यायामल शास्त्र के उद्धरण प्रस्तृत कर द्वितीय पक्ष को मान्यता प्रदान कर रहे हैं—

## १. पञ्चधा प्रणवादि विभ्षितम्

"जिसे आदि वर्ण कहते हैं" वह 'झो' है। उसमें मातृका कम से 'म' हृदय लगता है। वही इसका हृदय है अर्थात् 'म' मूलमर्म है। वह पाँच प्रकार से प्रयोज्य है। नितम्ब वर्ण त के साथ शिरोमाला के चारों वर्णों का आदि वर्ण ऋ मिलने से 'तृ' बनता है। उह मालिनी कम में 'त' को कहते हैं। यह दस जानु में स्थित होकर 'ते' बनता है। इसे दो बार प्रयुक्त करके हाूल

ं वलो॰ २९-६३

कर विभणजानुस्यं हिधा कृत्वा समन्ततः।
परतस्तुद्धरेद्वर्णं श्रूलमोकारवीपितम्॥
नितम्बं सीरपुक्तं तु विरोमान्नातृतीयकम्।
नि स्वाहा शिर आस्यातं प्रणवाविविभूषितम्॥
प्रणवं क्वव्वणं च वन्नजानुनियोजितम्।
हिधा कृत्वा ततः पश्चात् सम्यपादं च मध्यतः॥
सम्यपादं ततोद्धत्य जिह्वाणंन शिखा युता।
सम्पान्यद्वयं योज्य शिखा, विज्ञण उद्धरेत्॥
क्वव्यां स्वत्वां च नेत्रे परत उद्धरेत्।
क्षीराणं श्रूलवण्डं च स्वाहान्ते क्वचोऽप्रतः॥

वणं का प्रयोग करते हैं। इसमें आंद्भार लगा होता है। शूल वर्ण के विषय में मतभेद है। श्री तन्त्रालाक ३०।५८ के अनुमार शूल 'ज' वर्ण है। त्रिशिरों भैरव के अनुसार भी शूल 'ज' वर्ण है। शूलाग्र को भी 'ज' कहते हैं। यहाँ शूल 'ज' को मानकर ओकार से जोड़ने पर तेजो बनता है। नितम्ब वर्ण 'म' और त दोनों हैं। यहाँ 'म' को मान्यता है। इसमें क्षीर वर्ण 'आ' जोड़ने से 'मां बनता है। शिरोमालानृतीय। छं में 'ति' जोड़कर 'स्वाहा' लगाने से पूरा मन्त्र "ओं ओं ओं ओं ओं तृं तेजो मालिन स्वाहा' बनता है। यह शिरो मन्त्र माना जाता है।"

#### २. प्रणवं " कण्ठवर्णं योज्य जिला

''प्रणव' 'ओं' कण्ठ 'व' दक्षजानु 'ए' दो बार प्रयाग कर सम्य पाद अर्थात् वामपाद 'क' लगाने पर वेद वेद बनता है। जिह्वा वर्ण 'इ' से युक्त शिखा वर्ण 'न' लगाने पर 'नि' होता है। इसे दूसरे वेद के साथ जाड़ने पर 'वेदवेदिन' बनता है। अपरा मन्त्र का अन्तिम दो पद हुं फट् लगाने पर ''ओम् वेदवेदिन हुं फट्'' यह मन्त्र बनता है। यह शिखा मन्त्र है।''

१. मा॰ वि ३।६३

प्रणवं शूलवर्णं तु कर्णपूरेण भूषितम् । बिक्षणेन नितम्बाढणमात्मा योज्यो विसर्गवान् ॥ नेत्रं देव्या भवेवेतन्मृत्युक्तव्यक्तरं परम् । इलीं पश्ं प्रणवाद्यं च प्राणं परत एव च ॥ युक्तं च सर्वतः कुर्याद्वामध्यवणभूषणे । शिखान्ताद्योजयेद्वणमस्त्रं परमदारुणम्' ॥ इति ।

#### ३. वज्रिण""" "कवचोऽप्रतः—

''सर्व प्रथम इस मन्त्र में विज्ञिणे लिखकर कण्ठ वर्ण 'व' लगाया जाता है। इसमें त्रिशृल 'ज्ञ' जोड़ने के बाद नेत्र 'घ' शूलदण्ड 'र' और क्षीराणं 'आ' तथा 'य' लगाने पर 'विज्ञिणे वज्जधराय' बनता है '। इसके बाद 'स्वाहा' का प्रयोग करते हैं। यह इन्द्र कवच मन्त्र है।''

### ४. प्रणवं ------ मृत्युञ्जयकरं परम्--

''त्रणव 'आम्' शूलवर्ण 'ज' कर्णारूर 'क' से तथा नितम्ब 'म्' भूषित होने पर 'आम् ज्' वनता है। इसके साथ विसर्गवान् आत्मा 'सः' का प्रयोग करते हैं। पूरा मन्त्र 'ओम् जू सः' बनता है। यह देवी का नेत्र मन्त्र है। इसे मृत्यु को जीतने वाला मृत्युञ्जय मन्त्र भी कहते हैं।"

#### ५. श्लीं " " "परमबारणम्

प्रणव 'ओम्' पूर्व में प्रयुक्त कर 'इलीं' बीज लिखना चाहिये। इसके बाद पशु अर्थान् यजमान का नाम लिखने के बाद प्राण 'ह' + वामकणं भूषण 'उ' के साथ बिन्दु '(')' जोडने पर हुं तथा अस्त्र जोड़ने पर पूरा मन्त्र "ओम् क्लीं' देवदत्त फट्"' इस रूप में बनता है। यह परम दारण मन्त्र कहलाता है। इसे कवचाय हुं से अस्त्राय फट् तक छः रूपों में निर्मित किया जा सकता है।"

१. मा॰ वि॰ ३।६४

२. बाठ विक ३।६५

तारः प्रणवः, दिजिह्वो ज, ख, बिन्दुः, शरस्वरः उ, जीवः मिषसगः स । रसेति षट्, टकारो हि अनच्कत्वादिह न गणितः । दीर्घेरिति प्रागुक्त-दीर्घषट्कपुनतेः, कुबेरेशानयोस्तु षष्ठेन द्वितीयेन च दीर्घेण संभिन्नौ मकार-मकाराविति उक्तं सुमायुक्तेरिति । ह्रस्वेरिति दीर्घानुगुणै । दुयक्तं

पूतना शूलवण्डस्तु कपालं नाभिरेव च। शिलिनी वायुवेगा च परमा च नितम्बकः॥

वीर्घेः जातयः ( ४२-४३ )

इलोक ४२ सम्बन्धी कुछ विचार जयरथ ने यहां प्रस्तुत किये हैं।
इन्द्रादि को 'सास्त्र' या 'हस्तगतास्त्र' मंज्ञा से विभूषित किया जाता है।'
इनके मन्त्रों पर विशेष स्यान दिया जाना चाहिये। इनके बीज मन्त्रों में दीघं स्वरों का सिवन्दुक प्रयोग करते हैं। इन्द्र मन्त्र में 'ल' बीज के साथ दीर्घ स्वर आ के साथ विन्दु लगाने पर 'लां वज्रधराय इन्द्राय हृदयाय नमः' बनता है। 'रां स्वाक्तिकायाग्नये शिरसे स्वाहा' यह अग्नि नामक लोकपाल का मन्त्र बनता है। इस तरह इन्द्र अग्नि, यम (ट मं आं) निऋति । धा मं आं) वृद्धा (व मं आं) और वायु का (य मं आं) के माथ जाति चिह्न लगाकर मन्त्र बनाते हैं। कुत्रेर और ईजान लोकपालों के बीज के साथ छठाँ दीर्घ (:) और द्वितीय दीर्घ (ई) का प्रयोग करने हैं। विष्णु और प्रजापित का कर्म काण्ड में अनन्त और प्रह्मा कहते हैं। अनन्त का स्थान निऋति के उत्तर में शोर ब्रह्मा का स्थान ईशान के पूर्व में माना जाता है। इनके साथ हुस्व (तुर्य स्वर) 'ए' और द्वितीय हुस्व 'इ' स्वर का प्रयोग कर मन्त्र का निर्माण करने हैं। इस सम्बन्ध में उद्धरण प्रम्युत कर इस दृष्टिकोण को पृष्टि कर रहे हैं—

"पूतना 'ल', शूलदण्ड 'र', कपाल 'ट', नाभि 'क्ष', शिखिनी (शिखि वाहनी) 'व' और वायु वेगा 'य', इनके अतिरिक्त परमा 'स' और नितम्ब

१. श्रोतन्त्रालोक १५।३५६

विज्ञेयात्रच मबादेवि दीघंयुक्ताः सविन्वकाः । मन्त्रास्तु कोकपाकानां तदस्त्रा दीघवर्जिताः ॥ इति ।

तुर्यदित<mark>ीयाभ्यामिति ईका</mark>राकाराभ्याम् । ह्रस्वाभ्यामिति <mark>इकारा</mark>-काराभ्यां

तद्वन्नासापयोभ्यां तु कल्प्यो विष्णुप्रजापती । स्वरावाद्यतृतीयौ तु वाचकौ पद्मवक्रयाः' ॥ इति ।

षट्स्वित काकाक्षित्यायेन योज्यम् । कर्मणामिष हि षड्विधत्वमेव विविक्षितम् । तदान्मिका इति कमरूपा इत्यर्थः । तदात्मकत्वमेव दशंयति

'म' वर्ण ये सभी सिबन्दुक दोर्घ स्वरों के साथ सायुध सपरिवार लोकपालों के मन्त्र में जानियों के साथ हो और अस्त्र में दोर्घवर्जित प्रयुक्त होते हैं।""

इलोक ४३-जहाँ तक तुर्य और द्वितीय दीर्घ स्वरों का प्रश्त है, जयरथ के विवेक में 'ईकार' और 'आकार' का उल्लेख है। यह पाँच हस्वर और छः दीर्घ स्वर का तुर्य दीर्घ कम नहीं है। मामान्यतया अ आ इ ई कमानुसार यह गणता है। अन. चीथा दीर्घ स्वर 'ई' और द्वितीय दोर्घ स्वर 'आ' माना गया है। उद्धरण से इसे प्रसाणित कर रहे हैं —

"उसी तरह नामा अयात् 'र्ट' और परा अयात् 'आ' स्वरों के द्वारा विष्णु और प्रजापित के मन्त्रों की रवता और उतका पूजन प्रककालेपत करना चाहिये। जहाँ तक आद्य और तृतीय स्वरों का प्रश्न है, ये अकार और ह्रस्व 'इ' कार हैं। ये पद्मचक के वाचक हैं।"

वलोक ४४-४६-

'षट्सु' इस सप्तम्यन्त पद का प्रयोग काकाक्षिन्याय से जातियों के साथ और चूँकि कर्म भी छः ही होने हैं। अतः सभी कर्मी के साथ भी प्रयोज्य है। इसमें क्रमिकता का सदा ध्यान रखना चाहिये।"

इलोक ४६ में कालकर्षिणी देवी का प्रसङ्ग आया हुआ है। इलाक के

१. मा० वि॰ ३।६६ २ मावि॰ ३।६७

जपे इस्यादिना । अक्षीति द्वितीयः कवर्गः । षडिति षष्ठः पवर्गः । मुनीति सप्तमो यवर्गः । द्वितोया इति खफराः । योन्यर्णेन एकारेण । एवं पञ्चिपण्ड-नाथः । यदुक्तं

'वन्तपङ्क्तपा द्वितीयं तु वामपावं तथैवच । अभो वण्डनियुक्तं तु वक्षजानुसमायुतम् ॥ तिलकेन समाकान्तं सर्वसिद्धिप्रवायकम्' । इति ।

आद्येति खकारेण, तेन कें इति । अन्त्येनापाति न केवलमाद्येन खकारेण यावदन्त्येन रेफेगापीत्यर्थः, तेन फें इति । जोवः स । प्राणयोर्ह-कारयोः पुटम् । कालानला र । वामाङ्घिः क । अतिदीक्तोऽभोवितिना रेफेण । दक्षजानुरे । स्वरेति हस्वदोधंभेदेन । दण्डा र । जीवः स । त्रिश्लं ज । दक्षाङ्गिलर्भं। अपरो दक्षापेक्षया वामः स्तनो ल । नाभिः क्ष । कण्ठो व ।

भाष्यार्थ में पूरा स्पष्टोकरण है। यह ध्यान देने की बात है कि, 'ख, फ, और र' ये मातृसद्भाव वर्ण है। तीनोंमें से किसा का भी सद्भाव कालकिषणों के लिये आवश्यक है। इस तरह यहाँ पश्चिपण्डनाथ का संकेत किया गया है। उद्धरण से इसे स्पष्ट कर रहे हैं—

"दन्तपंक्ति अर्थात् कवर्ग का द्वितीय वर्ण ख, वामपाद 'फ' अधोदण्ड नियुक्त अर्थात् 'र' के योग से प्रतिष्ठित, दक्षजानु अर्थात् 'ए' कार से समन्वित और तिलक अर्थात् विन्दु विभूषित करने पर जो बोज मन्त्र बनता है, वह समस्त सिद्धियों का प्रदान करने वाला माना जाता है"।

इलोक ४७ से ५२ तक के भाष्य इलोक भाष्यार्थ में निहित हैं। जहाँ तक इलोक ५४ का प्रकृत है, उसमें अष्टवर्णंक शब्द आया हुआ है।

यह अष्टवर्णक बीजाक्षर शण्ठ वर्णों का आदि वर्ण 'ऋ' है। इसिलये 'महाचण्डे महायोगेश्वरि के आठवें 'रि' वर्ण के स्थान पर स्वर 'ऋ' वर्ण का हो प्रयोग तन्त्र में स्वीकृत है। इस प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि, व्याकरण और साहित्य के प्रयोगों से तन्त्र बहुत आगे बढ़ कर रहस्यार्थ के मस्त् य। रुद्रः ऊ। विसर्गः सः। त्रिशूलं ओ। अष्टमश्च अत्र वर्णः शण्ठाच इति संहितया आवेदितम्। तदुक्तं

> 'कालं सर्वगतं चेव दारणाक्रान्तमस्तकम्। तृतीयाद्यं तरङ्गं च डाकिनोममंसंयुतम्।। पवनं नवमे युक्तं तस्मात्सप्तममेयुतम्। लक्ष्मोबीजं ततोद्धृत्य उदघीशसमन्वितम्।। सोमास्यप्तममुद्धृत्य नववर्णा कुलेश्वरो। इति।

कालो म । सर्वगतो ह । दारणा आ । तृतीयाद्यं च । तरङ्गं ण, डािकनोममं ड । पवनो य । नवमः ओ । तस्मादिति एकारात् सप्तमो ग, ए एकारः । लक्ष्मीबीजं श, उदधीशो व । सोमात् मप्तमः ऋ । नववर्णेयमिति,

पण्डनाथेन समन्याप्तिकस्वमावेदितम् । परात्परतरेति । यदुक्तं तत्र

विमर्श में सक्षम हो जाता है। इसमें 'स्क्रें, या फ्रें या फें इन तीनों में से किसी एक के योग से यह गुप्ततरा नवार्णा कालकिषणो मन्त्र हो जाता है। इसे आगम प्रामाण्य से पुष्ट कर रहे हैं—

'काल 'म' सर्वगत 'ह' दारणा 'आ' तीनों मिलकर महा', तृतीयाद्य 'च' तरङ्ग 'ण्' डाकिनोममं 'ड' में दारणाकान्त करने पर महाचण्डा' शब्द का उद्घार हाता है। इसके बाद पवन 'य' नवम स्वर 'ओ' ए से सातवाँ अक्षर 'ग' इसमें ए को जाड़कर लक्ष्मी बीज 'श', उदधीश 'व' सोमवणं से सातवाँ वर्ण 'ऋ' लगाने से योगेश्वऋ पद का उद्घार होता है। इसमें ख् फ् र् और ऐं सद्भाव युक्त वर्णों में से किसी एक का जाड़ने से यह नववर्णा कुलेश्वरी मन्त्र सिद्ध हा जाता है।"

> इसो मत को रलोक ४६ का ''सद्भावः कालकिषणो'' यह अंश समिथत करता है।

'या सा सङ्क्षींचणी देवी परातीता व्यवस्थिता' । इति ।

सुधा स, छेदक: क, शण्डाद्यं ऋ, छेदकमस्वरामित अनन्ककारमेव

स्कृक्। तद्कां

'जीवमादिद्विजाक्ढं शिरोमालाविसंयुतम् । कृत्वा ततोऽग्रे कुर्वीत द्विजमाद्यमजोवकम् ॥ इत्येषा कथिता कालरात्रिमंमंनिकृत्तनी । नैनां समुच्चरेहेवि य इच्छेहीघंजोवितम् ॥ शतार्थोच्चारयोगेन जावते मूध्नि वेदना । एवं प्रत्ययमालोच्य मृत्युजिद्धचानमाथदेत्'॥

( मा० वि० १७।३१ ) इति ।

दण्डो र, अग्निः र, ता च द्विः, तेन रंः रं.। प्राणो ह, नभः क्ष, शूलं ज, एवं ह् क्ष्र्ः। छेता क, अनलो र, एवं कः। कूट क्ष, अग्निः र एवं क्षः।

इलाक ५५ में प्रयुक्त 'परात्परतरा' शबद का समर्थन ''संकिषिणी देवी परानोता देवी के रूप में शास्त्रों में व्यवस्थित उझ से विणित है।'' इस उद्धरण से हो जाता है।

इलोक ५५ से इलाक ५७ तक का सन्दर्भ ऐसे बीज मन्त्र से सम्बद्ध है, जिसका स्पष्ट उच्चारण करना शिरोव्यथा प्रदायक माना जाता है। इससे सम्बन्धित उद्धरण से इसका समर्थन हो रहा है—

'जीव 'स' आदि द्विज 'क' पर आख्ढ हो गया हो और उसमें शिरोमाला का आदि वर्ण ऋ मिलाने पर 'स्कु' पद का उदार होता है। इसके आगे ''आद्य द्विज वर्ण को अनच्क अवस्था में योग करने पर 'स्कुक्' यह बीज मन्त्र उदित होता है। यह मर्म कुन्तनी कालरात्रि की बीज शक्ति है। इसका स्पष्टतया उच्चारण नहीं करना चाहिये। जो दोर्घजीवन का आकांक्षी है, उसे इसका उच्चारण कदापि नहीं करना चाहिये। इसे ५० या सौ बार ही यदि कोई बोल दे, तो उसे शिरोवेदना हो जाती है। इस तरह विश्वाम प्राप्त कर मृत्युजित योगी इसका मात्र ध्यान करे, यहो उचित है।"

बिन्दुः, इन्दुः स, अनलो र, कूटं क्ष, अग्निः र, मक्त् य, वष्ठः स्वरः क, एवं स्कर्यं॥

मद्यः प्रत्ययदायित्वमेव अस्या दर्शयति
या ज्ञानिनोऽपि संपूर्णकृत्यस्यापि श्रुता सती ॥ ६४ ॥
प्राणादिच्छेदजां मृत्युव्ययां सद्यो व्यपोहिति ।
यामाकर्ण्य महामोहिविवशोऽपि क्रमाद्गतः ॥ ६५ ॥
प्रबोधं वक्तृसांमुख्यमभ्येति रभसात्स्वयम् ।
परमपदास्विमहागाः सनातनस्त्वं जहीहि देहास्तम् ॥ ६६ ॥

क्लोक ५८ से ६२१ तक के क्लोकों में तन्त्रसद्भावगत १. रं., २. रं., ३. ह्क्जः. ४. कः और ५. क्षः इत पाँच छेदिनी क्षुरिकाओं का वर्णत है। साथ हा साथ 'ज्क्ष्यू' बीज मन्त्र का भी उद्धार किया गया है। इसके साथ ही अंगुलिम्दा विधान द्वारा इन बीज मन्त्रों के प्रयोग का भी संकेत किया गया है॥ २९-६२६॥

वलाक ६२ में सद्यः प्रत्ययदायिनी ब्रह्मविद्या की चर्चा आयो हुई है। यहाँ उम विद्या के सद्यः पत्ययदायित्व का हो स्पष्टीकरण कर रहे हैं—

मभो जानी पुरुष धन्य होते हैं। वे सम्पूर्णकृत्य कहलाते हैं। उनके कम क्षय हो गये होते हैं। ऐसे जानो लोग भी मरते हैं। प्राणतन्तु के दूटने से अवश्यभावो मृत्युव्यया को चिन्ता फिर भी उनमें रहती है। उपर्युक्त ब्रह्मविद्या इननी महत्त्वपूर्ण हातों है कि, इसे सुनते हो प्राणव्युच्छेद की भीतिचिन्ता सद्य: समाप्त हो जातो है।

इसे सुन कर माया के महामोह से ग्रस्त विवश जीव भी क्रमशः प्रबोध को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म विद्या के प्रभाव से भावित ऐसा मुग्ध पुष्प भी बरवस वक्ता के समक्ष आ कर अपने अस्तित्त्व को परिष्कृत करने को प्रार्थना करता है। वक्ता उसे यह आर्या सुनाता है—

पावाङ्गुष्ठावि विभो निबन्धनं बन्धनं हचुप्रम् । आर्यावाक्यमिवं पूर्वं भुवनाख्यैः पदैभैवेत् ॥ ६७ ॥ गुल्फान्ते जानुगतं जन्नुस्थं बन्धनं तथा मेढूे । जहिहि पुरमग्रयमध्यं हृत्पद्मात्त्वं समुत्तिष्ठ ॥ ६८ ॥

'आत्मन्! तू परमपट पर अधिष्ठित परम पुरुष ही है। वहाँ से तू यहाँ भोगभव में आ गया था। तू वस्तृतः यह नहाँ है। तू सनातन पुरुष है। 'तू देहत्याग करेगा' इस बद्धमूल जड़ विचार का तू तस्काल परित्याग कर। हे विभुता के प्रतीक विराद् पुरुष! पैर मे लेकर अङ्गुष्ठ पर्यन्त यह देह की सीमा का झठा वन्धन भ्रम है। इस भ्रम को तू लाड़।' इस आर्यावाक्य का यह उपदेश भुवन-पद मीमा के परिवेश में होता है और भुवन संख्यक लोकों से जीव को मुक्त करता है।। ६८-६०।।

श्रोता पुरुष को दूसरो आर्या का उपदेश सुनायो पड़ता है। वक्ता कहता है कि,

आत्मन् ! तुम्हें शरीर के प्रति बड़ा माह है। अपने अंगों के प्रति तुम्हारे मन में बड़ा आकर्षण है। तुम अपने गुल्फान्त के मौन्दर्यबोध से प्रस्त हो। तुम्हें अपने घुटनों का बड़ा अभिमान है। तुम्हें अपने स्कन्धों की सिन्ध के अनुसन्धान से सकून मिलता है। प्रेम में इसे सहलाते हुए फूले नहीं समाते हो। तुम्हें अपनो जननेन्द्रिय और उससे मिलने बाले सुख पर बड़ा सन्तोध है। किन्तु वत्स! यह सारा आकर्षण झठा है। इसका तत्काल पिरत्याग करो। यह शरीर अप्रमध्य पुर है। इसे छोड़ा। तुम अपने हृदय कमल को विकसित करो। विमश्चित्मक स्पन्द से प्रेरित होकर उठो और रहस्य-वरदान प्राप्त करो। इन वचनों के अमृत से भरे उपदेश इस द्वितीय आर्या वाक्य से उसे मिलते हैं और जोवन्मुक्ति को ओर अग्रसर कर देते हैं। ६८॥

एतावद्भिः पदैरेतवार्यावाक्यं द्वितोयकम् । हंस हयग्रोव विभो

सदाशिवस्त्वं परोऽसि जीवाख्यः ॥ ६९ ॥

रिवसोमविद्धसङ्घद्दबिन्दुदेहो हहह समुत्क्राम । तृतीयमार्यावाक्यं प्राक्संख्येरेकाधिकैः पर्देः ॥ ७० ॥ हंसमहामन्त्रमयः सनातनस्त्वं शुभाशुभापेक्षी । मण्डलमध्यनिविष्टः शक्तिमहासेतुकारणमहार्थः ॥ ७१ ॥

वत्स ! तुम यह शरीर नहीं हो। शारीरिक अवयवों से तुम्हारी पहचान नहीं की जा सकतो। तुम अपने को पहचानो। मैं तुम्हारा परिपूर्ण परिचय दे रहा हूँ। सुनो कि, तुम कौन हो ?

वस्तुतः तुम 'हम' हो । तुम्हीं हयग्रोव हो, विभु हो, विराद् हा ! तुम सदाशिव हो । तुम परात्पर हो । इस जीवभाव मे वही तुम ब्याप्त हो । अग्नि प्रमाता, सूर्य प्रमाण और सोम के प्रमेयों का संघट्ट यह छोटा सा लघुतम शरीर तुम्हें छोड़ना हा है । शीघ्र ही तुम इससे उत्क्रान्ति प्राप्त करा । यह नोसरा आर्या वाक्य है । इन पन्द्रह समस्त-पदों में उपदेश को सुधा भरी हुई है । इन्हें सुन कर वह तत्काल प्रेरित होता है और उसकी प्रवित्तयों का परिष्कार हो जाना है ॥ ६९-७०॥

रुद्र संख्यक पदों वाली आर्या में रुद्रलोक का पद प्रदान करने वाली आर्या का उपदेश इस प्रकार है—

वत्स ! तुम महामन्त्रात्मा हंस हो । सतातन हो, शुभ और अशुभ की अपेक्षा में विचक्षण तुम (पिण्ड) मण्डल के मध्य में निविष्ट हो रहे हो । तुम शक्ति के महासेतु के कारण निरन्तर शिव सम्पृक्त हो कर महार्थ का ही अनुसन्धान कर रहे हो । मूलाधार और सहस्रार रूप दो कमलों के परिवेश में ही तुम्हारा निवेश हो गया है । तुम दिव्य शक्ति सम्पन्न देहधारी कमलोभयविनिविष्टः प्रबोधमायाहि वेवतावेह । आर्यावाषयमिदं साधं रुद्रसंख्यपदेरितम् ॥ ७२ ॥ निःश्वासे त्वपशब्दस्य स्थानेऽस्त्युप इति ध्वनिः । अज्ञानात्त्वं बद्धः प्रबोधितोत्तिष्ठ देवादे ! ॥ ७३ ॥ एतत्पञ्चममार्याधंवाक्यं स्यात्सप्तिभः पदैः । व्रज तालुसाह्वयान्तं ह्योडम्बरघटि्टतं महाद्वारम् ॥ ७४ ॥

हो! तुम नींद का परित्याग कर प्रवाध के प्रकाश के आनन्द को उपलब्ध हा जाओ। इस आर्या में शक्ति महासेतु की चर्चा की गयी है। यह समझने का विषय है। श्वास शक्ति का हा एक शाश्वत गतिशील चमलार है। श्वास अनवरत व्यक्त शरोर से अव्यक्त शिव में समाहित हो रहा है। पुनः अव्यक्त से व्यक्त में प्रवेश करता है। इस तरह यह व्यक्त से अव्यक्त में जाने और अव्यक्त में अने का महासेतु है। शरीर से अशरोर में, इदम् से अहम् में, स्थूल से सूक्ष्म में जाने आने का यह महासेतु है। इस रहस्य का अनुसन्धान ही महार्थ है। यह आयों ११६ पदों में निबद्ध है। इसका यह महार्था प्रक्रिया विश्व ध्यातव्य है॥ ७१-७२॥

निःश्वास के समय 'अप' शब्द के स्थान पर उप-ध्वित कुछ सन्देश दे रही है। यह कहतो है--वत्स ! तुम परमेश्वर शिव के तत्त्वावधान में आसीन हा। आस्पन्तिक सान्निध्य और सांनिकट्य है तुम्हारा और शिव का। इस 'उप' ने पार्थक्यबोध का अज्ञान तुम्हे दिया है। इससे तुम बन्धन में पड़ गये हो। उठो, जागो, और वरदान प्राप्त कर यह सिद्ध कर दो कि 'तुम निश्चय हो आदि देव हो।' यह पीचवीं आर्या की अर्थाली मात्र सात पदों में ही पूर्ण है॥ ७३-७४॥

इस आर्या के माध्यम से शास्त्रकार स्वास-साधना के सन्दर्भों को प्रस्तुत कर रहे हैं—

प्राप्य प्रयाहि हंहो हंहो वा वामदेवपदम् । आर्ग्यावाक्यमिवं षष्ठं स्याच्चतुर्दशिभः पदैः ॥ ७५ ॥ प्रन्थोश्वर परमात्मन् शान्त महातालुरन्ध्रमासाद्य । उत्क्रम हे वेहेश्वर निरञ्जनं शिवपदं प्रयाह्याशु ॥ ७६ ॥

तालुरन्ध्र से ब्रह्मरन्ध्र तक की यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं। साधक के लिये ये मार्ग आयास साध्य हैं। गुरु के आदेश से ही यह यात्रा आरम्भ होती है। परमेष्ठि गुरु-कल्प शास्त्रकार समक्ष वर्त्तमान साधना-रत शिष्य को आदेश दे रहे हैं। मध्यम पुरुप के एकवचन और लोट आज्ञा लकार का प्रयोग शिष्य को आदेश दे रहा है। उसके पष का निर्देश तालु शब्द से होता हैं और हो रहा है। आगे के ठहराव के विन्दु के विभिन्न नाम हैं। ये सभी साह्वय संज्ञा के अन्तर्गत आते हैं। नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना-यात्रा-किया की संज्ञाओं के नाम १५।१३ में आये हुए हैं। माह्वयान्त तक पहुँचना है। यह स्थान महत्त्वपूर्ण है, आकर्षक है और सृष्टि रचना के चमल्कार से भरा हुआ है। ताम्निक अर्थात् उदुम्बर (ताँवा या गूलर) से निर्मित वहां प्रवेश के लिये महाद्वार है। वहां तक पहुँचना है। सहसार कमल भो इसी वर्ण का होता है। गुरुदेव कहते हैं—वत्स! वहां पहुँच कर तुम्हें वाम देव रूप वामा शक्ति के प्रतोक सदाशिव भाव तक की यात्रा आनन्द के साथ हंहां हंहों करते हुए पूरी करनी है।

शास्त्रकार कहते हैं कि, यह छठी आर्या के वाक्य हैं। इसमें कुल मिला कर १४ पद हैं। इस आर्या की रहस्यवादिता में उतरने का महा-प्रयास साधक का परम चरम कलंग्य है।। ७४-७५।।

मायात्मक जितने बन्धन हैं, वे सभी अनेक प्रकार की ग्रन्थियों हैं। मायापित स्वयं शिव हैं। शास्त्रकार समझा रहे हैं, वत्स! तुम अपने स्वरूप का आकलन करो। तुम स्वयं ग्रन्थिल्प माया के ईश्वर हो। तुम स्वात्म आर्यावाक्यं सप्तमं स्यात्तक्वतुर्दशिभः पदैः ।
प्रभञ्जनस्त्विमत्येव पाठो निःश्वासशासने ॥ ७७ ॥
आक्रम्य मध्यमागं प्राणापानौ समाहृत्य ।
धर्माधर्मौ त्यक्त्वा नारायण याहि शान्तान्तम् ॥ ७८ ॥
आर्यांवाक्यिमदं प्रोक्तमण्टमं नविभः पदैः ।
हे ब्रह्मन् हे विष्णो हे हद्र शिवोऽसि वासुदेवस्त्वम् ॥ ७९ ॥
अग्नीधोमसनातनमृत्पिण्डं जहिहि हे महाकाश ।
एतद्भुवनसंख्यातैराय्यांवाक्यं प्रकीतितम् ॥ ८० ॥

को इस दृष्टि मे देखो। ये अपने आप खुल जायेंगो। तुम परम आत्मा परमेश्वर हो। शाश्वत शास्त हो। साधना के कम में महातालुरस्थ्र को प्राप्त कर हे देव रूप विश्व के अधिपति परमेश्वर यथा शाध्र निरञ्जन पद को प्राप्त कर लो।

यह सानवीं आर्या का उपदेश है। यह १४ पदों में विरचित आर्या छन्द चतुर्दशधामप्राप्ति की ओर संकेत कर रही है। निध्वास शासन नामक शास्त्र में 'उत्क्रम हे देहेश प्रभञ्जनस्त्वं प्रयाह्याश्' पाठ है। इस आर्या में पदों को गणना में भी अनिश्चय की स्थिति है।। ७६-७०॥

मध्य मार्ग मृतुम्ना को अतिकास्त कर प्राणापानजिन् वनकर वर्म मौर अधमं रूप व्यवस्था अर्थान् ज्ञानज्ञान वैराग्य अवैराग्य और ऐक्वर्यानैक्वयं की व्यवहारवादिता से उत्पर उठकर है नारायण रूप । नुम शास्त्रानीन दशा के परिवेश में महाविश्वाम करने में अब विलम्ब मन करो अर्थात् त्वरित वहाँ के आनस्द में समाहित हो जाओ । विलम्ब इसमें व्याघात उत्पन्न करना है । यह अष्टमी आर्या है और पूर्णना ज्ञापिका नवसंख्या में हो सारे पद समाहित हैं ॥ ७८ ॥

त्म ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम ष्ट्र, शिव और स्वयं वासुदेव हो ! है त्रिदेव रूप त्रिदशेश्वर, महाकाश रूप परमेश्वर ! इस अग्निसोमात्मक

# सनात्म त्रिपिण्डमिति महाकोशिमिति स्थितम् । पदत्रयं तु निःश्वासमुकुटोत्तरकादिषु ॥ ८१ ॥ अङ्गुष्ठमात्रममलमावरणं जीहिहि हे महासूक्ष्म ।

सनातन मध्यं विण्ड का तत्काल परिस्थाग कर अमरत्व को अवना लो। यह चौदह भुवनों को पदनंख्या की आख्यात करने वाल चौदह पदों में प्रकट नवीं आर्या है। इसका अपने आचरण मे उतार ला॥ ७९-८०॥

नि:इवास शासन, मुकुटात्तर शास्त्र आदि शास्त्रों में आर्या संख्या ८० की द्वितोय अर्थालं के स्थान पर 'मनात्म त्रिपिण्ड महाकाशं जिहिह' इस्यादि पाठ पाया जाता है। इस पाठ का भा वहो अर्थ है। त्रिपिण्ड, सनात्म और महाकाश इन पदों का पाठान्तर मात्र किसी व्यतिरिक्त अर्थ का संकेत नहीं देता। वास्तव में वैदिक मान्यता के अनुसार पिण्ड जगत् अग्नि सामात्मक हो माना जाता है किन्तु तान्त्रिक मान्यता अग्नि प्रमाता, सूर्यप्रमाण और सोम प्रमेय के त्रिधा प्रकल्पन में हो त्रिपिण्डना का चरितार्थ करतो है।। ८१।।

महासूक्ष्म अप्रकल्प्य अवस्था मे भी अञ्जूष्ठ मात्र का आवरण बना रहता है। साधक परमाच्च साधन संवित्ति में भी उसका परिस्थाग कठिनाई से कर पाता है। यहां दसवा आर्या बाक्य के माध्यम से उसका परित्याग करने के लिए प्रोत्माहित कर रहे हैं—

शास्त्रकार कह रहे हैं कि, हे महासूक्ष्म ! अभी तुम्हारे कपर एक आवरण पड़ा हुआ है। यह अंगुष्ठ परिमाण हो होता है। आवरण और अंगुष्ठ मात्र यह बात थोड़ा बैठती नहीं लगता और खूबी यह कि, यह आवरण भी अमल है। यह बात भी कुछ तर्कसंगत नहीं लगती। आवरण ता मल्फ्प होता हो है। तीसरा बिन्दु तो और भा विचित्र है। एक तरफ महाकाश और दूसरो आर अंगुष्ठ मात्र का आवरण। भला यह छोटी सी अंगुष्ठ मात्र की आवरणिका और कहाँ महाकाश का महाविस्तार। इन विरोधाभासों में ही सारा रहस्य सुगुप्त है। आर्घ्यावाक्यमिदं षिड्भः पर्दैर्दशममुच्यते ॥ ८२ ॥ अलं द्विरिति सूक्ष्मं चेत्येवं श्रीमुकुटोत्तरे । पुरुषस्तवं प्रकृतिमयर्बद्धोऽहङ्कारतन्तुना बन्धः ॥ ८३ ॥ अभवाभव नित्योदित परमात्मंस्त्यज सरागमध्वानम् । एतत्त्रयोदशपदं स्यादार्यावाक्यमुत्तमम् ॥ ८४ ॥

वास्तविकता यह है कि हाथ को सभी अंगुलियों में पञ्चतत्त्वों का अधिक्ठात है। किनिष्ठिका अप् तहर, अनामिका पृथ्वीतत्त्व मध्यमा आकाश तत्त्व, तर्जनी वायु तत्त्व और अंगुक्ठ अग्नितत्त्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। अग्नि प्रमाता तत्त्व का प्रातिनिध्य वहन करता है। अंगुक्ठ को अग्रित और उसकी सना में पुरुष प्रमाता को प्रतिष्ठा है। मृत्यु के उपरान्त आत्मा पुरुष शरीर की कराड़ों कोशिकाओं और प्रवृत्तियों के नंस्कार स इसी अग्निप्रतोंक अंगुष्ठ का रूप प्रहण कर उस लोक की प्रस्थान करता है, जहाँ उसे जाना है। अंगुष्ठ की इसी रहस्यमयता का प्रख्यापन यहाँ शास्त्रकार कर रह हैं। आत्मा के साथ सस्कारों का समवाय अंगुष्ठ मात्र पुरुष में समाहित रहता है। वहो आग्रय है। वह महाकाश रूप आत्मा के साथ अमल भाव स सिक्य होता है। इसी आधार पर यह आर्या साधक को यह सन्देश दे रही है कि, हे महासूक्ष्म आत्मन् ! तुम इस आवरण का भी निराकरण कर स्वात्म नैमंल्य में व्याप्त हो जाओ। मुकुटात्तर शास्त्र में इसके पादमेद का स्वरूप दो बार आया है और सूक्ष्मपदों के अवस्थान में सम्बद्ध है।। ८२॥

ग्यारहवीं त्रयोदशपदा आर्या के उपदेश का अवतरण कर रहे हैं —

प्रिय शिष्य साधक ! तम स्वयं साक्षात् पुरुष हो । प्रक्रत्यात्मक बन्धनों के लिये अहङ्कार के धामों का उपयोग होता है । सर्वसमर्थ पुरुष होकर भी तुम इन्हीं अहङ्कार के तन्तुओं से बंध गये हो । हे अभव के भी अभव अर्थात् अभव नित्यमुक्त होने के कारण अभव अर्थात् अनुत्पत्तिरूप परमात्मन् !

हींहूँमन्त्रशरीरमिवलम्बमाशु त्वमेहि देहान्तम् । आर्याधंवाक्यमेतत्स्याद् द्वादशं षट्पदं परम् ॥ ८५ ॥ तदिदं गुणभूतमयं त्यज स्व षाटकोशिकं पिण्डम् । स्यात् त्रयोदशमार्याधं पदेः सप्तिभरीदृशम् ॥ ६६ ॥ मा देहं भूतमयं प्रगृह्यतां शाश्वतं महादेहम् । आर्यार्धवाक्यं ताविद्भः पदैरेतच्चतुर्दशम् ॥ ८७ ॥

तुम नित्योदित हो। अपने इस परम रहस्यात्मक रूप का ध्यान में रखकर तुम रागरिकजन इस जागतिक अध्वा का भी परित्याग कर स्वात्मरूप में अवस्थित हो जाओ ॥ ८३-८४॥

बारहवीं आर्या की अर्थाली मात्र है। इसमें छः पद हैं। इन पदों के माध्यम से अमूल्य उपदेश का अमृत उड़ेल रहे हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि,

आत्मन् ! तुम इस देह का अस्त कर दो । केवल देही वनकर इस भोगवाद मे पड़े रहना अब तुम्हारे लिये उचित नहीं । हीं हूं इस बीज रूप निष्कल ब्रह्मविद्या के मन्त्र के मन्त्रात्मक स्वरूप इलोक ९०-९१ के भाव का अविलम्ब प्राप्त कर मन्त्रमय वन जाओ ॥ ८५॥

यह पाट्कोशिक पिण्ड अब तुम्हारे अधिष्ठान के योग्य नहीं रहा। यह त्रंगुण्य के बेगुण्य से विकृत हो चुका है। इसे तत्काल त्याग कर स्वात्म में अधिष्ठित हो जाओ ! यह सात पदों वाली तेरहवी आर्या को अर्थाली है।। ८६॥

यह पाञ्च भौतिक शरीर धारण करना अब अग्राह्य समझकर इसका परित्याग होना चाहिये। महादेव रूप विराट् परमेश्वर में आत्मसात् होकर स्वयं विराट् बन जाना ही अब श्रेयस्कर है। यह चौदहवीं आर्या अपने सात पदों द्वारा यह उपदेश दे रही है।। ८७॥

मण्डलममलमनन्तं त्रिधा स्थितं गच्छ भित्त्वैतत् । आर्यार्धवाक्यमण्टाभिः पदैः पञ्चदशं त्विदम् ॥ ८८ ॥ सकलेयं ब्रह्मविद्या स्यात्पञ्चदशभिः स्फुटैः । बाक्यैः पञ्चाक्षरैस्त्वस्या निष्कला परिकीर्त्यते ॥ ८९ ॥ प्रतिवाक्यं ययाद्यन्तयोजिता परिपठचते ।

यह अनन्त अमल मण्डल विश्व त्रंगुण्य से विकृत है। तुला का तीन रिस्सियों के विषम आधार पर अवलिम्बत है। अग्नि, सूर्य एवं सोम के वेषम्य से विभूषित है। भूत, वत्तमान और भविष्य की भीषा से भीषण है। काम, कोध और लाभ से लंज पूज है। भू भ्वः बोर स्वः में विभक्त है। मन, बाक् बोर कमं के कालुष्य से ग्रस्त है। सृष्टि, स्थित और संहार के हालाहल से वेहाल है। त्रिदोष से दूषिन है। त्रिलिज्ञ, त्रिवचन और त्रिपुरुष के वाग्जाल से विद्धल है। त्रिवर्ग, त्रिवण, बार त्र्यभाव (अश्रद्धा, अवित्त और अविधि) आदि की विक्रिया से विजित है। यह रहन के योग्य नहीं है। इन समस्त अवरोधों को तोड़कर यहाँ से जाना अनिवार्यतः भावस्यक है। बत्स इनका भेदन करो और अपने परमधाम के परम धान्तपूर्ण सिहासन पर विराजमान हो जाओ। अष्टपदो रूप पन्द्रहवी आयों के ये वाक्य साधक शिष्य को इस प्रकार उद्युद्ध कर रहे हैं॥ ८८॥

यह सकला ब्रह्मविद्या का स्वरूप है। पञ्चदश आर्या वाक्यों द्वारा यह यहाँ व्यक्त है। ये सभी वाक्य सरल, बोधगम्य और सुस्पष्ट हैं। इनके अतिरिक्त एक निष्कला ब्रह्मावद्या का भी प्रकथन आगम शास्त्रों में है। बह पञ्चाक्षर वाक्यों द्वारा प्रतिवाक्य आद्यन्तयोजित होती है। विश्व लोग उसका इसी बिधि से व्यवहार करते हैं।

भुवनाख्येरिति चतुर्दशिम । एताविद्भिरिति चतुर्दशिमरेव । प्रावसंख्ये-रेकाधिकेरिति पञ्चदशभिः । रुद्रमंख्येरिति एकादशभिः। उपइतीति तेन अत्र शुभागुभापेक्षीति पाठः । निःश्वासशासने इति तत्र हि उत्क्रम हे देहेश प्रभञ्जनस्त्वं प्रयाह्याशु—इति पाठः, पदिवभागस्तु अविशिष्ट एव । नव-भिरिति समाह्ययेत्यस्य एकत्वेन इष्टेः। भुवनसंख्यानैरिति चतुर्दशभिः। अग्नी-षोममनातनमृ रपण्डेति एकमेव पदम् । आर्थ्यावाक्यमिति अर्थात् नवमम् ।

इस सकला ब्रह्मविद्या वर्णन के प्रसङ्ग में आये कुछ शब्दों पर विशेष च्यान देना आवश्यक है। जैसे--

#### १. भुवनाख्य-

इलो० ८९]

भुवन १४ होते हैं। अतः इलांक ६७ में आये भुवनाख्य शब्द का १४ पद बाला अर्थ लगाना चाहिये।

२. एतावद्भि: - इलोक ६९ में यह शब्द प्रयुक्त होता है। एतावत् का अर्थ 'इननां होता है। यहाँ आर्या में १४ पद हैं। इसलिये इस राज्य से चौदह पदका हो अर्थ लेना चाहिये।

३. प्राक्तंस्य, रद्रसंस्य—इलांक ७० और इलोक ७२ में ये दोनों शब्द प्रयक्त हैं। इनके अर्थ इलाकार्थ में आ गये हैं।

४. उप इति—इलोक ७३ में यह शब्द प्रयुक्त है। इलोक ७१ में शुभा-शुभापेक्षो पाठ है। इन दोनों के समान सन्दर्भों पर विचार करना चाहिये। उपध्वनि शुभ होती है और अप ध्वनि अशुभ होती है। हंस महामन्त्र में निःइवास के समय 'अप' और 'उप' के उच्चारणों पर ध्यान देना चाहिये।

५. निःस्वासशासने —यह शब्द रलोक ७७ में प्रयुक्त है। रलोक माध्य में इसे स्पष्ट कर दिया गया है।

श्रीत•--५

पदत्रयमिति निःश्वासादौ हि अग्नीषोमसनात्म त्रिपण्डं जहिहि हे महाकोशिमिति पाठः, तेन अत्र पञ्चदश पदानीति सिद्धम् । आयावाक्यमिति अर्थादर्धम् । द्विरिति द्वौ वारौ, तेन अत्र अङ्गुष्ठमात्रमलमलमावरणं जहिहि हे महासूक्ष्म इति पाठः । आयावाक्यमिति अर्थादेकादशकम् । ताविद्धिरिति सप्तिभः । पञ्चदश-भिविक्येरिति, आर्याभिस्तु द्वादशिभः सार्धाभिः ।।

६. नविभः — यह शब्द ६लोक ७९ में प्रयुक्त है। इस आर्या में ९ पद हैं। पर मिलने पर सम् और आहुत्य को मिलाकर दश पद होते हैं। शास्त्रकार नव पद कहते हैं। अतः गणना में 'सम् और आहुत्य' का मिलाकर एक पद मानना ही उचित है। इस तरह पद नौ हो जाते हैं।

७. अग्निसोमसनातनमृत्पिण्डम्—यह शब्द श्लोक ८० मे प्रयुक्त है।
पूरे शब्द को एक पद मानने पर इस आर्था में भूवन संख्यक अर्थात् चौदह
पद सिद्ध हो जाते हैं।

८. पवत्रयम् — इलोक ८१ मे यह शब्द प्रयुक्त है। यह इलोक के पाठ भेद से सम्बन्धित है। इलोक भाष्य में इसे स्पष्ट कर दिया गया है।

९. द्विरिति—इलोक ८२ में अङ्गुष्टमात्रम्, अमलम् आर आवरणम् तोन शब्द एक साथ मिले हुए हैं । इसके साथ ही उस अर्था हो के अन्त में 'महा-सूक्ष्म' सम्बोधन का पद भी प्रयुक्त है। इसका एक पाठभेद श्रा मुकुटात्तर शास्त्र में आया हुआ है। इसके अनुमार 'अलम् अलम्' दो बार और अन्त में 'हे महासूक्ष्म' यह पाठभेद है। पूरा पद इस प्रकार लिखा जा सकता है—

'अङ्गुष्ठमात्रमलमलमावरणं जिहिहि हे महासूक्ष्म' इस पाठ भेद में पूरा अर्थ ही बदल जाता है। इसके अनुसार महासूक्ष्म 'आवरणं' का का विशेषण हो जाता है। अङ्गुष्ठ मात्र का अर्थ भाष्य में दिया गया है॥ ६७-८९॥

एको॰ २०-९२ ]

निष्कलामेव ब्रह्मविद्यां निर्दिशति तारो माया वेदकलो मातृतारो नवात्मकः ॥ ९० ॥ इति पश्चाक्षराणि स्युः प्रोक्तम्याप्यनुसारतः। बिन्दुप्राणामृतजलं मरुत्षष्ठस्वरान्दितम् ॥ ९१ ॥ एतेन वाक्त्युच्चारस्थ बीजेनालभ्यते पशुः। कृतदोक्षाविधिः पूर्वं ब्रह्मध्नोऽपि विशुद्धघति ॥ ९२ ॥

यहाँ पूर्वचित निष्कला ब्रह्मविद्या । ओं हीं हूं फ्रांहश्वम्ल्यूं ] का निर्देश कर रहे हैं-

तार प्रणव 'ओ' माया 'ह्री' चनुष्कलः 'हूं' मातृतारः (फ्रें) और नवात्मक एक वीज मन्त्र मिलाकर यह ब्रह्मविद्या पञ्चाक्षरा हो मानी जाती है। नवात्मक एक बोज मन्त्र में विन्दु '' प्राण 'ह' दण्ड 'र' नामि 'क्ष' नितम्ब 'म' वामस्तत 'ल' कण्ठ 'व' वामस्कन्ध 'य' वामकर्णाभरण ऊ बीज एक साथ मिलाकर जिले जा मकते हैं। यही ब्लोक ८५ में आये ही हूं मन्त्र शरीर का भो नातायं है। इस ब्रह्मविद्या का पाठ करने हुए शरोर त्याग से साक्षाद ब्रह्मप्राप्टित हातो है । यही प्रक्ति मनत्र न्याप्टित है ॥ ९०६ ॥

यह ऐसी विद्या है, जिसका उच्चारण कर पशुका आठम्भन किया जाता है। उसो विद्या का वोजातक संकेन देर है है-

विन्दु प्राम 'ह' अमृत 'म', जल 'व' महत् 'य' पड्ड स्वर 'ऊ' इनको मिलाकर 'ह्रूम्बर्ग' बीज मन्त्र निष्यत्न होना है । यह पश्वालम्भन मन्त्र है। इसका प्रयाग करने से वध्य पशुका मोक्ष को प्राप्ति अवस्य होती है। यह शक्त्युच्चारस्य बोज मन्त्र है। इसी बोज से पशु का आलम्भन किया जाता है। दोक्षा को समस्त विधियों को निष्पादित कर पूर्ण करने वाला यदि ब्रह्मवध का भी पाप इस मन्द्र से किया है, ता वह तस्काल इस मन्द्र के प्रयोग से शुद्ध हो जाता है ॥ ९१-९२ ॥

लघुत्वेन तुलाशुद्धिः सद्यःप्रत्ययकारिणो । तारः शमरयेः पिण्डो नितश्च चतुरणंकम् ॥ ९३ ॥ शाकिनीस्तोभनं मर्मं हृवयं जीवितं त्विवम् । षष्ठप्राणित्रकूटोर्ध्वबाहुशूलाख्यविन्दुभिः ॥ ९४ ॥ अनक्कनासाभोवक्त्रचन्द्रखण्डेश्च मण्डितम् । हृवयं भैरवाख्यं तु सर्वसंहारकारकम् ॥ ९५ ॥

वेदकलश्चतुष्कलः। मातृतारः फ्रेंकारः। नवारमा विन्दुप्राणदण्डनाभि-नितम्बवामस्तनकण्ठवामस्कन्धवामकणभिरणाक्षरारब्धः। एतच्च सार्धमार्या-द्वादशक्मवमृष्टप्रागुक्तार्धसतस्वस्य स्वयमवगन्तुं शक्यस्वात् प्रन्यविस्तरभयाञ्च न प्रातिपद्येन व्याख्यातिमिति न विद्विद्भरस्मम्यमस्यितव्यम्। विन्दुः शून्यं, प्राणो ह, अमृतं स, जलं व, मष्त् य, पष्ठस्वरः ऊ, एवं ह स्व्यूं। शमरयेरिति गुद्धनितम्बदण्डवामस्कन्धः, तेन इम्र्यं नम इति। षष्ठः ऊ, प्राणो ह, त्रिकूटः

जहाँ तक तुलाशुद्धि का प्रश्न है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जो तत्काल विश्वास कराती है। शिष्य मन्त्र के बल से इतना हल्का अर्थात् भारहीन हो जाता है कि, वह तुला के एक पल्ले पर अपर उठ जाता है। छोग इस तुला शृद्धि पर तत्काल विश्वास कर लेते हैं। इससे शास्त्र और आचार्य को प्रामाणिकता का लोगों के हृदय पर सिक्का जम जाता है। तार प्रणव 'ओं', शमरय अर्थात् गृह्य 'श' नितम्ब 'म', दण्ड 'र' और य अर्थात् वामस्कन्ध इस तरह कुल ओं श्रम्यू बीज के निष्पत्न होने बाद इसमें नमः लगा देने से पूरा मन्त्र 'ओं श्रम्यू नमः' निष्पत्न होता है। यह शाकिनो स्तोभन मन्त्र माना जाता है। यह मन्त्रात्मकता का मर्म है, यह सारभूत तस्व है। इसलिये इसे 'हृदय' मन्त्र भी कहते हैं। यह मन्त्रों को प्राणवत्ता का प्रतोक है अर्थात् जीवित तस्व रूप ही है ॥ ६३॥

वष्ठ 'ऊ' प्राण 'ह' त्रिक्ट 'क्ष' कव्वंबाहु 'झ', शूल 'ओ' बिन्दु '॰'

क्ष, अञ्बंबाहुझं, शूलमी, बिन्दुः शून्यं, अनच्को नादः, नासा शक्तिरभोवस्य-इचन्द्रखण्डः अर्धचन्द्रः, एवं ह्क्झ्रों ॥ ९५ ॥

सर्वसंहारकस्वमेव अस्य दर्शयति

अग्निमण्डलमध्यस्य भैरवानलतापिताः । वशमायान्ति शाकिन्यः स्थानमेतेन चेद्दहेत् ॥ ९६ ॥ विसर्जयेत्ताः प्रथममन्यथा च्छिद्रयन्ति ताः । हों क्लीं ब्लें क्लें एभिवंणेंद्वविशस्वरभूषितैः ॥ ९७ ॥

अनक स्वर रहित अर्थात् 'नाद' नामाशक्ति 'अधोमुख चन्द्रमा 'ू' इन सबको मिलाकर जो बोज मन्त्र बनता है, उसका स्वरूप 'ह्क्ष्ट्रीं' इस तरह का निष्यन्त होता है। सर्वसंहारक यह भैरवहृदय नामक मन्त्र है।। ९४-९५।।

भैरवहृदयमन्त्र को सर्वसंहारकता का स्पष्टीकरण कर रहे हैं-

शाकिनियाँ भैरविग्न से संतप्त हो जाती हैं। संतप्त होने का कारण यह है कि, आचार्य इस भैरवहृदय नामक मन्त्र का मिद्ध कर उम मन्त्र से ही शाकिनियों को दग्ध कर देने का प्रयत्न करता है। भैरव अग्नि मण्डल के मध्यस्थ रहना है। इस मन्त्र के प्रयाग का समग्र दाहक प्रभाव शाकिनियों पर हा पड़ना है। वे जलने लगती हैं। उनका स्थान भी भस्मसात् हो जाता है। वे भागकर प्रयोगकनों के पाम मिलने हेनु आ जातों हैं। उस समय उन्हें सर्वप्रयमतःविम्जित करना चाहिये। यदि ये कुछ देर ठहर जाती हैं, तो वहीं छिद्र या कर्मदीर्वल्य देखकर उस पर प्रहार कर बैठती हैं। वे सर्वदा छिद्रान्वेषण कर कुछ बिगाड़ने का हो प्रयत्न करती रहती हैं। अतः उनका समपर्य विसर्जन आवश्यक माना जाता है।

'हों क्टीं क्टों क्टें क्टें शास्त्र विणित इन बीजों को इसी क्रम में बारह स्वरों से विभूषित कर हीं को सम्पृटित करने से जप योग्य अत्यन्त प्रभावोत्पादक मन्त्र बनता है। इसे प्रिय मेठापन मन्त्र कहते हैं। द्वादश स्वरों से विभूषित करने में भी कई विकल्पों का निर्देश शास्त्रकार करते हैं—

### प्रियमेलापनं नाम हृदयं सम्पुटं जपेत्। प्रत्येकमथवा द्वाभ्यां सर्वेर्वा विधिरुत्तमः। ९८॥

वशमायान्तोति हठेन मेलापं कुर्वन्तीत्यर्थः । प्रथमिति मेलापसाम-नन्तर्येणेत्यर्थः । एभिवंणैरिति मायाबीजकामराजाभ्यां वामस्तनदक्षजानुबिन्दु-संभिन्नाभ्यां कण्ठादिदन्ताभ्यां चेत्येवंक्ष्पेः । प्रस्पेकमिति यथा वलं बलं वलं हीं बलं वलं इति । द्वाभ्यामिति यथा वलां वलां हीं बलीं वलां इति, हिं क्लिं बिल किल हीं वली वलें वलें किल बिल कि हिं इति । एवं स्वरान्तरभूषिखेऽपि ज्ञेयम् ॥ ९८ ॥

अन्नेव गुर्वागमी दर्शयति

१. प्रत्येक में एक स्वर लगाकर हीं को सम्पुटित करना। इस पद्धित में हीं क्लंब्लं क्लं हीं क्लंब्लं क्लं हीं क्लंबलं हीं वर्णों से भूषित यह आकार निष्पनन मन्त्र होगा।

२. दो स्वरों का लगाकर दो दो से दो का सम्युटित करने पर जैसे हीं क्लीं क्लां क्लां हीं क्लीं क्लां क्लां इस रूप से यह आकार विभूषित मन्त्र निष्पन्न होगा।

३. सभी वर्णों के साथ किसी एक स्वर के प्रयोग पर जैसे ह्रस्व इकार के साथ सभी वर्णों का प्रयोग इस प्रकार का मन्त्रात्मक रूप लेगा—

'हि क्लि बिल कि हों क्लों ब्ले किल किल किले हिं' इस मन्त्र में मूल चारों वर्णों को चारों वर्णों से सम्युटित किया गया है।

४. इसी तरह शेष ९ स्वरों के प्रयोग भी ऊह के आधार पर मन्त्र प्रयोक्ता को यथावसर प्रयोग करना चाहिये। ये तान्त्रिक मन्त्र प्रयोग केवल कल्पना नहीं वरन् ये अनुभव की कसौटो पर कसे गये रामबाण रूप प्रयोगास्मक मन्त्र हैं॥ ९६-९८॥

इसी सन्दर्भ में गुर और आगमों के सम्बन्ध में अपने शास्त्रीय दृष्टि-

तुलामेलकयोगः श्वीतन्त्रसव्भावशासने । य उक्तः शम्भुनाथेन स मया विश्वतः क्रमात् ॥ ९९ ॥ अथ वित्तविहीनानां प्रपन्नानां च तत्त्वतः । देशकालाविवोषेण न तथाध्यवसायिनाम् ॥ १०० ॥ प्रकर्तव्या यथा वीक्षा श्रीसन्तत्यागमोविता । कथ्यते हाटकेशानपातालाधिपचोविता ॥ १०१ ॥ तदेव आह

श्रोनाथ आर्य भगवन्नेतिस्त्रतयं हि कन्द आधारे। वरुणो मञ्छन्दो भगदत्त इति त्रयमिदं हृदये॥ १०२॥

तुलामेलक योग श्री तन्त्र सद्भावशासन में वर्णित है। श्री शम्भुनाथ श्रुभाभियेय मेरे गुरुदेव ने उसे वाणी का विषय बनाकर मुझे कुताथं किया था। मुझ शास्त्रकार द्वारा वही गुरु प्राप्त विज्ञान क्रमशः प्रदिश्तित किया गया है। इस सन्दर्भ में यह अत्यन्त महत्त्वपूणं तथ्य है कि, वित्तविहीन अर्थात् निर्धन शिष्य और साथ हो साथ जो शरणागत अन्तेवासी बन गुरु चरणों में अपने को अर्पित कर चुका है, देश और काल आदि दोषों से जो ग्रस्त है अर्थात् भाषागत अथवा मंस्कारगत दौर्बल्य से जो प्रभावित है, ऐसा शिष्य जो समयाचार पालन के अध्यवसाय में असमर्थ है, ऐसे या इसी तरह के अन्य शिष्यों को जैसी दीक्षा दी जानो चाहिये, उसका वर्णन 'श्रीसन्तित' नामक आगम में किया गया है। इसे हाटकेश्वर, ईशान और पातालेश्वरदेव ने भी अपने आम्नाय में वर्णित किया है। वह दीक्षा विधि इस समय मेरे द्वारा व्यक्त की जा रही है॥ ९९-१०१॥

कन्द और मूलाधार ये समान व्याप्तिक योग साधन के प्रधान अंग हैं। इनमें श्रीनाथ, आर्य, भगवन् इन तीन पदों को प्रतिष्ठित करे। इसी तरह बरुण, मञ्छन्द और भगदत इन तीन पदों को हृदय में प्रतिष्ठित करना धर्माविवर्गसंज्ञाञ्चत्वारः कण्ठदेशगाः पूज्याः । ह्रीश्रींपूर्वा सर्वे सम्बोधजुषश्च पादशब्दान्ताः ॥ १०३ ॥ मूर्घतले विद्यात्रयमुक्तं भाव्यथ मनोऽभियोगेन । कुसुमैरानन्दैर्वा भावनया वापि केवलया ॥ १०४ ॥ गुरुणा तत्त्वविदा किल शिष्यो यदि मोक्षमात्रकृतहृदयः । मोक्षेकदानचतुरा दोक्षा सेयं परोपनिषदुक्ता ॥ १०५ ॥

चाहिये। धर्म, ज्ञान, विराग और ऐक्वर्य इन चारों को कण्ठ में स्थापित करना चाहिये। ये सभी इन्हीं अवयवों में अवस्थित कर अर्चा के याग्य होते हैं। प्रतिष्ठा के समय जब इन पदों का प्रयोग करना हो, तो पहले ही हीं श्रीं इन बीज मन्त्रों का प्रयोग कर लेना चाहिये। माथ ही सारे पदों को सम्बोधन कारक का प्रयोग होना चाहिये। मूर्धतल पर विद्यात्रय का प्रयोग करना आवश्यक है। इस त्रयो विद्या अर्थात् परापरा और अपरा रूप तीनों का बड़े ही मनोयोग से भावन करना चाहिये। कुसुमों से इनको पूजा तो की ही जाती है, आनन्द (सुरा आदि) द्रव्य (आम्नाय स्वीकृत) से भो इनको पूजा को जाती है। इस प्रकार को स्थूल बाह्य पूजा के अतिरिक्त आन्तर पूजा अर्थात् केवल भावना से ही इनका भावन होना चाहिये।। १०२-१०४।।

इस दीक्षा कम में गुरु का तत्त्ववेत्ता होना अत्यन्त आवश्यक है। वह यह जान लेता है कि, शिष्य मात्र मोक्ष के प्रति ही अपने हृदय में लालसा लगाये हुए है। अर्थात् वह मुमुक्षु है। हृदय से उसकी लालसा है कि, वह मोक्ष प्राप्त करे। इस वस्तुस्थिति की जानकारों के बाद उसे तत्त्वदर्शी गुरु यही मोक्षेकदानचतुरा दीक्षा दे। त्रिक दर्शन परम्परा की आम्नायाम्नात यह 'परोपनिषद' दीक्षा मानी जाती है।। १०५।।

## एतद्दीक्षावीक्षित एतविद्यात्रयं स्मरन् हृदये। बार्ह्यार्चादि विनेव हि व्रजति परं धाम बेहान्ते॥ १०६॥

धर्मादिवर्गेति धर्मार्थकाममोक्षलक्षणचतुर्वर्गः, तेन धर्मनायः, अर्थनायः, कामनायः, मोक्षनाय इति, सम्बोध आमन्त्रणं, तेन ह्रीं श्रीं श्रीनायपादे-त्यादिः क्रमः। उक्तमिति परापरादचात्मकम्। भावीति वक्ष्यमाणम्। अथेति विकल्पे । मनोऽभियोगेनेति अनुसन्धानदार्ह्यनेत्यर्थः । आनन्देरिति तल्कारिभिः सुरादिभिः । परं धामेत्यनेन अस्या मुमुक्षुविषयस्वमेव निर्वाहितम् ॥

एतदेव विद्यात्रयं निर्दिशति

प्रणवो माया विन्दुर्वर्णत्रयमादितः कुर्यात् । पदपञ्चकस्य सम्बोधनयुक्तस्याग्निदयितान्ते ॥ १०७ ॥

इस परोपिनषद् दोक्षा से दीक्षित शिष्य का यह परम कर्त्तव्य है कि, वह हृदय में तीनों विद्याओं का पहले स्मरण करे मूर्धतत्व में इनकी प्रतिष्ठा करे। तत्पश्चात् ध्यान करना चाहिये क्योंकि मूर्धा में हो ये तोनों प्रतिष्ठित है। हृदय में ध्यान करने से सारे शरीर में स्वात्मसंवित्ति की वैद्युतिक धारा का मंचार मूर्धापर्यन्त स्वाभाविक रूप से हो जाता है। शास्त्रकार कहते हैं कि, इस प्रकार की दोक्षा से वोक्षित पुष्प को बाह्य अर्चा की तिनक आवस्यकता नहीं होती। वह मात्र भावना से स्वात्म को भावित करता है। इसी भाव में स्वात्म संविद्वपुष् परमेश्वर की आराधना सम्यन्न हो जातो है। देहान्त के उपरान्त वह परमधाम का अधिकारी हो जाता है अर्थान् उसे मोक्ष मिल जाता है।। १०६।।

रलोक संस्था १०३ में, धर्म आदि को चर्चा है। तन्त्राम्नाय के अनुसार धर्म, विज्ञान, वैराग्य और ऐश्वयं ये धर्मवर्ग में आते हैं। आशार्य जयरण यहां धर्मादिवर्ग में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चतुर्वर्ग की प्रणवः स्रों, माया हों, बिन्दुरचतुष्कलतया हूँ। अग्निदयिता स्वाहा ॥ १०७ ॥

पदपञ्चकमेव निर्दिशति

सिद्धसाधिन तत्पूर्वं शब्दब्रह्मस्बरूपिण । समस्तबन्धशब्देन सिहतं च निकुन्तिन ॥ १०८॥ बोधिन शिवसद्भावजनन्यामन्त्रितं च तत् ।

पौराणिक मान्यता को अपनाते हुए अपनी विवेक व्याख्या में इनकी सम्बुद्धि का रूप धर्मनाथ! कामनाथ! अर्थनाथ! और मोक्षनाथ प्रयोग करने का आश्राय व्यक्त किया है। इसके साथ ही मानि, अथ (क्लोक १०४), मनोभियोग (१०४) बानन्द (१०४) और परंधाम (क्लोक १०६) शब्दों की व्याख्या हिन्दी भावार्थ में कर दी गयो है।

इलोक १०४ में मूर्घातल में विद्यात्रय का प्रसङ्ग आया हुआ है। तीन विद्यायें परा, परापरा और अपरा रूप में त्रिक आम्नाय में प्रसिद्ध हैं। यहाँ उन तीन विद्याओं का बीजास्मक रूप निर्दिष्ट कर रहे हैं—

१. प्रथमतः प्रणव अो माया 'हीं' और विन्दु अर्थात् चतुष्करु बीज हूं इन पदों का पहले प्रयुक्त करना चाहिये। इसके बाद सम्बोधन युक्त पाँचों पदों का इन तीन पदों से समन्वित प्रयोग कर अन्त में अग्निद्याता सर्थात् अग्नि देव को पत्नो 'स्वाहा' संज्ञा का प्रयोग करना चाहिये।! १०७॥

पदपञ्चक कौन कौन से हैं, इनका उल्लेख इन कारिकाओं में कर रहे हैं—

'तत्पूर्व' अर्थात् स्वाहा पद के पहले हो पाँचों पद प्रयुक्त होते हैं, पहले सिद्धसाधिन, पुनः शब्द्रब्रह्मस्वरूपिण सम्बोधन पद का उल्लेख या उच्चारण करना चाहिये। इसके बाद समस्त बन्ध निकृन्तिन अर्थात् समस्त बन्धनिकृन्तिन इस सामासिक सम्बोधन पद का प्रयोग करना चाहिये। पञ्चाष्टरन्ध्रत्र्यष्टाणंक्रमेण पदपञ्चकम् ॥ १०९ ॥ स्वपञ्चाणां परब्रह्मविद्येयं मोक्षदा शिवा । अनुत्तरेच्छे घान्तश्च सत्रयोदशसुस्वरः ॥ ११० ॥ अस्य वर्णत्रयस्यान्ते त्वन्तःस्थानां चतुष्टयम् । वर्णत्रयस्यान्ते त्वन्तःस्थानां चतुष्टयम् । वर्णाद्यक्षविन्दुयुक्षान्तोऽर्णत्रयादतः ॥ १११ ॥

पुनःबोधिन और शिवसद्भावजनिन रूप आमन्त्रण अर्थात् सम्बोधन पदों का प्रयोग ही पञ्चपद प्रयाग है। इस कम में 'सिद्ध साधिन' पांच वर्णों, 'शब्द ब्रह्मस्वरूपिण' बाठ अर्णों, 'समस्तबन्धिनकुन्तिन' नव वर्णों 'बोधिन' तीन वर्णों और शिवसद्भावजनिन आठ वर्णों वाले पद हैं। ५+८+९+३+८=३३ वर्णों से सुशोभित पांचों पद प्रयुक्त हैं। इन पांचों के पहले प्रणव, माया और सिवन्दुचतुष्कल 'हूं' का पांच बार प्रयोग करने से ५×३=१५ वर्ण बद्ध जाते हैं। कुल वर्ण संख्या ३३+१५=४८ हो जाती है।

इस तरह त्रिवर्ण विभूषित पञ्चपदों के प्रयोग में अड़तालिस वर्ण होते हैं। इसके साथ अग्निपत्नो स्वाहा के प्रयोग से दो वर्ण और बढ़ जाने पर इस पञ्चाशद्वर्णा परात्रह्मविद्या का उद्घार होता है। यह शिवा अर्थात् परमकल्याणकारिणी विद्या है और इस विद्या के प्रभाव से मोक्ष अवश्यम्भावी हो जाता है। पूरा मन्त्र "ओं हों हूं" सिद्धसाधिन ओं हों हूं शब्द-ब्रह्म-स्वरूपिण, ओं हीं हूँ समस्तवन्धनिकृत्तिन कों हों हूँ बोधिन ओं हों हूं शिवसद्मावजनित स्वाहा" हूप में प्रयोग करना चाहिये॥ १०८-१०६॥

२. इसके बाद विमर्ग ब्रह्मयुक्त दोक्षा विद्या-मन्त्र का उद्घार कर रहे हैं—

अनुत्तर 'अ', इच्छा 'इ', धान्त 'ङ', में सत्रयोदश सुस्वर 'ओ' मिलने से 'डो' इस तरह अइडो रूप त्रिवर्ण का उद्घार होता है। इन तोनों वर्णों के अन्त में अन्तःस्थचतुष्ट्य 'यरस्रव' का प्रयोग करना चाहिये। इसके बाद वर्णादि महाहाटकशब्दाद्यमीदवरीत्यर्णसप्तकम् ।
आमन्त्रित क्षमस्वेति त्र्यणं पापान्तकारिणि ॥ ११२॥
पडणं पापशब्दादिविमोहनिपदं ततः।
पापं हन घुन द्विद्विद्शाणं पदमोद्दशम्॥ ११३॥
पञ्चम्यन्तं षडणं स्याद्वद्वशक्तिवशादिति।
तत एकाक्षरं यक्तद्विसगंब्रह्म कीर्तितम्॥ ११४॥
तदनच्कतकारेण सहैकोभावतः पठेत्।
रन्ध्राब्धिवर्णा विद्येयं दोक्षाविद्येति कीर्तिता॥ ११५॥

वर्ण 'क' अरव 'ण' श्यस 'ए' तथा विन्दुयुक् पान्त 'फ' अर्थात् अणफें इन वर्णों के बाद महाहाटकेश्वरि इस सप्तवर्णी सम्बोधन पर का उल्लेख कर 'क्षमस्व' इस किया का प्रयोग करना चाहिये। इसके बाद षट्वर्णों 'पापान्त-कारिणि' इस सम्बोधनान्त पद का उल्लेख करना चाहिये। पुनः पाप-विमोहनि! पापं हनधुनधुन का प्रयोग करना चाहिये। पापं हन हन धुन धुन के प्रयोग में हन और धुन के दो दो बार आने से कुल दश अक्षर हो जाते हैं। इसके बाद 'छद्रशक्तिवशात्' यह पञ्चस्यन्त षडक्षर प्रयोग होता है। इसके बाद एकाक्षर सद्बद्धा का उल्लेख अनक तकार के साथ करने से सत् शब्द का उद्धार होता है। यह विद्या रह्णां ब्य वर्णा होती है। अब्ध ४ और रन्ध्र ९ के कम से उन्चाम वर्ण का यह मन्त्र दोक्षाविद्या मन्त्र कहलाता है। इस महत्त्वपूर्ण मन्त्र के जप से दोक्षा सफल होती है। अबीक्षित के जप करने से उसे दोक्षा की आवश्यकता नहीं रह जाती॥ ११०-१९५॥

३. दो महत्त्वपूर्ण विद्याओं का उल्लेख करने के बाद यहाँ सार्धाण द् के साथ पचास वर्णी वालो पारमेश्वरी विद्या का उल्लेख कर रहे हैं— मायाणंज्च परे ब्रह्मे चतुर्विद्ये पदत्रयम् ।
अष्टाणंमय पठचाणं योगधारिणिसंज्ञितम् ॥ ११६ ॥
आत्मान्तरात्मपरमात्मरूपं च पदत्रयम् ।
एकारान्तं बोधनस्यं दशाणं परिकोर्तितम् ॥ ११७ ॥
रुद्रशक्तीति वेदाणं स्याद्रुद्रदियतेऽय मे ।
पापं दहदहेत्येवा द्वादशाणां चतुष्पद्ये ॥ ११८ ॥
सौम्ये सदाशिवे युग्मं षट्कं बिन्द्विषुसावहा ।
सार्धवर्णचतुष्कं तिदत्येषा समयापहा ॥ ११९ ॥
विद्या सार्धाणंखशरसंख्या सा पारमेश्वरी ।

पदपञ्चकस्येव वर्णविभागमपि आह पञ्चेत्यादि। रत्ध्रेति नव। खपञ्चार्णेति पञ्चाशद्वर्णाः, एवं औं ह्रों हूँ बोधिन ओं ह्रों हूँ शिवसद्भाव-जनिन स्वाहा। अनुत्तरः अ, इच्छा इ। घान्तः ङ। त्रयादशः स्वर ओ। अन्तःस्था यरलवाः। वर्गाद्यः अ। अश्वी ण। त्र्यस्रं ए बिन्दुयुक् पान्तः फ, एवं फर्रे। विसर्गब्रह्म स, रन्ध्राब्धोति एकान्नपञ्चाशत्। एवं अइङोयरलव-

मायार्ण 'ह्रीं', 'परे ब्रह्मे चतुर्विद्ये' ये आठ वर्ण वाले तीन पद, पाँच वर्ण वाला योगधारिण एक पद, संवोधन एकारान्त आत्मे अन्तरात्मे परमास्मे दश वर्ण वाले ये तीन पद, चतुर्ण रुद्रशक्ति के साथ रुद्रदियते, के बाद मे पापं दह दह, पुनः सीम्ये सदाशिवे, बिन्दु 'हुं' और इषु 'फट्' के साथ 'स्वाहा' लगाकर ट् के साथ पचास वर्णों वाले इस मन्त्र का उद्घार हाता है। इसे पारमेश्वरी विद्या कहते हैं।। ११६-११९।।

### ब्रह्मविद्याओं का स्वरूप-

१. इलोक संख्या १०७ से लेकर १०९ है इलोकों तक जिस मन्त्र का उल्लेख किया गया है, इसे मोक्षदा परब्रह्मविद्या कहते हैं। आचार्य जयरथ ने सभी कूटवर्णों का अर्थ अपनी विवेक व्याख्या में दे दिया है।

अगफें महाहाटकेश्वरि क्षमस्व पापान्तकारिणी पापविमोहिन पापं हन हन धुन धुन छद्रशक्तिवशान् सत्। मायाणं हीं। एकारान्तं बाधनस्यमिति तेन आस्मे अन्तरास्मे परमात्मे इति। चतुष्पदीति इह दहेति एकमेव हि पदम्। पुग्मं पदयोः। षट्कं वर्णानाम्। बिन्दुः हुं। इषुः फट्। साबहा स्वाहा। खशरेति पञ्चाशात्। सार्धाणंट्। एवं हीं परे ब्रह्मे चतुर्विद्यं योगधारिणि आस्मे अन्तरास्मे परमात्मे छद्रशक्तिछद्रदिधंतं मे पापं दह दह सौम्ये सदाशिवे हैं फट् स्वाहा॥

एतच्च अस्माक ग्राभरपदिष्टमिन्याह

एतिवद्यात्रयं श्रीमद्भूतिराजो न्यरूपयत् ॥ १२०॥ यः साक्षावभजच्छ्रीमाच्छ्रीकण्ठो मानुषीं तनुम् ।

२. इसो तरह क्लोक ११० से क्लोक ११५ तक दोक्षा विद्या नामक दूसरी विद्या का उल्लेख है। भाष्य में सारे कूट वर्णों के अर्थ और उनका स्पष्टांकरण कर दिया गया है। मन्त्र का स्वरूप इस प्रकार का है—

'अइडो यरलव अणफं महाहाटकेइवरि क्षमस्य पापान्तकारिणि पाप-विमोहिन पाप हनहन धुनधुन इद्रशक्तिवशात् सत्'। ४९ वर्णो को यह दीक्षा विद्या तन्त्रविश्रुत रहस्य विद्या है।

३. तासरी महाब्रह्मविद्या का नाम पारमेश्वरा विद्या है। पञ्चाशन् वर्णा उसावद्या के जय और ध्यान से ब्रह्मक्य रूप शैव नादात्म्य की नन्काल उपलब्धि हो जानी ३। इस मन्त्र का स्वरूप इस प्रकार का है—

'ही परे ब्रह्मे चतुर्विद्ये योगधारिणि आत्मे अन्तरात्मे परमाश्मे ठद्र-शक्तिरुद्रदयिते मे पाएं दह्दह सौम्ये सर्दा शबे हूं फट् स्वाहा"

इलाक १०६ में इन विद्याओं के महत्त्व पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है। इनका हृदय में स्मरण मात्र से विना वाह्य अर्वा के हो मुक्ति प्राप्त होती है। जीवित दशा में भी साधक शिव के अनुग्रह का अधिकारी बना रहता है।। १०७-११९-३।। ननु इह मन्त्राणां स्वरूपं दर्शितं, वीर्यं पुनः कस्मात् न उक्तमिस्याशसूध्य भाह

अत्र वोर्यं पुरंबोक्तं सर्वत्रानुसरेद्गुरुः ॥ १२१ ॥ अर्थबीजप्रवेशान्तरुच्चाराद्यनुसारतः । निह तिर्वेशचनाप्यस्ति यत्पुरा न निरूपितम् ॥ १२२ ॥ निष्फला पुनरुक्तिस्तु नास्मभ्यं जातु रोचते ।

ननु अनेकप्रकारं हि तद्वोर्यं, तत् केन प्रकारेण एतदित्याशक्ट्र्य आह

इन ब्रह्म विद्याओं का उपदेश शास्त्रकार के श्रद्धेयवर्थ गुरुदेव ने किया था। यही कह रहे हैं—

इन तीनों का निरूपण पूर्वक उपदेश गुरुदेव श्रीमान् स्वनामधन्य श्री १००८ श्री भूतिराज शुभाभिधेय प्रज्ञा पुरुष ने किया था। वे साक्षात् श्रीमान् श्रीकण्ठ ही थे, जिन्होंने शिष्यों का कृतार्थ करने के लिये मनुष्य शरीर धारण किया था।। १२०॥

जिज्ञासु पूछता है कि, गुरुवर्ष ! आपने मन्त्रों का स्वक्ष यहाँ प्रदक्षित किया है, इन मन्त्रों की व यहिमकता का वर्णन नहीं किया। यह क्यों ? इसका उत्तर शास्त्रकार दे रहे हैं—

मैंने मन्त्रों को शक्ति, उनके महाप्रभाव और उनकी वीर्यवत्ता का वर्णन पहले ही मन्त्रों के सन्दर्भ में स्वष्ट रूप से हो किया है। मेरे निर्देश का अनुसरण गुरुजनों को सर्वदा और सर्वत्र करना चाहिये। मन्त्रों के अर्थ, उनका बीजात्मक स्वरूप, उनमें प्रवेश को विधि, उनका आन्तरिक उच्चार और जप तथा घ्यान आदि का पूर्ण वर्णन किया गया है। ऐसो कोई बात छूटो नहीं है, जिसका निरूपण मैंने श्रीतन्त्रालीक में न किया हो। यह पूर्णार्था प्रक्रिया का पावन

एतदेव अर्धेन उपसंहरति इत्येवं मन्त्रविद्यादिस्वरूपमुपर्वाणतम् ॥ १२३॥

इति शिवम् ॥
श्रीमद्गुरूपदेशासादितमान्त्रस्वरूपपरितृप्तः ।
एतज्जयरथनामा निरणेषोदाह्निकं त्रिशम् ॥

प्रसाद है। वस्स ! मेरा अपना स्वभाव भी ऐसा ही है कि, मुझे पुनरुक्तियाँ कभी नहीं रुचतीं। पुनरुक्ति हमेशा निष्फल होती है। अर्थ, बीज, अनुप्रवेशप्रकार, आन्तर उच्चार आदि से मन्त्रों के बीर्य पर पूरा प्रकाश पड़ जाता है।। १२१-१२२॥

जिज्ञासा का समाधान करने के बाद इस आह्निक का उपमंहार कर रहे हैं—

इस प्रकार मन्त्रों और विद्या आदि का वास्तविक स्वरूप उपवर्णित किया गया । इति शिवस् ॥ १२३ ॥

> गुरु अनुग्रह से मिला मुझको विमल वरदान मन्त्र का पीयूष पीकर तृप्त हूँ पवमान। हो गया चरितार्थ मेरा नाम जयरथ धन्य, मन्त्रमय व्याख्यात आह्निक तीसवां सन्तन्य।।

+ + +

बीजस्पन्दतरङ्गभङ्ग-भरिते शैवे रहस्याणीवे,
सम्यक् स्वेरमनुप्रविश्य सहजं संमध्य सामर्थ्यवान्।
तत्त्वन्नातविमशंविश्वकुशलः विज्ञाय गृह्यं परम्,
व्यास्थात् निशकमाह्निकं सुविशदं 'हंसः' शिवानुग्रहात्॥

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्याभिनवगुप्तपादाचार्यावरिवर्तं राजाजनकजयरयक्ततिविकाख्यव्याख्यासमुपेतं डॉ॰ परमहंसिमश्रकृतनीर-क्षीर-विवेक-हिन्दीभाष्यसंविकतं श्रीतन्त्रालोकस्य 'तत्त्वान्वाप्रकाशन' नामकं त्रिशमाह्निकम् समाप्तम् ॥ ३० ॥ ॥ शुभं भूयात् ॥

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्य श्रीमदिभनवगुष्नविरचित राजानक जयरथक्वतिविवेकाभिख्यव्याख्योपेत डाँ० परमहंसमिश्रकृतनीरक्षीरिविवेक हिन्दोभाषाभाष्य संवलित श्रीतन्त्रालोक का मन्त्रादि प्रकाशन नामक तीसवौ आह्निक परिपूर्ण ॥ ३० ॥ शुभं भूयात्

## श्रीतन्त्रालोके

भीमम्महामाहेदबराचार्याभिनवगुप्तविरचिते भीजयरबङ्गतिबवेद्याख्ययाख्योपेते डॉ॰ परमहंसिमधङ्गत-नोर-भोर-विवेद्य-हिन्दीभाष्यसंविकते

# एकत्रिंशमाह्निकम्

विद्यामायात्रकृतित्रिप्रकृतिकमध्यसप्तकारमिदम् । विश्वित्रशूलमित्रतो विकासयञ्जयित कौशिकः शंभुः ॥ इदानीं तात्पर्यतो मण्डलस्वरूपं वक्तुमुपकमते

इदाना ताल्ययता मण्डलस्य वयतुनुप्रमन्त

अथ मण्डलसद्भावः

संक्षेपेणाभिधीयते ।

भीमन्महाम।हेश्वराचार्यवर्यभीमदिभनवगुष्तिवरिचत भीराजानक जयरघकुतिविवेकाभिक्ष्यव्याख्योपेत डाँ० परमहंसिमधकृत-नीर-क्षीर-विवेक हिन्दी भाष्य संबक्तित

श्री तन्त्रालोक

का

# इकतीसवाँ आह्निक

विद्या, माया प्रकृति, गुण, अध्व सहित सप्तार । जय कौषिक शिव कर रहे, जग-त्रिक्क् विस्तार ॥ तत्र ताबत् चतुरस्रसिद्धमाह साधियत्वा विशं पूर्वी सूत्रमास्फालयेत्समम् ॥ १ ॥ तदर्धयत्वा मध्यप्राक्प्रतीचीव्वञ्कयेत्युनः । ततोऽप्यर्धत्तदर्धार्धमानतः पूर्वपश्चिमौ ॥ २ ॥

मण्डल का स्वरूप-

शास्त्रकार यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि, इस आह्निक द्वारा मण्डल सद्भाव का संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है। प्रतिज्ञा के इसी सन्दर्भ में मण्डल के जितने प्रकार या स्वरूप होते हैं, उनमें सर्वप्रथम चतुरस्र मण्डल का ही अभिधान कर रहे हैं—

विष्वत् शङ्कु और छाया बादि से पश्चिम से पूर्व दिशा को ध्यान में रखकर कार्यसिद्धि के उद्देश्य से उसकी सीमा का निर्धारण कर सूत्र को सीधा मम रूप से आस्फालित करना चाहिये अर्थात् उपर उठाकर तने हुए सूत्र को छोड़ना चाहिये। इससे एक रेखा का उभार हो जाता है। यहाँ साधियत्वा किया का प्रयोग प्राचीन काल के प्रयोग की सूचना दे रहा है। साध धातु सिद्ध करने वर्ध में प्रचलित है। यहाँ सिद्ध करने का अर्थ है कि, प्रातः काल या सायंकाल जहाँ भी मण्डल बनाना हो, सर्वप्रथम उम स्थान को कार्यसिद्धि के लिये चुने। उसे वेदो का रूप प्रदान करे। वर्गाकार चार हाथ लम्बाई चौड़ाई का बनाना हो, या गुरुदेव को आज्ञा के अनुमार निर्माण करना हो, तो उसी तरह भूमि चयन कर ले। लोप पोतकर चिकनी भूमि का निर्माण कर ले। यह किया वही करे, जहाँ यजमान या गुरु पसन्द करं। इतनी प्रक्रिया के बाद ही पूरव पश्चिम को सूत्र आस्फालन हारा चतुरक्ष चतुर्भुंच का रूप प्रदान करें। इसमें रंगीन सूत्र का आश्रय लेने की प्रथा आज भी है।। १।।

चतुरस्र में पूर्व रेखा में मध्य बिन्दु पर, पिश्चम मध्य बिन्दु और पूर्व [मध्य बिन्दु मिलाकर मध्य रेखा बनाये। सर्घ अन्तराल को पुनः आधा करे। इस पर भी रेखायें आस्फालित करे। इन दो आधे भागों को पुनः दो-दो भागों में बीच से रेखा हारा विभाजित करना चाहिये। मध्य रेखा के उपर और नीचे रेखाओं से भाग और पुनः उनका आधा करने पर १६ भाग हो जाते हैं। इस तरह एक चतुर्भुज में उत्तर दक्षिण की रेखाओं के बीच में मध्यरेखा को छोड़कर १४ रेखायें, मध्य रेखा को लेकर १५ और उत्तर दक्ष की चतुर्भुज रेखाओं को जोड़कर १७ रेखायें हो जाता हैं। इस वर्णन को इन रेखाचित्रों से समझा जा सकता है।

१. चित्र—
चतुरस मण्डल
सायं प्रातः पूर्व भावित
पृर्व

र. चित्र—

दो अर्घ भाग

सूत्र के आस्फालन करने

पर और चतुर्भुज का

शाधा करने पर मध्य की
विभाजन रेखा

बाधं का अधं करने पर ३. वित्र-१ अर्धार्ध रेखा मध्य रेखा पूर्व २ अर्घार्ध रेखा अर्धाधं का अर्धं करने पर ४. चित्र-१ प्रथम माग १. बर्धार्थार्ध रेखा-२ दितीय भाग १. अर्घाधं रेखा ३ तुतीय भाग २. अर्धार्धार्ध रेखा-४ चतुर्ध भाग -प॰ मध्य रेखा पूर्व ५ वंचम भाग 3. अर्धार्धार्ध रेखा-अधंक रेखा ६ व व्ह भाग -२. अर्घाधरेखा ७ सप्तम भाग x. अर्घार्घार्ध रेखा-

अर्थात् मध्य रेखा के ऊपर तीन रेखा और नीचे भी तीन रेखाओं को मिलाकर ६ रेखाओं में बाठ माग हो जाते हैं। स्वामाविक है कि, इनका भी आधा करने पर १६ भाग में पूरा चतुरस्र मण्डल विभाजित हो जायेगा।

८ अष्टम भाग

यह पूर्व और पश्चिम की रेखाओं से बना सोलह भागों में विभक्त मण्डल का गणित और ज्यामिति है।। २।।

५. चित्र-चित्र नम्बर चार को मोलह भागों में बौटने पर जो चित्र बनेगा वह इस प्रकार का होगा-

|                         | दक्षिण        |
|-------------------------|---------------|
| अर्थाधिधिं रेखा अ-      | १ म भाग       |
| अर्घाधां रेखा-          | २ य ,,        |
| अर्घाधांधां रेखा मा-    | ३ य ,,        |
| मधीर्ध रेखा-            | ४ र्थ ,,      |
|                         | ५ म 🦡         |
| अर्घाधिधिधिधि रेखा ई    | 5 67          |
| अर्घाषां रेखा-          | Ę 65 ,,       |
| पूर्व अर्षाधिधि रेखा ई- | <b>७ म</b> ्, |
| अर्धकमध्य रेखा-         | ८म ,,         |
| अर्थाधार्धा रेखा उ-     | ९ म ः,        |
| बर्भार्थाधं रेखा-       | १• म ,,       |
| अध्विधिधं रेखा ऊ-       | ११ चा ,.      |
|                         | १२ श ,,       |
| अर्घार्ध रेखा-          | १३ रा ,,      |
| अर्घाधिर्धि रेखा ए-     | १४ स ।,       |
| अर्थाधीधं रेखा-         |               |
| अर्घार्घार्ध रेखा ऐ-    | १५ श ,,       |
|                         | १६ शतम ,,     |

पश्चिम

उत्तर

अङ्कयेतावता दद्यात् सूत्रेण भ्रमयुग्मकम् । मत्स्यसन्धिद्वयं त्वेवं दक्षिणोत्तरयोभँवेत् ॥ ३ ॥

### भ्रमयुग्मक

इसी चित्र में दो भ्रम उत्पन्न करना है। इसे शास्त्रकार भ्रमयुग्मक कहते हैं। इस चित्र का इस प्रकार अहात्मक रूप दिया जा सकता है—

#### ६. चित्र-

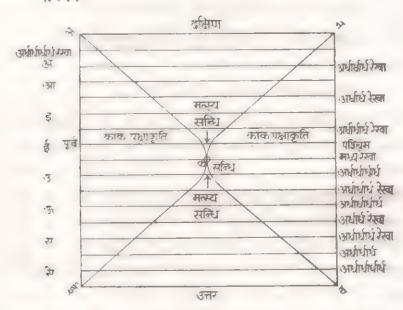

अप अप कि । न अपने अपूर्य । व ⇒वायस्य । ई अप ईशान । अपक इ आसि अपने अपने काक पक्ष न क व ., ः चितिय काक पक्ष

इस चित्र में मत्यसन्धि युग्म और काकपक्ष की गोल आकृति का उत्तर् स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। दक्षिणार्ध और उत्तरार्ध में मिलकर भ्रम-युग्मक, मत्स्यसन्धिद्धय और काक-पक्ष की आकृतियाँ उभर कर प्रस्थक दृष्टिगत हो रही हैं। मत्स्य सन्धि से ऊपर दक्षिणदिक और नीचे उत्तर दिशा भी सिद्ध हो जाती है।। ३।। तम्मध्ये पातयेस्पूत्रं दक्षिणोत्तरिक्षये।

यदि वा प्राक्परावतुल्यसूत्रेणोत्तरदक्षिणे॥ ४॥

अक्षुयेदपरावक्कात् पूर्वादिप तथैव ते।

मत्स्यमध्ये क्षिपेत्पूत्रमायतं दक्षिणोत्तरे॥ ५॥

मतक्षेत्रार्धमानेन मध्याद्दिश्वक्क्षयेत्ततः।

सूत्राभ्यां दिग्ह्योत्याभ्यां मत्स्यः स्यात्प्रतिकोणगः॥ ६॥

मतस्येषु वेदाः सूत्राणीत्येवं स्याच्चतुरस्रकम्।

एक अन्य विकल्प भी प्रस्तुत कर रहे हैं-

पूर्व पश्चिम को लम्बाई के बराबर सूत्र से उत्तर दक्षिण का भी मञ्चन करें। एक अञ्चन के पश्चात् पूर्व को ओर उसी तरह अञ्चन करना चाहिये। मत्स्यों के मध्य में सूत्र प्रक्षेप करे, जिससे उत्तर दक्षिण भी 'आयत' बमता जाय। जितना मत अर्थात् अधिगृहीत और स्वीकृत क्षेत्र है, उसका भाधा भाग जहां पड़ता है, वहां से मध्यबिन्दु का अञ्चन कर लेना चाहिये। मध्य बिन्दु से चारों दिशाओं में और कांणों में रेखाञ्चन करना चाहिये। सत्त तरह प्रतिकोण में मत्स्य को आकृति से समतुल्य होने के कारण ही चारों कोणों में चार मत्स्य बन जाते हैं। मत्स्यों की आठ रेखाओं से बतुरस्र वेदी की चतुरस्रता सिद्ध हो जातो है। इस विकल्प के अनुसार यह उद्यासक आकृति निर्मित होगी—

इस ऊहास्मक आकृति में चार आयत पूर्व-पिश्चम मध्य बिन्दु मिलाने भौर उत्तर दक्षिण मध्य बिन्दु मिलाने से बनते हैं। बिन्दुओं से वे अस्कित है। इन आयतों की रेखाओं के मध्य बिन्दुओं से कर्णिका के मध्यबिन्दु पर रेखाकून करने से चार मस्स्य भी बनते है। चार आयतों और चार

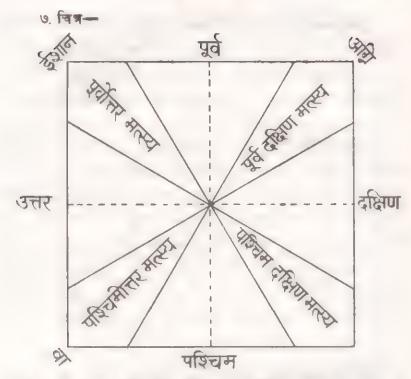

मस्यों से यह चतुरस्र वेदी निर्मित की जानी चाहिये। मस्यों के मध्य में रेखा खींचने से चार कोणों की स्थिति का आकलन हो जाता है। इसमें आठ त्रिकोण भी बन जाते हैं।

आचारं जयरथ के विश्लेषण के अनुसार मण्डल निर्माण की पहले तैयारी करनी चाहिये। सर्वप्रथम माप की प्रक्रिया, भूमि का अधिग्रहण करना और सुबह शाम नाप-जोख कर तैयार रहना चाहिये। माप के लिये विषुवत् लम्ब बिन्दु पहली प्रक्रिया है। जनसामान्योचित प्रक्रिया नहीं है। दूसरी प्रक्रिया कील ठोंक कर नापने की है। यह सामान्योचित पद्धति है। तोसरी प्रक्रिया छाया से चिह्नित करने की है। गृहवर्ग तीनों से परिचित होता है। वह जैसे चाहे वही विधि अपना कर कार्य का श्री गणेश करना चाहिये।

विष्वच्छङ्कुच्छायादिना पूर्वामर्यात् पिश्चमां च दिशं सायं प्रातश्च साधियत्वा जिघृक्षितचतुर्हस्तादिक्षेत्रसाम्येन पूर्वपिश्चमिदगायतं सूत्रं दद्यात्। तच्च सममधीयत्वा मध्ये पूर्वस्यां पश्चिमायां च दिशि अङ्क्येत् रेलात्रयेण चिह्नयेदित्यर्थः। तदनन्तरमिष सकलसूत्रापेक्षया चतुर्भागात्मनोऽधंस्य अष्ट-

मान लीजिये, चार हाथ के नाप का चतुरस्न मण्डल बनाना है। ऐसी स्थिति चार हाथ का धामा जो मजबूत हो, आस्फालन करने से टूट न जाय, बहुत मोटा भी न हो, रंग के घोल से आई हो, लेकर सबसे पहले मण्डल के एक छोर पर आस्फालित कर एक रेखा अङ्कित कर दे। इसके तुरत बाद उस धामे के आधे नाप के नीचे बिन्दु पर पूरब से पिश्चम की ओर रेखा क्किन करे यह मध्य रेखा होती है। मध्य रेखा के नीचे पूरे धामे के आधे के बराबर नोचे तोसरो रेखा का अञ्चन करे। आई रंगीन धामे को आस्फालित करने मे रेखा अङ्कित हो जाती है। यह तोन रेखाओं का चित्र संस्था दो पहले अङ्कित किया गया है।

इस तरह बने चित्र संख्या १ वाले आयत के दो भाग हो जाते हैं।
यही चित्र संख्या दो है। इन दो आधे भागों को आधा आधा करने पर चित्र
संख्या तोन बनता है। दो अधींधं रेखाओं से इसके चार भाग हो जाते हैं।
मध्य रेखा के ऊपर अधींधं रेखा से दो भाग और मध्य रेखा से नोचे भी
अधींधं रेखा से दो भाग बने हुए हैं। अब उन्हें भी अधींधांध रेखाओं
से आधा आधाकर विभाजित कर देना चाहिये। यह चित्र संख्या ४ में दर्शित
है। इसमें मध्य रेखा से ऊपर तोन रेखायें और मध्य रेखा से नोचे भी तीन
रेखायें निर्मित हैं। इस तरह ऊपर नोचे को ३ + ३ रेखाओं अर्थात् ६ रेखाओं
से मण्डल के ८ भाग हो गये हैं। इस चित्र में मध्य की रेखा के अतिरिक्त
दो अधींधं रेखायें और चार अर्थाधांधं रेखायें मिला कर ही छः रेखायें होतों हैं। भागास्मनस्तदधंस्य षोडशभागात्मनस्तदधंस्य च मानमवलम्ब्य पूर्वपिश्चमा-वक्क्रयेत् दिग्द्वये बहिर्गत्या तत्र तत्र रेखाषट्कं दद्यादिस्यर्थः। ततोऽपि तावता पूर्वपिश्चमदिग्द्वयीयतत्तदधंद्वयमानेन सूत्रेण तत्र तत्र अक्क्रस्थाने वामं दक्षिणं च परिस्थाप्य क्रमेण दक्षिणस्यामृत्तरस्यां च दिशि भ्रमयुग्मं दद्यात् येन तत्र काकपक्षाकृति मस्स्यसन्धिद्वयं स्यात्। तस्य मत्स्यसन्धिद्वयस्य मध्ये च पाति-तेन दक्षिणोत्तरायतेन सूत्रेण तिद्गद्वयसिद्धिः। यदिवेति अत्रेव पक्षान्त-रोपक्रमः। प्राक्पराक्तुल्येति सक्लेनेस्यर्थः। अपरादक्क्वात् पूर्वादपीति अनेन

चित्र सं० ५ में आठ भाग में बँट हुए पूरे मण्डल को १६ भागों में बांटने के लिये आठ अर्धार्धार्धार्थ रेखाओं को अ-आ, इ-ई, उ-ऊ, और ए-ऐ रेखाओं के माध्यम से प्रदिश्तित किया गया है। प्रथम अर्थ रेखा से मण्डल पहले दो भागों में, पुनः दोनों भागों को अर्धार्थ रेखा से बांटने पर मण्डल चार भागों में बौटा जाया है। पुनः अर्धार्धार्थ रेखाओं से मण्डल आठ भागों में विभाजित होता है। पुनः अर्धार्धार्थ रेखाओं से मण्डल १६ भागों में बौटा जाता है। अर्थात् ४ अर्थार्थों को ३-३ अर्थार्थार्थ रेखायें बौट कर मण्डल को १६ वागों में बौटतो है। २ अर्थार्थों को ६ रेखायें बौटतो हैं। भूम युगम—चित्रसंख्या ६—

१६ भागों में बँटे मण्डल की मध्य रेखा के मध्यस्य बिन्दु को 'क' विन्दु मानिये मण्डल के चतुरस्रों को अग्नि को 'अ' बिन्दु ईशान को 'ई' बिन्दु वायव्य को 'व' बिन्दु और नैऋत्य को 'न' बिन्दु मानिये। अब 'अ क ई' अर्धवृत्त खीं विये। इसी तरह 'न क व' दूसरा अर्धवृत्त खीं विये। ये दोनों दिक्षण मे उत्तर रेखा के कोणों का स्पर्श कर करते हैं। ये दोनों अम युग्म हैं। ये काकपक्ष की आकृति बनाते हैं। परिणाम स्वरूप 'क' बिन्दु के दक्षिण और उत्तर दोनों ओर के दोनों भाग 'क' बिन्दु पर मछलो के मुँह की तरह मिले हुए दीख पड़ते हैं। इन्हें मस्स्यसन्धि कहते हैं। 'क' बिन्दु से दक्षिण रेखा के मध्य बिन्दु को मिलाइये। वही बिन्दु बस्तुतः दक्षिण दिम्बिन्दु है।

मद्भेन सर्वशेषस्वेन शिक्षाया वचनम् । तथैवेति अनन्तरोक्तवत्। एवं च मध्यमधिकृत्य दिक् चतुष्ट्यसिद्धिनिमित्तभृतं सूत्रत्रयं चतुर्हस्तादिरूपतया अभिमतस्य क्षेत्रस्य अर्धमानेन दिक्षु अन्द्भयेत् सर्वतः साम्यमुल्पादियत्ं तत्र रेखाचतुष्टयं कुर्यादित्यर्थः । ततो दिक् चतुष्टयगतेभ्योऽङ्केभ्यश्च दिग्द्वयोत्थाभ्यां सूत्राभ्यां प्रतिकोणगो मस्स्यः स्यात् यथा पूर्वदक्षिणाभ्यामाग्नेये, पूर्वोत्तराभ्यामेशाने, पश्चिमदक्षिणाभ्यां नैऋते, पश्चिमोत्तराभ्यां वायब्ये चेति । तेषु च प्रतिकोणगेषु चतुर्षु मत्स्येषु वेदाश्चत्वारि सूत्राणि दद्यादिति चतुरस्र-सिद्धिः ॥

इसी तरह उत्तर मण्डल रेखा के मध्य बिन्दु को 'क' मध्यबिन्दु को मिलाने से उत्तर को सही दिशा-बिन्दु का बोध होता है। इस तरह दक्षिणोत्तर दिग्द्वय सिद्धि हो जाती है।

#### पक्षान्तर कम--

रलोक ४ में शास्त्रकार द्वारा प्राक् पराक् तुल्य सूत्र से उत्तर दिक् और दक्षिण की ओर रेखा संपात का निर्देश दिया गया है। साथ ही रिलोक ५ के अपरादङ्कात् निर्देश के अनुसार पूर्व पिरुवम रेखाओं का खींचना आवश्यक माना गया है। इसके अनुसार २५६ लघु चतुर्भूज बनेंगे। इससे युक्त इस मण्डल में आगे की किया सम्पन्न करनी चाहिये। यदि केवल मध्य में ही पूर्व पिरुवम और उत्तर दक्षिण रेखा संपात किया जाय, तो मण्डल चार सम भागों में विभाजित हो जायेगा। दोनों पक्षों में मध्य बिन्दु का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

इसके बाद प्रत्येक दिशा में आने वाली रेखायें भी दो भान में बँट जाती हैं। उनके आधे भाग से दो रेखायें ऐसी अिक्कृत की जानी चाहिये, जो मध्य बिन्दु का स्पर्श कर मिल जायें। इस तरह चार मत्स्य सिन्धयाँ एक बिन्दु पर बनेंगी यह चित्र सं० सात के अनुसार ही मण्डल का आन्तर रूप होगा। इस चित्र में बने मत्स्यों के मध्य से होती हुंई चार रेखायें, जो ननु प्रतिशास्त्रमनेकाधिमण्डलानि सन्ति, इह पुनः केषां सद्भावोऽभि-धीयते इय्याशकुां गर्भीकृत्य स्वशास्त्राधिकारेण एषामानेक्येऽपि प्रधानभूत-प्रतिनियतमण्डलाश्रयेण बहुप्रकारमुक्तानां शूलवर्तनानां कारणभूतं

'प्रघाने हि कृतो यत्नः फलवान् भवति'।

इत्याशयेन श्रीत्रिकसद्भावदर्शितं त्रित्रिशूलं मण्डलं प्रथमं वनतं प्रतिजानीते

एकस्मात्प्रभृति प्रोक्तं शतान्तं मण्डलं यतः ॥ ७ ॥ सिद्धातन्त्रे मण्डलानां शतं तत्पीठ उच्यते ।

परस्पर मध्य बिन्दु पर एक दूसरे को कास करती हों, खींचने पर चतुरस्र की सिद्धि हो जाती है। वे चारों चारों कोणों का सीधा स्पर्श कर वहीं कोण बिन्दु में ही समाहित हा जातो हैं॥ १-६॥

प्रश्न उपस्थित हाता है कि, मण्डल विधान काई नया प्रस्तुतिकरण नहीं है। ये प्रतिशास्त्र अनेक प्रकार से विणित हैं। इनकी विभिन्न विधियाँ हैं। यहाँ जिस मण्डल का वर्णन किया जा रहा है, यह किस शास्त्र सद्भाव की चर्चा है? इस प्रश्न को मनमें गुन कर ही शास्त्रकार त्रिक दृष्टि से निर्मापियतब्य मण्डल को आश्रित कर बहु प्रकारीय शूलवर्त्तन से सम्बन्धित त्रिक सद्भावभव्य त्रित्रिशूल मण्डल के वर्णन का उपक्रम कर रहे हैं। यह सिद्धान्त मृत सत्य है कि,

"प्रधान के लिये किया हुआ यत्न हो फलवान् होता है।"

अतः प्रधान भूत त्रिक सद्भाव मण्डल के त्रित्रिशूल मण्डल के शुभारम्भ

की प्रतिज्ञा यहाँ की गयी है-

सिद्धातन्त्र में एक से लेकर सो मण्डलों की चर्चा है। सो मण्डलों का एक पीठ माना जाता है। इस पीठ में सो मण्डलों के मध्य में तीन मृख्य मण्डलों की गणना है। इनके पृथक् पृथक् नाम दिये गये हैं। १. मध्यशूल मण्डल, २. तित्रिशूल मण्डल भीर ३. नवशूल मण्डल। इन शूलों के निर्माण की अनन्त विधियों का भी वर्णन वहाँ किया गया है।

यस्तन्मध्यगतं मुख्यं मण्डलानां त्रयं स्मृतम् ॥ ८ ॥ मध्यशूलं त्रित्रशूलं नवशूलिमिति स्फुटम् । तत्र शूलविधानं यदुक्तं भेदैरनन्तकैः ॥ ९ ॥ तद्योनि मण्डलं बूमः सद्भावक्रमविशितम् ।

तत्पीठ इति मण्डलपीठे । तन्मध्येति तच्छ्वदेन मण्डलशतपरामर्शः। उक्तमिति अर्थात् सिद्धातन्त्रे एव । यदुक्तम्

वधुना मण्डलं पीठं कथ्यमानं श्रुणु प्रिये । मण्डलानां शतं प्रोक्तं सिद्धातन्त्रे वरानने ॥ तेषां नामानि वक्ष्यामि श्रुणुष्वंकाग्रमानसा । मण्डलानां वरारोहे शतं याववनुक्रमात्'॥

इति उपकस्य

'हाहारावं धनं रुद्धं सामधं चित्रकण्टकम्'।

मण्डल वर्णन के सन्दर्भ में योनि मण्डलों का म त्व सभी स्वीकार करते हैं। ये मद्भाव कम में दिशत मण्डल हैं। यहा शास्त्रकार उनके वर्णन की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। वस्तुनः मण्डलों के अनन्त भेद होते हैं। उन सैकड़ों मण्डलों के मध्य से इन तीन योनि मण्डलों का वर्णन इनका उद्देश्य है। सिद्धानन्त्र में इस सम्बन्ध जो उल्लिखित है, आचार्य जयरथ उद्धरणों द्वारा इसे उपबृहित कर रहे हैं—

"भगवान् राङ्कर कह रहे हैं कि, प्रिये पार्वति ! इस समय मैं मण्डल रूप पीठ का कथन करने जा रहा हूं। इसे ध्यान पूर्वक मुनो । सुमुखि पार्वित ! इस महान् सिद्धान्त में सी मण्डलों का कथन किया जा चुका है। एकाग्रमना हो कर तुम्हे कमशः इनके नामों का श्रवण करना चाहिये।"

इतना उपक्रम करने के उपरान्त उन्होंने मण्डलों के क्रमिक नामों का कथन प्रारम्भ कर दिया—

इल्यादि

'मध्यशूलं त्रित्रिशूलं नवशूलं तथेव च।' इति मध्यम्।

'बक्षमेषसमायुक्तं मण्डलानां इतं मतम्।'

इत्यन्तम्।

तदेव बाह

वेदाश्रिते चतुर्हस्ते त्रिभागं सर्वतस्त्यजेत् ॥ १०॥ भागः षोडशभिः सर्वं तत्तत्क्षेत्रं विभाजयेत्।

चतुर्हस्ते इति षण्णवत्यङ्गुलास्मनि । त्रिभागमिति द्वात्रिशदङ्गुलानि । सर्वत इति चतुर्दिक्कम्, तेन प्रतिपादिक्कं घोडश षोडश अङ्गुलानि त्यजेत्

"हाहाराव, घन, रुद्ध, सामय और चित्रकण्टक आदि नाम हैं।" इतना कहने के बाद मध्य में तीन मण्डलों के भेद की बात की— "१. मध्यशूल, २. त्रित्रिशूल और ३. नवशूल मण्डल। इसके बाद अन्त में उन्होंने कहा कि,

" 'अश्वमेध' नाम को जोड़ देने पर मण्डलों के सौ नाम पूरे हो जाते हैं।"

इन उद्धरणों से सिद्धातन्त्रोक्त मण्डलों की सूचना होती है। श्रीतन्त्रालोक मे उन्हीं की चर्चा है॥ ७-९॥

वेदाश्रित चतुहंम्त ज्यामितिक गणित पर वाधारित पारिभाविक शब्द हैं। एक हाथ दो बालिश्त अर्थात् २४ अङ्गुल का होता है। इसके अनुसार चार हाथ में चौगुना करने पर ९६ अंगुल होते हैं। इनका तीन भाग करने पर ९६ ÷ ३ = ३२ अङ्गुल के मान होंगे। चारों ओर को सवंतः शब्द मे व्यक्त किया गया है। ३२ अङ्गुल छोड़ने पर ६४ अङ्गुल शेष रहेगा। सारा विभागन वेदाश्रित है। इस लिये ६४ का चार भाग करने १६ अङ्गुल होता है। यह चौथाई अङ्गुल का मान १६-१६ अङ्गुल का होता है। चारों

द्वाराधर्यमवस्थापयेदित्यर्थः । तत् तस्मात् त्रिभागस्य त्यागात् हेतोस्तदव-शिष्टं वक्ष्यमाणित्रित्रशूलवर्तनोपयोगि सर्वं क्षेत्रं षोडिभिभीगैविभजेत् चतुरङ्गुलानि षट्पञ्चाशदिषकं शतद्वयं कोष्ठकानि कार्याणोत्यर्थः । समस्ते हि क्षेत्रे चतुर्विशतिषा विभक्ते षट्मप्तत्यिषकं शतपञ्चक कोष्ठकानि भवन्ति यतः प्रतिपादिककं द्वाराद्यर्थं भागचनुष्ट्यस्य त्यागात् विशत्यिषकं शतत्रयं कोष्ठकानि अवशिष्यन्ते इति तात्पर्यार्थः ॥

तत्र त्रिश्लवर्तनामेव कर्तुमुपक्रमते
ब्रह्मसूत्रद्वयस्याथ मध्यं ब्रह्मपदं स्फुटम् ॥ ११ ॥
कृत्वावधि ततो लक्ष्यं चतुर्थं सूत्रमावितः ।

दिशाओं में १६-१६ अङ्गुल द्वार आदि की व्यवस्था के लिये निर्धारित करते हैं। उनका ही परित्याग करने की बात कहो गयी है।

चार हस्त परिमित समचतुर्भूज में इस प्रकार रेखा विभाग पूर्ण करने पर २५६ चक्रात्मक एक चतुर्भुज चित्र निर्मित हो जाता है। सारे क्षेत्र को २४ से विभक्त करने पर ५७६ कोष्ठक अर्थात् २४×२४ अथवा ५७६÷२४ विधि मे गणित करने पर पूरा क्लोकार्थ घटित हो जाता है। बिना सिद्धातन्त्र का सहारा लिये इस क्लोक के हो आधार पर चक्र बनाना कठिन होता। इसीलिये आचार्य जयरथ ने इस सूत्रात्मक क्लोक की ब्याख्या सिद्धातन्त्र के आधार पर हो की है।। १०।।

दो बह्य सूत्र एक रेखा में दोनों सुमेरुओं को मिला कर सीध में रखे जांग, तो दोनों सुमेरुओं के मिलन बिन्दु को 'ब्रह्म पद' की संज्ञा प्रदान करते हैं। वह एक अवधि होती है। अवधि सीमान्त रूपा मानी जाती है। दोनों ब्रह्मसूत्रों का वह सोमान्त मिलन स्थल होता है। वही 'ब्रह्म पद' संज्ञा से विभूषित है। उस ब्रह्म बिन्दु से आरम्भ कर सूत्र की चार ऊपरी सूत्रिकायें अपर खींचनी चाहिये। शेष बची दो सूत्रिकायें तियंक् भाव ततिस्तर्यग्वजेत् सूत्रं चतुर्यं तदनन्तरे ।। १२ ॥
कोष्ठे चेन्दुदृयं कुर्याद्बिहर्भागार्धभागतः ।
तयोर्लग्नं ब्रह्मसूत्रातृतोये मर्भणि स्थितम् ॥ १३ ॥
कोष्ठकार्थेऽपरं चेति युग्ममन्तर्मुखं भवेत् ।
ब्रह्मसूत्राविदृतीयस्मिन् हरते मर्मणि निश्चलम् ॥ १४ ॥

तत इति अवधितया वृतात् ब्रह्मश्वादारम्येश्यर्थः । सूत्रिमित नतु कोष्ठकम् । आदित इति ऊध्वंक्रमेण । तत इति उध्योकृतात् चनुर्थात् सूत्रात् । तियंगिति पादवंगस्या । तदनन्तरे द्वाने तस्मभीपवित्तनास्यर्थः तेन चतुर्थं-सूत्रात्मिन ममस्याने वामहस्तं निवेश्य ब्रह्मसूत्रापेक्षया चतुर्थस्य तन्ममीपिर-वितनः काष्ठकस्य अर्धादारम्य तदधस्तनकोष्ठकः यावत् बहिः, नतु अन्तर्भागार्धभागमानमवलम्ब्य दन्दुद्वयं भ्रमगश्या कुर्यात् । ब्रह्मसूत्रात् तृतीये ममिण दिक्षणं हस्तं निवेश्य काष्ठके तदर्धं च वामेन हम्तेन भ्रमणादन्तम् वां, नतु वहिम्बं, तयोः तमनन्तरविततयोशचन्द्रयोः संदिलष्टमन्यच्च चन्द्रद्वयं कुर्यात् । ब्रह्मसूत्रापेक्षयेव च द्वितीयास्मन् ममिण वामहस्तं दृढं निधाय अर्थादादोन्दुद्वयसंलग्नमन्यदिष पूणं, नतु अनन्तरवितिनेन्दुद्वदर्धमन्द्युगलं, वर्तनीयम् ॥ १२-१४ ॥

से अगल-बगल की आंर उठता हैं। इमका परिणाम यह होता है कि, दो चंद की आकृतियां ऊपर नीचे उमर आती हैं। इन्हें 'इन्दुइय' की संज्ञा प्रदान की गयी है। ऊपर का चतुर्थ सूत्र मध्य में पकड़ कर ऊपर खींचने का स्थान यह मध्य बिन्दु चतुर्थ सूत्र का ममं बिन्दु माना जाता है। वह ममं बिन्दु ऊपर के जिस कोष्ठ में पड़ता है, उस कोष्ठ के आधे से आरम्भ कर उसके निचले कोष्ठ की सीमा तक चांद की निचलों सीमा भी लगनी है। यह एक शब्द चित्र है। इसमें इन्दु, ममं, ब्रह्मपद आदि पारिभाषिक शब्द हैं। इन्हें ताम्रपत्र आदि फलकों पर उकेर कर जो कोष्ठक बनेंगे, वे प्रत्यक्ष प्रत्यायक हो सकते हैं। चतुर्थ सूत्र का जो मध्य ममं बिन्दु है, वह तृतीय ममं बिन्दु श्रीत०—७

कृत्वा पूर्णेन्दुयुगलं वर्तयेत विश्वक्षणः । ब्रह्मसूत्रगतात् षष्ठात् तिर्यग्भागात्तृतीयके ॥ १५ ॥ कृत्वार्धकोष्ठके सूत्रं पूर्णचन्द्राग्रलम्बतम् । भ्रमयेदुन्मुखं खण्डचन्द्रयुग्वह्निभागगम् ॥ १६ ॥

तेन ब्रह्मस्त्रादृष्ट्यंगत्या द्विताय-भागात्त नयेत् येन अत्र वक्ष्यमाणक्रमेण गण्डिकामंदलेषः स्यात्। अत एव विचक्षण इति उक्तम्। ब्रह्ममूत्रगतादिति ब्रह्मपदमविध कृत्वा स्थितादित्यर्थः। षष्ठात् भागादिति, सूत्रात् पुनः सप्तमात्। तृतोयके इति ऊर्ध्यंगत्या पूर्णेति पादचात्यद्वितोयचन्द्रापेक्षया। यत् वश्यिति खण्डेन्दाः पिद्यमादिति, तेन द्वितोयार्धकाष्ठिकसूत्रपृष्ठे दक्षिणं हस्तं निवेदय अन्तःस्यपूर्णचन्द्रा-प्रादारभ्य उन्मुखमूर्ध्वमुखं बह्मधुप [ल] क्षितित्रत्विदिशिष्टभागपर्यन्तं सूत्रं भ्रमयेत्। कथमित्याह् खण्डचन्द्रयुमिति खण्डचन्द्रेण युज्यते साऽत्रास्ति तदाकारमिति यावत्॥ १५-१६॥

तक खोचा जाता है। इसमे जिम तरह मीविष्य हो, उमा तरह बनाना चाहिये। एक सहस्र वर्षों के परिवर्तनशाल काल क्रम में इन उच्छिन्न विधियों का पुनः प्रवर्तन अप्रामिङ्गक नहीं माना जा सकता। इनमें सारी मृष्टि को मौलिक मृजनशोलना का परामर्श स्वाभाविक रूप से हो जाता है॥ ११-१३॥

तीसरे ममं विन्दु पर दाहिना हाथ रलकर डेढ़ काष्ठकों को बायं हाथ से घुमाने पर अन्तर्म् चन्द्रयुग्न आर पहने वाला बहिर्मृ चन्द्रयुग्म कहलाता है। इस तरह चित्र में चार चांद बन जाते हैं श्रार निमिनि में चार चांद लग जाते हैं। ब्रह्मभूत्र की अपेक्षा भूत्र के द्वितीय ममंबिन्दु पर बायें हाथ से दबाव देकर आद्य (पहले वाले) इन्द्रयुगल के साथ संलग्न अन्तर्म् चन्द्रयुगल भी परिपूर्ण माना जाता है। यहां यह ध्यान देने की बात है कि, साथ में संलग्न अर्थात् अनन्तरवर्ती इन्दु को तरह वे इन्द्र युगल

तिर्यग्भागद्वयं त्यक्त्वा खण्डेन्दोः पित्वमात्ततः ।
कोणं यावत्त्वा स्याच्च कुर्यात् खण्डं भ्रमद्वयम् ॥ १७ ॥
सुतीक्षणकुटिलाग्रं तदेकं शुङ्गं प्रजायते ।
द्वितोयस्मिन्नपि प्रोक्तः शुङ्ग एष विधिः स्फुटः ॥ १८ ॥
मध्यशुङ्गेऽय कर्तव्ये तृतोये अर्ध्वकोष्ठके ।
चतुर्थाधे च चन्द्रार्धद्वयमन्तर्मुखं भवेत् ॥ १९ ॥

ततोऽपि नृतीयादर्घकोष्ठकान् तियंग्भागद्वयं त्यक्त्वा अर्थात् तिद्वितीयभागसूत्राधंपृष्ठे दक्षिणं हस्तं निवेष्य पश्चिमात् पुनः खण्डेन्दोरारभ्य तत्मूत्रममनन्तरवितित्यण्डेन्दुप्रान्तकोटिक्ष्पं कोणं यावच्च अमयेन् येन भ्रमणं खण्डचन्द्रयुक् स्यादित्येवं खण्डं, नत् पूर्णं भ्रमद्वयं कुर्यात् येन मुनीक्षणकुटिलाग्रं श्रुङ्गं स्यात् तत इति आद्यादिति च पाठे तु ततः पश्चिमात् खण्डेन्दोरारभ्य आद्यात् प्रयमवित्यात् खण्डचन्द्रात् ग्रामा- स्पूर्वमिति कोणं यावदिति व्याख्येयम्, नतु पूर्गवाक्ये चन्द्रय्गति चन्द्र- युग्ममृत्तरत्र च पश्चिमादाद्याच्च खण्डेन्दोः खण्डं भ्रमद्वयं कुर्यादित्यादिना इन्दुद्वयस्यंव वर्तनायनया प्रकान्तत्वाराद्यशब्दस्य परामर्शनोयत्वाभावादा- वर्यक्यात् च। एनदेव श्रुङ्गान्तरेपि अतिदिश्चति द्वितोयस्मिन्तित्यादिना, अत्र तु पाणिविनिवेश एक अन्ययेनि विशेषः एयं पाद्यंश्रुङ्गद्वयवर्तनामभिभाय मध्यश्रुङ्गद्ववर्तनामि आह मध्यत्यादि । नृतीयेति ब्रह्मसूत्रापेक्षया । उद्यिति नतु निर्यक् । अन्तर्मृ चिमिति नतु बहिमृ खम् ॥ १७-१९ ॥

आधे नहीं मान जाने हैं। वे पूर्ण हा हाने हैं। इमलिये ब्रह्ममूत्र को अर्ध्वाति की दृष्टि से अपर हा ले जाना हाता है। सूत्रों को अपर खांचन से बनने वाले इस चन्द्रचित्र का यह सूत्रात्मक वर्णन चित्र के बिना अधूरा लगता है।

स्वयं ब्रह्मसूत्र शब्द भी अपरिभाषित है। तांत्रिक दृष्टि से वैदिक कर्म-काण्ड के यज्ञोपवीत अर्थ में प्रयुक्त ब्रह्मसूत्र शब्दों का वही अर्थ गृहीत है ? तच्च पूर्णेन्दुमेकं प्रार्ग्वाततं प्राप्नुयाद्यथा।
अन्योन्यग्रन्थियोगेन बद्धारत्वं प्रजायते।। २०।।
एवं द्वितोयपार्श्वेऽस्य खण्डेन्दुद्वयवर्तनात्।
मध्याभ्यां गण्डिका हिल्ह्या पराभ्यामग्रतो नयेत्।। २१।।
सूत्रं पार्श्वद्वये येन तीक्षणं स्यान्मध्यश्रृङ्गगम्।
पार्श्वद्वयाषरे परचाद्बह्यसूत्रं द्वितीयकम्।। २२।।
अवधानेन संग्राह्यमाचार्येणोहवेदिना।
भवेत्परचान्मुखो मन्त्री तिस्मरच ब्रह्मसूत्रके।। २३।।
मध्यश्रृङ्गं वर्जयत्वा सर्वः पूर्वोदितो विधिः।
तिदित अर्धचन्द्वद्वयम्। एकमिति एकमेकं, तेन पूर्णेन्द्द्वयमपीत्यर्थः।

अथवा तन्त्र गृहोत पश्चब्रह्म शब्द से इसका काई सम्बन्ध है, यह स्पष्ट नहीं है। मैंने ब्रह्म सूत्र का अर्थ वैदिक कर्मकाण्ड-गृहोत यज्ञापवीत अर्थ ही लिया है। इसी के छः सूत्रों को गोलाकार रखने से छः वृत्त और अन्तर के पौच भाग बनते हैं। इसो तरह दूसरे ब्रह्मसूत्र को उसके पाइवं में उसो तरह ऐसे रखा जाता है, जिसमें दोनों के ब्रह्मबिन्दु एक साथ मिले हुए हों। इस तरह एक साथ दा त्रित्रिश्लाब्ज मण्डल निर्मित किये जा सकते हैं। इसके कहात्मक चित्र बनान के लिये एक तान्त्रिक परिषद का गठन होना चाहिये। तभा निर्णयात्मक निर्मारत परिभाषाओं के अनुसार ये चित्र बनाये जा सकते हैं। १४-१५।।

इदानीं दक्षिणोत्तरपार्श्वयोः शृङ्गवर्तनामह
ततो यदुन्मुखं खण्डचन्द्रयुग्मं पुरोदितम् ॥ २४ ॥
ततो द्वयेन कर्तव्या गण्डिकान्तःसुसंगता ।
द्वयेनाग्रगसूत्राभ्यां मध्यशृङ्गद्वयं भवेत् ॥ २५ ॥
पुरेति पुर्वश्लवर्तनावसरे । सुसङ्गतेति पार्श्वशृङ्गयोः ॥ २४-२५ ॥

तदनन्तर अर्धकोष्ठक तक सूत्र को ले जाना चाहिये। यह वही सूत्र होता है, जो पूर्णचन्द्र के अग्रभाग पर्यन्त लिम्बत है। उसे उन्मुख अवस्था में घुमाकर खण्डचन्द्र से संयुक्त करना चाहिये। यह विह्नमाग अर्थात् तीन माग तक पहुँचता है। द्वितोयार्धं काष्ठक के पृष्ठ भाग पर दाहिना हाय रखकर अन्तःस्थ अन्तर्म् खकोष्ठ से ही समन्वित सूत्र को भ्रमि प्रदान करनी चाहिये। बह्मसूत्र के इस सूत्र को उन्मुख करने पर वह जिस निर्धारित कोष्ठक पर पहुँचता है, उससे तिरछे पड़ने वाले तीसरे अर्धकोष्ठ से दो भागों को छोड़कर अर्थात् उसके द्वितीय भाग के सूत्रार्ध के उत्पर दाहिना हाथ निवष्ट कर उसके पिरचम भागस्थ खण्डचक के प्रान्त के अग्रभाग को तरह निकले कोण को लक्ष्य कर सूत्रभ्रमि करने से एक शूलाग्र का चित्र उभरता है। इस प्रान्त को मृतोक्ष्य कुटिलाग्र शूलप्रुङ्ग कहते हैं। यह त्रित्रिश्चालक का प्रथम प्रुङ्ग माना जाता है। इस प्रसङ्ग में आचार्य जयरथ ने कई प्रकार की भ्रान्तियों के निवारण का प्रयास किया है। सच्चायी यह है कि, उनके समय में भी मण्डल मिर्माण सम्बन्धो भ्रान्तियों का जन्म हो चुका था। द्वितोय शूलप्रुङ्ग में भी यही विधि अपनायी जानी चाहिये॥ १६-१८॥

शूलशृङ्ग निर्माण में काष्ठकों का हो आश्रय लेना पड़ता है। विना कोष्ठक निर्माण किये शूल शृङ्गों के पैमाने में अन्तर पड़ना स्वाभाविक है। मध्य शूल शृङ्ग के निर्माण के अवसर पर तीसरो संख्या का ऊर्घ्व कोष्ठक देखकर उसके अनुसार निर्माण प्रारम्भ करना चाहिये। यह तीसरा कोष्ठक ब्रह्मसूत्र को स्थिति से ही परिगणनीय है। ऊर्ध्व शब्द के प्रयोग से यह निश्चित हो जाता है कि, तियंक् काष्ठक को आर नहीं बढ़ना चाहिये। वहाँ तक सूत्र कर्षण से चतुर्थ कोष्ठक के अधंभाग पर्यन्त दो अन्तर्मुख चन्द्र की आकृति उभर आती है। वे उभय चन्द्र मिलकर एक चन्द्र के समान ही होते हैं।

प्रावित्तित चन्द्र की एकरूपता जिस तरह आ सके, इसका ध्यान रखना चाहिये। सूत्र के एक दूसरे पर कर्षण से जहाँ एक दूसरे को काटने वाले बिन्दु बनते हैं, वही प्रन्थियाँ कहलाती हैं और वहाँ से जो सूत्र आगे बढ़ते हैं, वे 'सर' कहलाते हैं। इसे शास्त्रकार 'बद्धारत्व' कहते हैं।

इसी तरह मध्यश्रुङ्ग के द्वितीय पाइवं में खण्डचन्द्र युग्म का निर्माण होता है। इसमें एक दूसरी रेखायें जहाँ स्पशं करती हैं, उस स्पशं विन्दु को 'गण्डिका कहते हैं। उस गण्डिका श्लेप को ऊपर भी खोचने से दोनों के मिलन स्थल पर एक श्रुङ्ग का उदय हो जाता है। यह तीक्ष्ण श्रुङ्ग होता है। कहवेदी अभ्यस्त गुरु ही इसे अच्छी तरह सम्पन्न कर सकता है। ऊह शब्द भी परम्परा के हास की ओर संकेत करता है। यह मध्यश्रुङ्ग को विधि है। इस प्रकार श्लोक ११ से २३३ तक त्रित्रिश्लुश्रुङ्ग का निर्माण पूरा होता है। १९-२३॥

इसके बाद दाहिने-बायें पार्व भाग में बनने वाले श्रृङ्कों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं—

खण्ड चन्द्रयुग के विषय में पहुले चर्चा की जा चुकी है। वही निमिति के प्रसङ्ग में जब उन्मुख होते हैं, तभी गण्डिका स्पर्श विन्दु के भीतर उन्हें सुसंगत करना चाहिये। चतुर्थ सीर पञ्चम सूत्र जो ऊद्ध की खार उठाये गये हैं, उन्हों में दो मध्यश्रुङ्ग भी निर्मित हो जाते हैं। इस निमित्त में दो सप्रगामी सूत्रों की सहायता ली जाती है।। २४-२५॥

एवमत्र त्रिश्लत्रयं वर्तयित्वा तदधोवित पद्माद्यपि वर्तयितुमाह
अधोभागविवृद्धचास्य पद्मं वृत्तचतुष्टयम् ।
तत्तद्मकं षोडशारं द्वावशारं द्विधाय तत् ॥ २६ ॥
मध्ये कुत्तद्वरोस्यानं व्योम वा तिलकं च वा ।
पद्मं वाय षडरं वा वियव्द्वादशकं च वा ॥ २७ ॥
त्रित्रिश्लेऽत्र सप्तारे दिल्डिमात्रेण मध्यतः ।
पद्मानामय चक्राणां व्योम्नां वा सप्तकं भवेत् ॥ २८ ॥
मिश्रितं वाय संकीणं समासव्यासभेवतः ।

अधोऽस्येति शूलस्य, दण्डस्य तु उपरिष्टात्। तस्य हि अध एव अव-स्थानमृजितम्। अत एव एषां शूलेन अन्तराच्छादनम्, एभिस्तु दण्डस्येति। अत एव उक्तं

·----पद्ध तद्भागाः पद्मपीठितरोहिताः।' इति ।

यहां द्वादशार, षोडशार और चतुर्विशत्यर पद्मों का वर्णन कर रहे हैं—

शूल के अधाभाग और दण्ड के कपरी भाग में चार वृत्तों में निर्मित
पद्म को आकृति का उदय एक आकर्षण का केन्द्र बनता है। इन पद्मों से
उनके दण्ड आक्लादित रहते हैं। अरों के भाग की वृद्धि एक-एक कर होती है।
इसे शास्त्रकार भाग विवृद्धि कहते है। निर्माण की वेला में इनका वर्धन
आचार्य करता है। इस तथ्य का समर्थन सिद्धातन्त्र के उद्धरण से आचार्य
जयरथ ने किया है। उनके अनुपार उसके—"पाँच भाग होते हैं। इनमें
पद्मभाग, पीठभाग और तिरोहित भाग परिगणित हैं।"

पद्ममध्य में कुलेश्वरी देवी का अधिष्ठान माना जाता है। वह व्योम रूप रिक्त कोष्ठक से समन्वित अथवा तिलक अर्थात् बिन्दुओं से व्यवस्थित किया जाता है। इसके अनुसार प्रथमतः पद्म, द्वितीयतः व्योम और तृतीय भागवृद्धधेति एकद्वधादिकमेण । दिधा तदिति चतुविशत्यरम्, तेन बादो द्वादशारं, ततः थोडशारं चतुविशत्यरं चेति तिलकमिति विन्दुमात्रकम् । दिल्ल्टमात्रेणेति नतु आच्छादकरवेन । वाशब्दो विकल्पे । साङ्करोऽत्र समस्तत्वे पराचक्रव्योम्नां व्यस्तरेव वा पराचक्रवाः पदाव्योम्नोश्चकव्योम्नां व्यस्तरेव वा पराचक्रवाः पदाव्याम्नोश्चकव्योम्नां व्यस्तरेव वा पराचक्रवाः पदाव्याम्नोश्चकव्योम्नां व्यस्तरेव वा पराचक्रवाः पदाव्याम्नां । तेन एकस्मादारभ्य पड्यावत् द्विकेषु परत्र तदेककेषु षट् प्रकाराः । एवं त्रिकाणामेककैः सह पड्डव । एवं द्विकानामपि त्रिकैः सह पट् । त्रयाणां मिश्रतायामेकस्य पञ्चधा स्थितावेकत्र त्रिकं एकत्र पञ्चमु एककानीति एकः एकत्र एककमेकत्र त्रिकं पञ्चसु द्विकानीति द्वितायः, एकत्र एकत्रं एकत्रं द्विकं पञ्चसु त्रिकाणीति तृतीय इति त्रयः । चतुर्घा स्थितौ तु एक त्रिकं द्वर्यादिके चतुर्षु एककानीति एकः, एकत्र द्विकं द्वयोस्त्रिके चतुर्षु एककानीति द्वितायः, एकत्र एकत्रं द्वर्योस्त्रिकं चतुर्षु द्विकानीति चतुर्यः, एकत्र द्वर्योद्विके चतुर्षु त्रिकाणीति तृतीयः, एकत्र एकत्रं द्वर्योस्त्रिकं चतुर्षु द्विकानीति चतुर्यः, एकत्र विकं द्वर्योरेकके चतुर्षु द्विकानीति पञ्चमः, एकत्र द्विकं द्वर्योरेकके

कम में तिलक का नाम आता है। ये पद्म, षडर-द्वादशार-चतुर्विशस्यर, चक और क्योम के साङ्कर्य से समन्वित त्रिशूल भाग-वृद्धि के कम से पडर और सप्तार भी होते हैं। समस्त और व्यस्त दो कमों में इनकी भेदवादिता भी यहाँ विमृश्य है।

कभो पद्म और चक्र का, कभी पद्म और ग्योम का, कभी चक्र और ग्योम का सांकर्य होता रहता है। यह स्थिति एक 'अर' में भी आ सकती है। कभी स्थितिमिश्रता भी हो जाती है। पृथक्-पृथक अरों में भी यह सम्भव है। पद्म-चक्र, पद्म-ग्योम एवं चक्र-ग्योम के दो अरों को मिलाकर इनकी षट्-प्रकारता यहाँ विचारणीय है। पञ्चधा स्थिति में ३,३ (४,५,६)३,३ मेदक्रम आते हैं। इनमें ३३ रूपात्मक आकृतियाँ निर्मित हाती हैं। ३३ भेद के अतिरिक्त कम व्यत्यय के कारण ३५, २४५, २५० भेद होते हैं। इनको समिश्रित अवस्था में अनन्त भेदों की सम्भावना हो जाती है। ये सारी चतुर्षु त्रिकाणीत षष्ठ इति षट्। त्रिधा स्थितौ तु ह्योहिके ह्योस्त्रिके त्रिषु एककानीति एकः ह्योदिके ह्योरेकके त्रिषु त्रिकाणीति हितीयः, ह्योस्त्रिके ह्योरेकके त्रिषु त्रिकानीति तृतीयः इति त्रयः। ह्योस्त्रिधा स्थितौ तु एकत्र एककं त्रिषु हिकानि त्रिषु त्रिकाणीति। एकः एकत्र हिकं त्रिषु एककानि त्रिषु त्रिकाणीति हितीयः, एकत्र त्रिकं त्रिषु हिकानि त्रिषु एककानीति तृतीयः इति त्रय एवेत्येवं त्रयस्त्रियत्। आदौ पद्मं, तदनु चक्रम्, आदौ वा चकं तदनु पद्मित्यादिरूपेण कमध्यत्ययादिना संकरादौ हिकान्येव अरासप्तके मिश्रोकियन्ते इति विशेषाभिधानेऽनेकप्रकारप्रसङ्गादेकः प्रकारः। एवं त्रिकाणामिष कमब्यत्ययेन संकोणतायामेक इति पद्मित्रशत् । एषामेव अरासप्तके स्थितिनेयत्येन सप्तिभर्गुणने पद्मचत्वारिश्वदिधकं शतह्यं भवति। केवलानि पद्मानि चकाणि व्योमानि वा सत्रंत्रेति त्रयः प्रकारः, त्रयमिष सर्वत्र चेत्येकः, हिकान्यिष सर्वत्रेति प्रकारोऽषि विशेषाभिधानेऽनेकप्रकारप्रसङ्गात् हिकान्यि हिकान्यिष सर्वत्रेति प्रकारोऽषि विशेषाभिधानेऽनेकप्रकारप्रसङ्गात् हिकान्यि हिकान्यिष सर्वत्रेति प्रकारोऽषि विशेषाभिधानेऽनेकप्रकारप्रसङ्गात् हिकान्यिष हिकान्यिष सर्वत्रेति प्रकारोऽषि विशेषाभिधानेऽनेकप्रकारप्रसङ्गात् हिकान्यि

आकृतियां ऊहात्मक हैं। न तो शास्त्रकार को कारिकाओं से और न ही जयरथ के 'विवेक' से इनका स्पष्टीकरण हो रहा है। अतः यह मेरे द्वारा प्रवित्तित इस सन्दर्भ का भाष्य भी ऊहात्मक है। इसमें पदा, चक्र और व्योम की स्थितियों का विद्वद्वर्ग द्वारा आकलन आवश्यक प्रतीत होता है। आचार्य जयरथ ने इसे स्पष्ट करने का पूरा प्रयत्न किया है। सङ्कर भाव को उन्होंने पद्म, चक्र और व्योम के सम्मिश्रण, समस्त और व्यस्त दृष्टियों से व्याख्यायित किया है। एक 'अर' में ही पद्म और चक्र का, पद्म और व्योम का तथा चक्र और व्योम का व्यामिश्रण होता है। पद्मचक्र, पद्मव्योम और चक्रव्योम ये तीन द्विक हैं। पद्म, चक्र और व्याम का एक त्रिक है। द्विक और त्रिक दोनों दृष्टियों से छः प्रकारता हो सिद्ध होती है। आचार्य जयरथ ने द्विकों और त्रिकों की मिश्रता का सुन्दर विवेचन किया है और स्पष्ट कह दिया है कि; कुल मिलाकर त्रयस्त्रिशत् प्रकार होते हैं। पहले पद्म, इसके बाद चक्र अपवाप होते हैं। पहले पद्म इसमें क्रमों का व्यत्यय

सामान्यादेक एवेत्यमिश्रभेदा अरासप्तकेऽपि एकरूपत्वात् विशेषाभावात् पञ्चेति सार्धं शतद्वयं। एषु च प्रकारेषु त्रिकादोनां क्रमन्यत्ययादिना सङ्करे त्रिकद्विकेकानां च मिश्रतायामनेकप्रकारोदयादानन्त्यमिति न तत्परिगणनम्।। २६-२८।।

इदानीं सर्वतोऽवस्थापितं विभागरूपं क्षेत्रं गृहोतुमाह ततः क्षेत्रार्धंमानेन क्षेत्रं तत्राधिकं क्षिपेत् ॥ २९ ॥

ततस्त्रिश्लपद्मकादिवर्तनानन्तरं तत्र षोडशभागविभक्ते चतुःषष्ट्य-ज्ञुलातमिन परिगृहीते क्षेत्रे अधिकं क्षेत्रं क्षिपेत् विकाषितदण्डद्वारादिवर्तनार्यं गृह्णीयादित्यर्थः । ननु अधिकं नाम अत्र कि प्राक् सर्वतस्त्यक्तक्षेत्राभिप्रायेणेव विवक्षितमृत अन्यथापीत्याशङ्क्षय आह क्षेत्रार्धमानेनेति त्रिश्लादिवर्तनार्यं परिगृहीतस्य क्षेत्रस्य द्वात्रिशदङ्गुलात्मकं भागाष्ट्रकह्वपं यदर्धं, तन्मानेने-स्यथं: । तेन प्रतिपादिक्कं षोडशाङ्गुलाश्चत्वारो भागाश्च भवन्तीति भावः ॥ २९ ॥

स्वाभाविक रूप से संभव है। सात अरों में इन्हीं द्विकों का व्यामिश्रण हाता है। त्रिकों के कम व्यत्यय में ही ३३, ३५, २४५, २५० आदि मेद उिल्लेखित हैं। त्रिक, द्विक ओर एककों के कमव्यत्यय में अनन्त भेदों का आकलन विचारणीय है।। २६-२८६।।

जहाँ तक मण्डल का प्रश्न है, इसके लिये सोलह भागों से विभक्त ६४ अंगुल के परिगृहोत क्षेत्र में और अधिक अंश लिया जा सकता है। अभि रुषित दण्ड और द्वार आदि को वर्तन की दृष्टि से इस क्षेत्र का प्रयोग शास्त्र द्वारा समिथित है। ६४ अङ्गुल का अर्धमान ३२ अङ्गुल होता है। इसके आठ भाग पहले से निर्धारित रहते हैं। ६४ अङ्गुल के चार भाग १६-१६ अङ्गुल के भो निर्धारित हैं। मण्डल में हर एक प्रक्रिया एवमधिके क्षेत्रे क्षिप्ते कि कार्यमित्याह

तत्र वण्डः स्मृतो भागः षडरामलसारकः।

मुतीक्ष्णाग्रः सुरक्ताभः क्षणादावेशकारकः ॥ ३०॥

को पूर्ण करने के लिये आचार्य को यह अधिक अंश ग्रहण करना अनिवार्य हो जाता है।। २९।।

प्रक्त उपस्थित होता है कि, इस अधिक क्षेत्र को लेकर क्या विशेष कार्य किया जाता है ?

आचार्य जयरथ ने क्लांक २९ के 'विवेक' में यद्यपि यह स्पष्ट कर दिया है कि, 'चिकोषित दण्डद्वारादिवर्त्तनार्यं गृह्ह्योयादिति' अर्थात् अभि-लिषत दण्डवर्त्तना और द्वार वर्त्तना के उद्देश्य से ही अधिक भूमि का अधि-ग्रहण करना चाहिये फिर भी शास्त्रकार उससे अधिक स्पष्ट रूप से घोषणा कर रहे हैं कि,

वहाँ दण्ड हो प्रयोज्य हैं। दण्ड के यहाँ कई विशेषण दिये गये हैं। पहला विशेषण 'षडरामलमारक' है। २. सुतोक्ष्णाग्र, ३. सुरक्ताम और ४. क्षणाद् आवेशकारक हैं। इन चार विशेषणों में विशेषतः प्रथम और चतुर्थ विचारणाय हैं।

१. वहरामलसारक—इम शब्द को विशिष्ट व्याख्या श्रीतन्त्रालाक पञ्चम खण्ड आ० १५।२९९ के नीरक्षीर विवेक में की गयो है। यह पढर के साथ आमलसारक का प्रयोग है। वहर छः बरों वाला दण्ड वर्ध में प्रयुक्त है। बहुत से दण्ड ऐमे बनाये जाते हैं। दण्ड में यदि छः गांठें छ छः अगुल पर बरानुमा बनायी जाँय, तथा शिरो भाग और निम्न भाग को मिलाया जाय, तो यह दण्ड ७ भाग में विभक्त होगा और बीच के छः अरे भी होंगे। यह षडर दण्ड होता है। यहां आमलसारक शब्द का प्रयोग अष्टम अधिकार क्लोक ५६ में हुआ है। वहां भो दण्ड के सन्दर्भ में ही प्रयुक्त है। आमलसारक भौतिक दृष्टि से गांठ ही है, जहां सारतस्व का अधिष्ठान है। निचलो गांठ

या सा कुण्डलिनो देवो तरङ्गाख्या महोर्मिणी। सा षडश्रेण कन्दाख्ये स्थिता षड्देवतास्मिका।। ३१।। अध्डभागेंद्रच विस्तोणीं दीर्घश्चापि तदर्धतः। ततो द्वाराणि कार्याणि चित्रवर्तनया क्रमात्।। ३२।।

भाग इति आयामात् दण्डामलसारयोरित्येव व्याप्तिमाह् या सेत्यादिति । षडश्रेणेति उपलक्षिते । षड्देवतान्मिकेति । यदुक्तं

पीपल के पत्र को तरह होती है, जिसका मध्यभाग मोटा और निचला भाग नुकीला होता है, जैसे चलदल का भाग। धरा, सुरोद, पोत और कन्द यहो चार चतुरङ्ग श्ल के अरे के समान है। यह दण्ड पूरे विश्व को धारण करने की शक्ति से समन्वित होता है। सारक शब्द सारतस्व अर्थ में आता है और शेवनैमंल्य से विभूषित होता है। इसका नाम भी 'अनन्त' रखा जाता है, जो छद्र छप है। यह षडर दण्ड भी अनन्त इद्र का प्रतोक है।

इस दण्ड का अग्रभाग शङ्कुवत् तोक्ष्ण होता है। आकर्षक और सुरुचिपूणं रंग से रँगे होने के कारण आभामय होता है। उसे देखने मात्र में सहृदय भिक्तमान् पुरुष शैव आवेश से सराबोर हो उठता है। ऐसे दण्ड का प्रकल्पन मण्डल में आवश्यक कर्तव्य के रूप में स्वीकृत है। रलोक में 'भाग' शब्द का प्रयोग है, जो दण्ड और उसको छः गांठों की व्यक्ति के अंशों का सूचक है। मण्डल का पूरा आयाम, उसमें दण्ड प्रकल्पन और उसको षडरामलसारकता एक विशेष लक्ष्य को ओर संकेत करते हैं।

वस्तुतः इस स्थूल शरीर में एक सूक्ष्मतम मर्वशिक्तमतो महोर्मिमयो कुण्डिलिनी शक्ति का अधिष्ठान है। वह षडश्र समन्विता षड् देवतारिमका महामाया कन्द में अवस्थित रहती हैं। आचार्य जयरथ ने विना सन्दर्भ का संकेत दिये, उन छः देवियों के नामों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है—

'हाहारावा महारावा घोरघोषा भयंकरी। फेड्कारिणी महाज्वाला कन्दे षड्रसलम्पटाः॥' इति।

बष्टभागेरिति भागशन्दोऽङ्गुलवचनः, तेन द्वाभ्यां भागाभ्यामित्यर्थः। विस्तीणं इति अर्थादमलसारकः। तदर्धत इति चतुर्भिरङ्गुलैः। तत इति दण्डवर्तनानन्तरम्॥ ३०-३२॥

''हाहारावा, महाराबा, घोरघोषा, भयस्त्ररो, फेक्कारिणी और महा-ज्वाला। ये सभी षड्रस-लाम्पट्यमयी हैं देवियाँ मानी जाती हैं। यहाँ स्वम्पट शब्द लास्ता लालित अर्थ में प्रयुक्त है।''

आठ भागों में यह विस्तीण है। साचार्य जयरथ के अनुसार भाग शब्द अङ्गुलवाचक है। इस तरह आठ अङ्गुल विस्तीण और उसके अद्धंभाग अर्थात् चार अङ्गुल दीर्घ दण्ड का प्रकल्पन यहाँ किया यया है। यह बात कुछ जँच नहीं रही है। दीर्घ अर्थात् लम्बाई सर्वदा बड़ी होती है। वहीं विस्तार अर्थात् चौड़ाई कम होती है। यहां विस्तीण हो अष्टभाग और दीर्घ अष्ट भाग का अर्थ भाग लिखा गया है। यह रलोक

'अष्टभागेश्चदीर्घः स्यात् विस्तीर्णश्च तदर्धतः' होना चाहिये था। तभो विस्तीर्ण अमलसारक रूप से घटित होगा।

मेरी दृष्टि से भाग शब्द अङ्गुल वाचक नहीं है। ७५६ लघुचतुर्भुजों में विभाजित खानों में बीच के आठ खाने लम्बाई में और चार खाने चीड़ाई में दण्ड बनाना चाहिये। इस तरह दण्ड प्रकल्पन से कुण्डलिनी योग की तारिङ्गकता घटित हो सकतो है। इस विपर्यय दृष्टि के लिये अपने मान्य परम गुढ जयरथ से क्षमा याचना कर रहा हूं।

इस तरह के दण्ड प्रकल्पन के अनन्तर द्वार रचना की चर्चा कर रहे हैं। द्वार रचना की चित्रवर्त्तना का एक क्रम होता है। उसी के अनुसार द्वार संरचना का उपक्रम विज्ञान संमत है।। ३०-३२॥ चित्रामेव वर्तनां दशंयति

## वेदाश्रायतरूपाणि यदि वा वृत्तमात्रतः।

दण्डद्वारवर्तना च अग्रत एव भविष्यतीति न इह विभज्य व्याख्यानम् ॥ इदानीं श्रङ्गवर्तनामेव भेदमुखेन निर्दिशति

## स्पष्टभृद्भमथो कुर्याद्यदि वा वैपरीत्यतः ॥ ३३ ॥

द्वार रचना की चित्र वर्त्तना का वर्णन भविष्यस्यंदर्भ वश आगे के आह्विक में किया जाना है। यहां इतना सूचित कर रहे हैं कि, वेद अर्थात् चार, अश्र अर्थात् कोण और आयत अर्थात् लम्बाई अधिक और चोड़ाई कम वाले चतुष्कोण चतुर्भ्ज रूप दण्ड और द्वार दोनों निर्मित करने चाहिये। ऐसी सम्भावना न हाने पर इसे वृत्ताकार भी बनाया जा सकता है। प्रचलन में आयताकार द्वारा का हा निर्माण है। यो वृत्ताकार (मेहराबदार) द्वार भी शास्त्र द्वारा स्वीकृत हैं।

दण्ड निर्माण में कलात्मकता का समन्वयं भी अत्यन्त आवश्यक माना जाता है। दण्ड में श्रृङ्ग की संरचना में शोभा का आधान हो जाना है। श्रृङ्ग केमा हो ? इसके कितने प्रकार हो सकत हैं ? आदि विचारणाय विषय हैं। यहाँ उसका चर्चा प्रत्यकार स्वयं कर रहे हैं—

- १. प्रकार—दण्ड में स्पष्ट शृङ्ग होना चाहिये। स्पष्ट शृङ्ग का ताल्पर्य है कि, बोच में एक शृङ्ग तो बनता हो है। उसी प्रकार दक्ष-वाम भाग में भी दो शृङ्ग निर्मित किये जाय। जैसे पूरव के अभिमुख मण्डल में वाम शृङ्ग होगा, उसी तरह दक्ष भाग में दक्षिण शृङ्ग विरचित होना उचित है। इस तरह तोन शृङ्गों के त्रिश्ल को संरचना इस प्रक्रिया का आकर्षक बना देती है।
- २, वैपरीत्यतः इसका अर्थ करते समय आचार्य जयरथ ने अस्पष्टता को स्वोकार किया है। इसका तात्पर्य यह है कि, जयरथ के समय तक मण्डल रचना की प्रक्रिया का पूर्ण ह्रास हो चुका था। जयरथ त्रिक परम्परा के

उन्मुखं चम्र्रयुग्मं वा भङ्क्त्वा कुर्याच्चतुष्टयम् । कुटिलो मध्यतः स्पष्टोऽधोमुखः पार्श्वगिस्थितः ॥ ३४ ॥ उत्तानोऽर्घोऽसमः पूर्णः श्लिष्टो ग्रन्थिगतस्तथा । चन्द्रस्येत्थं द्वावशया वर्तना भ्रमभेविनी ॥ ३५ ॥ अन्तर्बहिर्मुखत्वेन सा पुर्नाद्वविधा मता ।

स्पष्टशृङ्गिमिति मध्मशृङ्गवत् पूर्विदगाभिमुख्येन भागत्रयेण वर्तितम् । वेपरीत्यत इति प्रागिव अस्पष्टम् । उन्मुखं चन्द्रयुग्मिमितं चतुर्थमर्ममंलग्नतया वर्तितम् । भङ्क्योति दिधा विधाय । चतुष्टयमिति अयीत् चन्द्राणाम् । मध्यतः कुटिल इति अन्तरिष अधंचान्द्राकारः । मध्यतः स्पष्ट इति प्राग्विति-ताकार एव । मध्यत इति काकाक्षिवत् । अधोमृख इति वहिः कयंचित्लम्बमान् नार्धचन्द्राग्र इत्यर्थः । पाद्यवग इति स्पष्टश्युङ्गवत् दक्षिणोत्तराभिमुख्येन वर्तिनः ।

परिवृह पुरुष थे। उनको तात्कालिक वर्तमान में कोई ऐसा आगमिक प्रामाण्य का प्रतीक पुरुष नहीं मिला, जिसमे वे इस विषय का वस्तु परक विक्लेषण कर वास्तविक अर्थ लिख पाते। 'अस्पष्टम्' शब्द उनके वेवस्य का ही उद्घाटन कर रहा है। मेरी दृष्टि में मण्डल रचना मे जब आचार्य पूर्वीभम्ख वैठकर रचना करेगा या करायेगा, तो यह अनुकूल रचना हागो। जब उत्तराभम्ख निर्माण सम्पन्न हागा, तो यह दक्षवाम भाग पूरव प्रविम श्रृङ्गवान होगा। यहा वेपरान्वतः का नात्पर्य है।

३. उम्मुक्षचन्त्र युगम-



इस चित्र में श्रृङ्कों के दोनों भाग में दो चन्द्र दोख रहे हैं। इन्हें दो भागों में बाँटने पर ये चार अष्टमी के चन्द्र हो जायेंगे। वह आकृति इस प्रकार बनेगी। उत्तान इति अध्वंमुखः । अधींऽसम इति अधेंन असम एकचन्द्रारमा रेखा-प्रायः । पूर्ण इति वैलक्षण्यात् । शिलब्ट इति मूलास्प्रभृति अन्योन्यासङ्गेन वर्तितः । ग्रन्थिगत इति अर्धचनद्रप्रान्तकोटिसंश्लेषेणेव वर्तितः । सेति द्वाद-राधा वर्तना ॥ ३३-३५ ॥

एवामपि भेदानां यदि भेदः कियते, तत् मण्डलानामनन्तो भेदोदय इत्याह

तद्भेदान्मण्डलानां स्यादसङ्ख्यो भेदविस्तरः ॥ ३६ ॥ पोठ-वीथी-बहिर्भूमि-कण्ठ-कणं-कपालतः । शोभोपशोभासंभेदावु गुणरेखाविकल्पतः ॥ ३७ ॥



इसके भो कुटिल, स्पष्ट मध्य, अधोमुख, और पाइर्वग रचनाओं से आकृतियों में स्वाभाविक भेद होता जायेगा। दण्ड से निष्पत्न दोनों ओर त्रिशूल रचना निकाली जाने वाली कुटिल रेखा को तरह रची जायेगी। ये सारी आकृतियां आचार्य की कर्म-काण्डदक्षता और मण्डल निर्माण नैयुण्य पर निर्भर करता हैं। इसी तरह उत्तान, अर्धसम, अर्धअसम, पूर्ण, दिलब्द, ग्रन्थियुक्तकार मुक्त ये चन्द्र की १२ बर्त्तनायें बनती हैं। इन बारह प्रकारीय वर्त्तनाओं को यदि अन्तर्मुखत्व और बहिर्मुखत्व के भेद से व्यवहार का विषय बनाया जाय, तो ये २४ प्रकार का हो जाता हैं। ३३-३५।।

पुनः मेदों में भेदान्तरों और भेदप्रभेदों की कलना करने पर इसमें अनन्त मेदोदय ही सकते हैं। यहां कह रहे हैं—

पहले क्यास्थात मण्डलों में पहले छः प्रकार के भेद परिगणित थे। इन छः भेदों में भी सरूप एक-एक भेदों के मिश्रण से, पद्यों और चक्रों के एक अरों से दूसरे पद्यों और चक्रों के अरों से और व्योम रचना की

पर्यन्तभेवतः । स्वस्तिकद्वितयाद्यष्टतया भावाभावविकल्पेन मण्डलानामनन्तता ॥ ३८॥ ततो रजांसि देयानि यथाशोभानुसारतः। सिन्दूरं राजवतं च लटिका च सितोत्तमा।। ३९॥

तयाहि प्राग्व्याकृते प्रथमप्रकारषट्के एव सरूपामेव द्विकानां सरूपेरेव एककेमिश्रणो पदानकयोरेकस्मादरादारभ्य षट् यावत् परत्र पदोन चक्रण ब्योम्ना वा सहस्थितावष्टादश। एवं पद्मव्योम्नोरष्टादश, चक्रव्योम्नोश्च अष्टादशेति चतुष्पद्माशत् प्रकाराः । एषामरासप्तकनेयस्येन सप्तिभर्गणने अष्ट-सप्तस्यधिकं शतत्रयं जायते । तेपामिष द्वारभेदात् द्वाभ्यां गुणने षट्पञ्चाश-दिघकानि सप्त शतानि जायन्ते । तेषामि चन्द्रभेदात् चतुर्विशत्या गुणने चतुश्चस्वारिशदधिकशतोपेतानि अष्टादश सहस्राणि । तेषामपि पीठभावा-भावाभ्यामब्टाशोस्यधिकशतद्वयोपेतानि षट्त्रिशत् सहस्राणि । तेषामपि वीथीभावाभावाभ्यां षट्सप्तत्यधिकशतपञ्चकोपेतानि द्वासप्तितः सहस्राणि,— इत्येवं विकल्पान्तरैस्तिस्रः कोटय एकसप्ततिलंक्षाणि अष्टपञ्चाशत् सहस्राणि

दिब्द से १८ भेद, चक्कों और व्योमों के त्रिगुण होने से ५४, इनके सात अराओं के गुणन फल से ३७८ भेद, द्वारभेद के गुणन से ७५६ भेद, इनके भी चन्द भेद २४ से गुणा करने पर १८१४४ भेद, इसमें पीठ के भाव और अभाव इन दो भेदों से गुणा करने पर ३६२८८ भेद, इनके भी वीधी के भाव और अभाव इन दा भेदों से गुणा करने पर ७२५७६ भेद और इसी तरह के नाना विकल्पों के आधार पर सरचना करने पर तीन करोड एकहत्तर लाख अट्ठावन हजार ९१२ भेद हो जाते हैं। इस दशा में भी एक साय पदा और चक, एक साथ पदा और व्याम, एक जगह पदा और व्योम एक स्थान पर केवल पदा, एकत्र व्योम रूप समस्त व्यस्त रूप व्यामिश्रण पूर्ण संरचना से जितने भेद हो सकते हैं, उनके भी अराओं की नियम गणना

## उत्तमानि रजांसीह देवतात्रययोगतः। परा चन्द्रसमप्रख्या रक्ता देवी परापरा॥ ४०॥ अपरा सा परा काली भीषणा चण्डयोगिनी।

द्वादशाधिकानि नव शतानि च जायन्ते । अत्रेव च एकत्र पद्मचक्रे, एकत्र पद्म-व्योमनी, एकत्र चक्रव्योमनी, एकत्र पद्मम्, एकत्र चक्रम्, परत्र व्योमेत्यादिना समस्तव्यस्तिविरूपद्विकैकिमिश्रणेन उत्पन्नभेदानामरानेयत्यादिना समनन्तरो-क्तवत् सप्तादिभिगुंणने अनेकप्रकारोदयः, प्रभेदान्तराणां तु तथा गुणने कियती संख्येति कष्टश्रीधर एव प्रष्टव्यः । तत इति द्वारवर्तनानन्तरम् । कालीति कृष्णापि ॥ ४० ॥

के आधार पर ७ से गुणन करने से अनेक अनन्तानन्त भेदों का प्रकल्पन सम्भव है। इसे 'कब्ट श्रीधर' नामक गणितज्ञ ही बता सकता है। कब्ट श्रीधर गणना के आनन्त्य में मुहाविरे के प्रयोग में काम आने वाला तात्का-लिक नाम है। इन्हीं प्रकल्पित भेदों के आधार पर शास्त्रकार ने असङ्ख्य भेद के विस्तार की चर्चा की है।

मण्डलों की अनन्तता का यह प्रकल्पन उस समय की मण्डल रचना के प्रकारों की सूचना दे रहा है। पाठ, वोथी, बहिर्भूमि, कण्ठ, कर्ण, कपोल, शाभोपशोभनात्मकता, स्वस्तिक भेद, भावाभाव भेद, हो इस आनन्त्य के हेतु हैं। आचार्य जयरथ की व्याख्या से इसका स्पष्टीकरण हा जाता है!

सीन्दर्य आकर्षण और शोभा की दृष्टि से इनमें रग भरने की प्रथा भी अपनायी जाती है। वैदिक कर्मकाण्ड में भी सर्वतोभद्र, लिङ्गातोभद्र आदि मण्डलों को रंग रंजित करने को प्रथा आज भी प्रचलित है। उसे देखकर दर्शक तुरत भावमुग्ध होते और पूजा के आवेश से आविष्ट होते हैं। इन रंगों में, सिन्दूर, राजवर्त और खारिका इन तोनों का देवतत्रय योग के आधार पर प्रयोग किया जाना चाहिये। देवतत्रय में सर्वप्रथम परा देवी का क्रम आता है। वह चन्द्रसमप्रस्थ अर्थात् सितोत्तमा खटिका रंग से रंजनीय है। अत एव अस्य इयत् माहात्म्यमित्याह हृष्ट्वैतन्मण्डलं देव्यः सर्वा नृत्यन्ति सर्वदा ॥ ४१ ॥ अर्नाचतेऽप्यदोक्षेण हृष्टे दीक्ष्येत मातृभिः ।

एवं मण्डलानन्ततामुपपाद्य प्रसङ्गात् रजोदानादि निरूप्य अनन्त-भेदत्वेऽिप त्रिश्लस्येन प्राधान्यात् तदाश्रयेण मुख्यान् भेदान् संक्षेपतः परिगणयति

किंवातिबहुनोक्तेन त्रित्रिशूलारसप्तकाः ॥ ४२ ॥ शूलयागाः षट् सहस्राण्येवं सार्धशतद्वयम् ।

परापरा देवी का रंग रक्तवणं का माना जाता है। इसका सिन्दूरो रंग बड़ा आकर्षक होता है। जहाँ तक अपरा देवी का प्रश्न है, यह चण्डयोगिनी देवी मानी जाती है। यह पराकाली का सज्ञा से भी विभूषित है। इनमें कृष्ण रंग प्रयोज्य है। राजवर्त्त का प्रयोग भी इसमें करते हैं।। ३६-४०॥

इन मेद प्रभेदमयी रचनाओं, आकर्षक रंगों, तोनों देवियां और एक नये आयाम में विधाष्ट पूजन के आधार पर इनका, सांस्कृतिक सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टियों से बड़ा महत्व हा जाता है। शास्त्रकार कहते हैं कि, इन मण्डलों को देखकर अदृष्ट्य देवियों का नर्त्तन प्रारम्भ हो जाता है, जो अनुभूति का विषय है। यदि मानववृत्तियों को भी देवीस्त्रप स्वोकार कर लिया जाय, तो यह स्पष्ट रूप मे कहा जा सकता है कि वृत्ति देवियां भी नाच उठती हैं। इसे हो मन मयूर का नर्त्तन भी कहते हैं। अदोक्षित व्यक्ति दोक्षा मे वंचित रह जाता है। शास्त्रकार कहते हैं कि, अदोक्षित यह दिव्य दर्शन कर केवल कृतार्थ हो नहीं होता वरन् मातृ शक्तियों द्वारा दर्शन मात्र से हो दोक्षा हो प्राप्त कर लेता है। मातृदोक्षा का यह सौभाग्य उसके अस्तित्व को धन्य बना देता है।। ४१।। यद्वा किमनेन मण्डलानन्त्यप्रतिपादनेन

'त्रितिश्लेऽत्र सप्तारे .... .... । (३१।२८)

इत्यादि उपक्षिप्तं प्रकाराणां साधै शतद्वयमेवमुक्तदिशा अर्धसप्तका-वलम्बनेन चन्द्रभेदात् चर्तुविशस्या संगुण्य षट् सहस्राणि शूलयागा इति वाक्यार्थः।

'श्लानि स्युः षट् सहस्राण्यूनं सार्धशतद्वयात् ।' इति ।

क्रनमिति क्रना इति वा अपपाठ एव अनिवतत्वात् तृतीयास्थाने पञ्चम्यनुप-पत्तेः। किञ्च साधं शतद्वयं गुण्यम्, अरासप्तकावलम्बनलब्धाश्चान्द्रभेदाश्च-तुर्विशितर्गुणकाः गुणितराशिश्च षट् सहस्राणि । तदेतदूनपदपाठे गुण्याकथनात् निर्मूलतामियात् । निह अत्र गुण्यं किञ्चित् प्रागिप उक्तमस्तीति आस्तामेतत् ।

इस प्रकार अब तक मण्डल रचना प्रकार, उनके चन्द्र, व्योम, चक, और मत्स्य सिन्ध बादि दृष्टिओं से मण्डलों के आनन्त्य का उपपादन कर, रंग भरने की प्रक्रिया और उनके मर्म का उद्घाटन कर एक नये आयाम की सृष्टि शास्त्रकार ने को है। यह ध्रुवसत्य है कि, मण्डल संरचना में त्रिशूल की ही अप्रतिम महत्ता है। वही इस प्रक्रिया में प्रधान माना जाता है। इसलिये त्रिशूल के मुख्य भेदों का वर्णन भी आवश्यक हो गया था। शास्त्रकार उसी सन्दर्भ का उपक्रम कर रहे हैं—

शूल याग भी अनन्त मेदों प्रभेदों से समन्वित है। इस आनन्त्य में मुख्यरूप से ६ हजार २ सौ पचास भेद माने जाते हैं। इस प्रकल्पना के मूल उत्स त्रित्रिश्ल और अरासप्तक ही हैं। इसी आह्निक के क्लोक २८ में त्रित्रिश्ल और सप्तार संरचना की चर्चा है। वह सार्धशतद्वय मेदवती होती है। इसमें चन्द्रों के २४ भेदों से गुण करने पर ६००० भेद हो जाते हैं। इसमें २५० मिलाने पर सं० ६२५० मानी जाती है।

इत्यतः पूर्वं न्याय्यो येन सर्वं सङ्गतं स्यात् ॥ ४१-४२ ॥ ननु एवं माहातम्यमस्य कुतस्त्यमित्याशङ्क्रय आह

> या सा देवो परा शक्तिः प्राणवाहा व्यवस्थिता ।। ४३ ।। विश्वान्तः कुण्डलाकारा सा साक्षावत्र वर्तिता । तत्त्वानि तत्त्वदेव्यश्च विश्वमस्मिन्प्रतिष्ठितम् ॥ ४४ ॥

एतदेव अंशतो दर्शयति

अत्रोध्वें तन्तुमात्रेण तिस्रः शूलारगाः स्थिताः ।

"शूल छः हजार दो सो पचास भेदभिन्न होते हैं।"

इस उद्धरण में ऊनं शब्द का प्रयोग आचार्य जयरथ की दृष्टि से अर्थावबोध में भ्रामक है। इसीलिये उन्होंने इस पाठ को अपपाठ की— संज्ञा दी है और उसका कारण भी बताया है। मेरी दृष्टि से यह पाठ 'षट्सहस्रान्यूनं सार्धशतद्वयम्' होना चाहिये। इस तरह अन्यून का अर्थ सिहत हो जाता है और सारा विवाद समाप्त हो जायेगा। आचार्य के अनुसार इस पंक्ति को क्लोक ३९ के ऊपर होना चाहिये। इससे सबकी सफ्नित यथार्थ रूप से बैठ जाती है॥ ४२॥

शूलमाहात्म्य के मूल कारण का अनुसन्धान करते हुए शास्त्रकार कह रहे हैं कि,

सवंशक्तिमती परमंदवरी परा शक्ति प्राणप्रवाह में प्रतिष्ठित है। वह विद्य-आन्तरिकता के मध्यममं में कुण्डलाकार रूप में शास्त्रत उल्लंसित है। वही शक्ति परा शक्ति है। वही पराशक्ति शुल-सार केन्द्र में अपनी विद्यान्तः कारिता की मार्मिक रहस्थात्मकता के साथ विद्यमान है। यह अनुभूत सत्य है कि, पराशक्ति में सारा विद्य बह्याण्ड, सारे तत्त्व और सारी तत्त्व-देवियां सूक्ष्म रूप से प्रतिष्ठित हैं। इसे इस तरह अंश-अंश रूप में मो समझना चाहिये— आसनत्वेन चेन्छाद्या भोगमोक्षप्रसाधिकाः ॥ ४५ ॥ तास्तु मोक्षैककामस्य शूलाराविद्धमध्यकाः । तस्मादेनं महायागं महाविभवस्तिरैः ॥ ४६ ॥ पूजयेद्भूतिकामो वा मोक्षकामोऽपि वा बुधः । अस्य दर्शनमात्रेण भूतवेतालगुह्यकाः ॥ ४७ ॥

१. शूल में ऊर्घ्वं भाग की ओर तन्तुमात्र की सूक्ष्मता के साथ साथ तीन 'अरे' शूलाकार के रूप में सुव्यवस्थित हैं। उन्हें आसन मानकर उनमें इच्छा, किया और ज्ञानशक्तियाँ भी विद्यमान हैं। ये तीनों शक्तियाँ उपासनानुसार बुभुक्ष को भोग और मुमुक्षु साधकों को मोक्ष-साध्य को सिद्धि प्रदान करती हैं।

ये तोनों मुमुक्ष् साधक की प्रविशिष्ट उपास्या देवियाँ हैं। मुमुक्षु वोन्मनस अवस्था में विचरण करता है और इन देवियों का आन्तर तादात्म्य वहों प्राप्त हो सकता है। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि, त्रिशूलाब्ब रूप में यहो तोनों प्रतिष्ठित हैं। वे पद्म यही हैं। आ॰ १५।३४१ द्वारा इस प्रसङ्ग की सूचना इस तरह दो गयी है—

"यही शक्ति भेद प्रसार के विगलित हो जाने पर क्रमशः विकासशील होती हुई, अन्योन्य सांकर्य से विरत होकर अरात्रय रूप में औन्मनस आसन पर विराजमान होती जाती हैं। वे औन्मनस पद्म इनके आसन मात्र हैं।"

इस सन्दर्भ का आरमसात् करना आगमिक मर्म की आन्तर उपलब्धि करने के समान है। यह वुभुक्षु और मुमुक्षु दोनों के द्वारा सम्पादित करने योग्य महायाग है। इसे महाविभव का विस्तार पूर्वंक उपयोग करते हुए महोत्सव के रूप में मनाना चाहिये। बुद्धिमान् बुभुक्षु और मुमुक्षु दोनों को इसे विशाल हृदयता पूर्वंक और विस्तार्ध्य विविध्त भाव से अवस्य मनाना चाहिये।

पलायन्ते दश दिशः शिवः साक्षात्प्रसीदित ।

मन्दशक्तिबलाविद्धोऽप्येतन्मण्डलपूजनान् ॥ ४८ ॥

सततं मासष्ट्केन त्रिकज्ञानं समश्नुते ।

यत्प्राप्य हेयोपादेयं स्वयमेव विवार्य सः ॥ ४६ ॥

देहान्ते स्याद्भैरवात्मा सिद्धिकामोऽष सिद्धचित ।

तन्तुमात्रेणेति विकस्वरेण रूपेणेत्यर्थः । तुरवधारणे, तेन ता एव इच्छाचा इत्यर्थः शूलाराविद्धमध्यका इति ओन्मनसपद्मत्रयरूपा इति यावत् । तदुक्तं प्राक् ।

'एता एव तु गिलते भेवप्रसरे क्रमशो विकासमायान्त्यः । क्रम्योन्यासंकीर्गास्त्वरात्रयं गिलतभेविकास्तु ततः ॥ पद्मत्रय्यौन्मनसी तिवदं स्यावासनत्वेन ।' (१५।३४१) इति । तस्मादिति परशक्त्यधिष्ठानादेहेंतोः ॥ ४८-४९ ॥

इसके दर्शन मात्र से भूत, वेताल गृह्यक भाग खड़े होते हैं। दशों विशायें प्रसन्तता से नाच उठती हैं। परमिशव प्रसन्त हो उठते हैं और साधना धन्य हो जातो हैं। मन्द मध्य शिक्तपात से पूर्णतः शैव साधारकार से विञ्चन रह जाने वाले साधक भी इस मण्डल पूजन के विशिष्ट विधान से और इसमें सतत संलग्न रहने से छः मास के आन्तर अवकाश में ही समस्त त्रिकदर्शन की रहस्यात्मक अनुभूतियों से भर उठते हैं। इस सन्दर्भ में वे श्वांस लेते, उठते बैठते इसे जी रहे होते हैं। वे स्वतः हेयोपादेय विज्ञान से विभूषित हो जाते हैं। इस विज्ञान का विचार कर देहान्त के उपरान्त वे वेभवात्मा शिव के रूप में मुशोभित हो जाते हैं। यदि कोई सिद्धि का अभिलाषी होता है, तो उसे तस्काल सिद्धि हो जाती है। ४३-४९॥

न केवलमस्य एवं माहात्म्यं, यावदेतदिभिन्नस्यापोत्याह मण्डलस्यास्य यो ग्याप्ति देवतान्यासमेव च ॥ ५० ॥ बर्तना च विजानाति स गुरुस्त्रिकशासने । तस्य पादरजो मूध्नि घार्यं शिवसमीहिना ॥ ५१ ॥ अत्र सुष्टिस्थितिष्वंसान् क्रमात् त्रीनिप पूजयेत् । तुर्यं तु मध्यतो यद्वा सर्वेषु परिपूरकम् ॥ ५२ ॥ अत्रति त्रिशूलत्रये । मध्यत इति कुलेश्वरोस्थाने । सर्वेष्विति त्रिष्विपि क्रमेषु ॥ ५२ ॥

एतदितदेशद्वारकमेव यागान्तरमाह चतुस्त्रिशूलं <mark>वा गुप्तदण्डं यागं समाचरेत्।</mark> तत्र तत् पूजयेत्सम्यक् स्फुटं क्रमचतुष्टयम्।। ५३।।

मण्डल संरचना, पूजा और उपासना विधान, स्वयं कर दिखाने का विज्ञान और एतिद्वयक साधना नैपुण्य का पारङ्गत विद्वान् समाज का एक महस्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। यही कह रहे हैं—

शास्त्रकार कहते हैं कि, इस प्रकार के महत्त्वपूर्ण मण्डल की रचना, उसकी ब्याप्ति, उसमें होने वाले देवताओं के न्यास, वर्तना और विधान से जो परिचित होता है, सम्पादन में समर्थ होता है और विशेष विज्ञता से विभूषित होता है, त्रिक शासन में उसे गुरुवत्पूज्य माना जाता है। उसके महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि, शैव महाभाव में समावेश के अभिलाषी पुरुषों का यह कर्तव्य है कि, उसके चरणरज को वह अपने शिर पर लगाकर महापुण्य का अर्जन करें। त्रिशूल मण्डल में सर्व-प्रथम सृष्टि, स्थित और संहार का कमशः पूजन करे। तुर्य अर्थात् अनाख्य रशा का मध्य में पूजन सम्पन्न करे। यह सर्वपरिपूरक पूजन माना जाता है।। ५०-५२॥

गुप्तदण्डिमिति तत्स्थाने हि अस्य मध्यश्युङ्गं भवेदिति भावः। अस्य च इयानेव पूर्वस्मात् विशेषः॥ ५३॥

एतच्च अस्मल्कथितमागमान्तरेष्वपि उक्तमित्याह इत्येतत्कथितं गुप्ते षडर्धहृदये परे । षट्के प्रोक्तं सूचितं श्रोसिद्धयोगीश्वरीमते ।। ५४ ॥

जिस विधि से त्रितिश्लक और सदण्ड मण्डल की पूजा का विधान
है, इसी तरह की पूजा चार त्रिशूल वाले गुप्तदण्ड मण्डल की भी सम्पन्न
की जाती है। गुप्त दण्ड का तात्पर्य यह लेना चाहिये कि, दण्ड भले ही
बहाँ अस्तित्वगत रूप से प्रकल्पित हो किन्तु उसकी संरचना न की गयो हो।
यद्यपि दण्ड वहाँ गुप्त रहता है। उसमें रंग भी नहीं भरे जाते फिर भी दण्ड
की गुप्ति की देशना मात्र से यह अर्थ स्पष्ट ही निकल आता है कि, दण्ड
के श्रुद्ध का निषेध यहाँ नहीं किया गया है। इसी लिये जहाँ दण्ड निर्मिति
की अवस्थिति होती है, ठीक उसके ऊपर श्रुद्ध की रचना की जानी चाहिये।
अर्थात् मध्य में श्रुद्ध की रचना आवश्यक रूप से करनी चाहिये। उस
श्रुद्ध पर क्रमशः परा, अपरा और परापरा के अतिरिक्त सृष्टि, स्थिति, संहार
और अनास्थ देवियों की पूजा वहाँ अवश्य होनी चाहिये। इस पूजा में किसी
प्रकार की कृपणता नहीं होनी चाहिये॥ ५३॥

शास्त्रकार यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि, मैंने यहां जिन बातों का उल्लेख किया है, उनका उल्लेख अन्य शास्त्रों में भी है। वही कह रहे हैं—

यहाँ ऊपर जो कुछ उल्लेख किया है, उसका उल्लेख गुप्त रहस्य गास्त्रों में है। इनके अतिरिक्त परित्रक शास्त्र में भो ये तथ्य विगत हैं। षट्क भी इसका समर्थन करता है। सिद्ध योगीश्वरों मत में भो इसकी सूचना मिलती है अर्थात् साक्षात् इसका उल्लेख उसमें नहीं है किन्तु प्रसङ्ग-वश यह प्रतीत हो जाता है।। ५४॥ अग्रतः सूत्रियत्वा तु मण्डलं सर्वकामदम्।

महाशूलसमोपेतं पद्मचक्राविभूषितम्।। ५५ ॥

हारे हारे लिखेच्छूलं वर्जियत्वा तु पश्चिमम् ।

कोणेष्विप च वा कार्यं महाशूलं हुमान्वितम् ॥ ५६ ॥

अमृताम्भोभवारीणां शूलाग्रे तु त्रिकं त्रिकम् ।

शूलं इत्यं प्रकर्तव्यमष्टिया तत् त्रिधापि वा ॥ ५७ ॥

एव संसूचितं विवयं खेचरोणां पुरं त्विति ।

गुप्ते रहस्यरूपे शास्त्रे। षडधंहृदये त्रिकहृदये। सूचितिमिति नतु. साक्षादुक्तम्। तत्रत्यमेव ग्रन्थमाह अग्रत इत्यादि। पिश्चमं वर्जायत्वेति पूजा-धिकरणतया यदस्ति

'पिर्चमं विवृतं कार्यम् """ ""।' इति । वमृताम्भोभवारोणामिति वमृताम्भोभवश्चन्द्रः, तस्य वरीणां पद्मानामिस्यर्थः । अष्टधेति त्रिधेति चतुरेकशूलाभिप्रायेण ॥ ५४-५७॥

घरों के द्वार, द्वार में मण्डल रचना का आसूत्रण करना चाहिये। द्वार से पिरुचम मात्र में मण्डल रचना नहीं करनो चाहिये। उबर का भाग खासी छोड़ देना चाहिये। यह मण्डल निर्माण समस्त इच्छाओं को पूर्त करने बाला कल्पवृक्ष माना जाता है। इसे अबस्य बनाना चाहिये। इन मण्डलों में महाशूल बनाये, पद्म और चक्कों को रचना करें और सुन्दर संरचना से उसे सजाये। द्वार-द्वार पर इस प्रकार भी संरचना अवस्य करं—यह शास्त्रकार का मत है। पिश्चम दिशा को छोड़कर इसे कोण-कोण में बनाकर शूल के साथ कल्पवृक्ष को छाया का भी चित्राङ्कन करने से शोभा को अभवृद्धि हो जाती है। पिश्चम दिशा को छोड़ने का उल्लेख सिद्ध योगीश्वरी तन्त्र में है। वहाँ लिखा गया है कि,

"पिश्चम दिशा को खुला रखना चाहिये"।

न केवलमेतदत्रेव उक्तं, यावदन्यत्रापीत्याह स्थानान्तरेऽपि कथितं श्रीसिद्धातन्त्रशासने ॥ ५८ ॥ एतदेव आह कजं मध्ये तदधेंन शूलश्रुङ्गाणि तानि तु । शुलाङ्कं मण्डलं कल्प्यं कमलाङ्कंच पूरणे ॥ ५९ ॥

शूलों के ऊपर 'अमृताम्भ' अर्थात् समुद्र, 'भव' अर्थात् समुद्र से उत्पन्न चन्द्र 'अरि' अर्थात् 'चन्द्रशत्रु' कमल, इस तरह अमृताम्भोमवारि अर्थात् कमल अर्थात् सभो शलकमलों को तीन-तीन को संरचना, जिसमें दण्ड रचना को गयी हो या गुप्त रखी गयी हो। दोनों तरह को मान्य होतो है। शूल रचना आठ या तीन के गणित के अनुसार होनो चाहिये। इस रचना से खेचरो शक्तियों के दिव्य पुरों की सूचना भो होतो है। प्रस्येक दशा में मण्डल रचना हमारी सांस्कृतिक सामाजिक संरचना का एक अंग माना जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, तात्कालिक समाज में मण्डल संरचना का महस्वपूर्ण स्थान था।। ५५-५७॥

यहा विषय केवल यहीं नहीं, वरन् अन्यत्र शास्त्रों में भो उपवर्णित है। यह कह रहे हैं—

श्रीमिद्धातन्त्र शासन में अन्यत्र भा यह विषय वर्णित है। इस उक्ति की दृष्टि से वह स्थान स्थानान्तर शासन हो कहा जा सकता है। यद्यपि सिद्धातन्त्र भी त्रिकशासन के परिवेश का ही समर्थक शास्त्र है फिर भो स्थानान्तर शब्द से उसके पृथक् अस्तित्व और दृष्टिकोण की महत्ता स्वीकृत को गयी है। वहाँ कहा गया है कि,

मध्य में 'कज' (कञ्ज, कमल) मध्य और अन्त दोनों के अर्धमागावस्थित बिन्दु पर वे शूलश्रृङ्ग अवश्य निर्मित होने चाहिये। मण्डल को समग्र दृष्टियों से परिपूर्ण बनाने के उद्देश्य की सिद्धि के लिये

एवं श्रीत्रिकसद्भावोक्तं शूलाब्जविन्यासमिषाय शास्त्रान्तरनिरूपित-मपि अभिधातुमुपक्रमते

अथ शूलाब्जिबिन्यासः श्रीपूर्वे त्रिशिरोमते । सिद्धातन्त्रे त्रिककुले वेव्यायामलमालयोः ॥ ६०॥ यथोक्तः सारशास्त्रे च तन्त्रसद्भावगुह्ययोः । तथा प्रदश्यंते स्पष्टं यद्यप्युक्तक्रमाव्गतः ॥ ६१॥

यद्यपि उक्तगस्येव गतार्थः शूलिवन्यामः, तथापि सांप्रतं श्रीपूर्वंशास्त्रादी यथा किञ्चिद्विशेषकप्रयोजकीकारेण उक्तः, तथा तेनैव प्रकारेण स्पष्टं प्रदश्यंते हृदयञ्जमतया अभिषीयते इस्पर्यः ॥ ६१ ॥

ऐसी निर्मित होनो चाहिये, जो शूलाङ्क हो अथवा कमलाङ्क हो। विना शूल और कमल के मण्डल रचना को कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसिलये अब भी मण्डल रचना करनो हो, तो किसो ज्ञानी आचार्य से शूल, कमल, चन्द्र, पोठ आदि से समन्वित मण्डल बनवाना चाहिये॥ ५८-५९॥

शास्त्रान्तरों का यहां उल्लेख कर शास्त्रकार मण्डल रचना की परम्परा के विस्तार पर प्रकाश डाल रहे हैं—

श्रोपूर्वशास्त्र (श्रीमालिनीविजयोत्तर) तन्त्र, श्रीतिशिरो मैरव मत, सिद्धातन्त्र, त्रिक दर्शन, श्री कुलदर्शन श्री देग्यायामल, श्री यामलमाल शास्त्र, सारशास्त्र, श्रो तन्त्रसद्भावशास्त्र, गृह्यरहस्य शास्त्र आदि सभी शास्त्रों में इस विषयक विशेष उपवृंहण किया गया है। यद्यपि हमने मण्डल रचना का जिस तरह प्रतिपादन किया है, वैसा हो और आस्यन्तिक रूप से मिलता जुलता ही बर्णन वहां भी अर्थात् इन शास्त्रों में भी है फिर भी शास्त्रकार कह रहे हैं कि, हम अपना यह कर्त्तव्य समझ रहे हैं कि, उन शास्त्रों में प्रदर्शित जो विशिष्ट तथ्य हैं, उन्हें इस दर्शन के स्वाध्यायश्वील अध्येता भी ज्यों का स्यों उसी तरह देखें और समझें। इसलिये

तत्र प्राधान्यात् प्रथमं श्रीपूर्वशास्त्रोक्तमेव दर्शयति
वेदाश्रिते त्रिहस्ते प्राक् पूर्वमधं विभाजयेत् ।
हस्ताधं सर्वतस्त्यक्त्वा पूर्वोदग्याम्यदिग्गतम् ॥ ६२ ॥
इयक्तुलैः कोष्ठकैकव्वंस्तियंक् चाष्टद्विधात्मकैः ।
द्वौ द्वौ भागौ परित्यज्य पुनर्दक्षिणसौम्यगौ ॥ ६३ ॥

प्राक् त्रिहस्ते इति अनन्तरं हि द्वारार्थं हस्तस्य प्रक्षेपात् चतुर्हस्ता भविष्यतीति अभिप्रायः, तेन एतत् त्र्यञ्जुलेः कोष्ठकेरिति वश्यमाणत्वात् द्वात्रिशद्धा विभजेदिति सिद्धम् । एवमतोपि पूर्वादिक्त्त्रयात् द्वादश द्वादश

हृदयङ्गम पद्धति के अनुसार वे तथ्य उद्घाटित किये जांय। अतः हमारे द्वारा वे तथ्य अभिहित किये जा रहे हैं॥ ६०६१॥

श्री पूर्वशास्त्र इस दर्शन का उपजीव्य ग्रन्थ है। उसमें मण्डल निर्माण का स्पष्ट उल्लेख है। उपजीव्य होने के कारण उसका प्रधान स्थान है। इसलिये अन्यान्य शास्त्रों की अपेक्षा पहले श्री पूर्वशास्त्र के एतिहपक अधिकरण ९१६-२४ तक के रलोकों का अपने ग्रन्थांश के रूप में वर्णन कर रहे हैं—

मण्डल रचना को पहली रेखा चार हाथ की होती है। इसे पूर्व दिशा की रेखा मानने पर इसो माप की उत्तर, पिंचम और दक्षिण की रेखाओं के मेलापक से सम चतुर्भंज बनता है। इस रेखाओं में द्वार का भाग सिम्मिलित है। द्वार के लिए १ हाथ निकाल देने पर इनकी लम्बाई में अन्तर नहीं पड़ता। मध्य में द्वार का एक हाथ छोड़ने पर पूर्वरेखा में वाम भाग में १३ हाथ और द्वार के दक्ष भाग में भी १३ की रेखा दोख पड़ती है। चार हाथ से ९६ अंगुल, द्वार भाग में २४ अंगुल, वाम और दक्ष में, ३६, ३६ अंगुल का भाग बाता है। इस आकलन से इलोक में प्रयुक्त वेदािश्रत त्रिहस्त, का अर्थ घटित हो जाता है।

अङ्गुलानि त्यक्स्वा पूर्वमधंमूर्ध्वंगस्या अष्टिभिस्त्र्यङ्गुलैः कोष्ठकैः पादवंगत्या च षोडशिभिविभजेत्। एवं विभक्तात् पूर्वस्मादर्भात् पुनरिप दक्षिणोत्तरपाद्वयोः पिङ्क्तकमेण अन्तगती द्वौ द्वौ भागौ त्यजेत् येन पादवंगस्या द्वादश कोष्ठकानि अविशिष्यन्ते यदेतावतेव शूलं सिद्धथेत्॥ ६३॥

प्रथमतः पारवंवतंनामाह

ब्रह्मणः पार्श्वयोर्जीबान्चतुर्थात् पूर्वतस्तथा । भागार्धभागमानं तु लण्डचन्द्रद्वयं द्वयम् ॥ ६४ ॥

चार हाथ के मण्डल में एक बालिश्त अर्थात् १२ अङ्गुल चारों चतुर्भज मण्डल की सम रेखाओं के समानान्तर छोड़ना भी आवश्यक है। इसमें एक शिवोक्त देशना ध्यान देने योग्य है। वह है 'पूर्वमधं विभाजयेत्'। इसका तात्पयं यह है कि, मण्डल को दो भागों उत्तराधं और दिक्षणाधं में पहले ही बाँट लेना चाहिये। उत्तराधं के सम्बन्ध में यह स्पष्ट उल्लेख है कि, अर्धरेखा से ऊपर भाग अर्थात् उत्तराधं में ऊर्घ्व अर्थात् खड़ा इतनी रेखाय खीचे तािक ३२ कोष्ठक बन जाँय। इन्हें १६ तियंक् रेखाओं से काटने पर ५१२ कोष्ठक बन जाते हैं। इसे स्वयं बनाकर देखना चािहये। इन कोष्ठकों के दक्ष और उत्तर के दो दो अन्त भाग छेड़ना होता है। परिणामस्वरूप १६ में से चार निकल जाने पर १२ कोष्ठक ही बचते हैं। ये दक्ष मीम्य भाग २-२ भाग दो शूल दण्ड का काम करते हैं। उन्हीं के अपर शूल रचना की जाती है॥ ६२-६३॥

सर्वप्रथम पार्श्व वत्तना के सम्बन्ध में यहाँ निर्दश कर रहे हैं—

यहाँ जिन सूत्रों का उपयोग किया जाता है, उन्हें ब्रह्मसूत्र नहीं कहते वरन् जीव सूत्र कहते हैं। ब्रह्मसूत्र और जीव सूत्र पृथक्-पृथक सूत्र हैं। ब्रह्मसूत्र के पादर्व भाग में जीवसूत्र द्वारा रेखा निर्माण होता है। ऊपर उत्तरार्ध मण्डल में सोलह में से पादर्व के दो दो भाग छोड़कर १२ रेखाओं के मध्य में दो चन्द्र बनाये जाते हैं। एक का मुँह ऊपर और

इह ब्रह्मसूत्रवर्जं जीवशन्दावाच्यानि सूत्राणीत्युभयोरिप पार्श्वयौर्बह्म-सूत्रादारम्य यत् चतुर्थं जीवसूत्रं, ततः पूर्वतः पूर्वस्यां दिशि तथा यत् चतुर्थमेव जीवसूत्रं, ततो भागमानेन भागार्धमानेन च सूत्रेण अर्धचन्द्रद्वयं स्यात्। पार्श्वद्वयाभिप्रायेण तु द्वयं द्वयमिति वीप्सया निर्देशः ॥ ६४ ॥

कथमित्याह

तयोरन्तस्तृतीये तु दक्षिणोत्तरपाश्वंयोः। जीवे खण्डेन्द्रयुगलं कुर्यादन्तर्भमाद्बुषः॥६५॥

यतः पार्श्वगत्या चतुर्थात् जीवादारभ्यते, यत्र च भागमानत्वात् द्वितीये जीवे विश्राम्यति, तयोर्जीवयोरन्तर्मध्ये यस्तृतीयो जीवोऽर्थात् पूर्वतश्चतुर्थं एव, तत्र औचित्यात् वामं दक्षिणं वा हस्तं निवेश्य उभयोरिप पार्श्वयोरन्तः, नतु बहिर्भ्रमात्, बुधस्तद्वर्तनाभिज्ञः खण्डचक्द्वयं कुर्यात् ॥ ६५ ॥

दूसरा नीचे की ओर होता है। दूसरी विधि के अनुसार तियंक् रेखा के भागमान और भागार्धमान के अनुमार उत्तर दक्षिण की ओर दो चन्द्र बनाये जाते हैं। ये चन्द्र अर्धचन्द्र या अष्टमी के चन्द्र के समान होते हैं। ब्रह्मसृत्र और जीव सृत्र को कोई स्पष्ट परिभाषा शास्त्र में नहा है, जा उपलब्ध होनी चाहिये॥ ६४॥

चतुर्थ जीव का चर्चा क्लोक ६४ में है। इसी से पार्श्वगित में आरम्भ कर द्वितीय जीव तक विश्वान्त हो जाता है। द्वितीय और चतुर्थ जीव के मध्य में तीसरा जीव स्वभावतः रहता हो है। अतः वही बाय हाथ से दबाव देकर दोनों और चतुर्थ और द्वितीय के अन्तराल में हा दो खण्डचन्द्र निर्मित किये जाते हैं। यह कार्य वर्त्तनाभिज्ञ कोई 'बुध' अर्थात् प्रक्रिया-सिक्रय पुरुष ही सम्पन्न कर सकता है। जो इसे स्वयं नहीं करता, वह पुस्तक पढ़कर इसे बना नहीं सकता ॥ ६५॥

तयोरपरमर्मस्थं खण्डेन्दुद्वयकोटिगम् । बहिर्मुखं भ्रमं कुर्यात् खण्डचन्द्रद्वयं द्वयम् ॥ ६६ ॥ तद्वद्बह्यणि कुर्वात भागभागार्धसंमितम् ।

किन्तु अर्धमानस्य खण्डचन्द्रस्य वश्यमाणदृष्ट्या अयं विशेष:—यत् चतुर्यं-भागादारभ्य वर्तनेति । तयोषभयोरिष पाष्वंयोरपर्रास्मन्नतः प्रवेशगस्या चतुर्या-पेक्षया तृतीये मर्मणि एकं करं निवेश्य समनन्तरविततखण्डेन्दुद्धयाप्रकाटि-संलग्नत्वेन बहिर्म्खं, नतु अन्तम्खं, भ्रममर्थात् द्वः कुर्यात् येन उभयत्र खण्ड-चन्द्रयोद्वंयं द्वयं वर्तितं स्यात् । तद्वदिति उभयोरिष पाश्वंयोरपरिस्मन्नेव तृतीयापेक्षया द्वितोये मर्मणि एकं करं निवेश्य खण्डेन्दुद्वयकोटिगं दक्षिणात्त-रायतस्त्रसंलग्नतया अत एव अन्तर्मुखं भ्रमद्वयं कुर्यात् येन भागमानभागर्ध-मानं च खण्डचन्द्रयोद्वंयं द्वयं स्यात् ॥ ६६ ॥

एवं पाश्वेवतंनानन्तरं श्रुङ्गवर्तनायां कर्तव्यायां प्राधान्यात् मध्यश्रुज्ज-वर्तनामाह

इन चौथे और द्वितीय रेखाओं में बने उभय चन्द्रों की काटियों से सलग्न और उन्हीं के दूसरे केन्द्र (मर्म) बिन्दु से बाहर एक भ्रम अर्थात् वृत्त की संरचना करनी चाहिये। यह वृत्त भो दो दो चन्द्रों के बहिर्मुख भाव से सम्पन्न होते हैं। यह पूरी संरचना जोव रेखाओं से सम्बन्धित हैं। इसी तरह की संरचना ब्रह्म रेखाओं में भो होनो चाहिये। इसका माप भाग और भागार्ध के माप के समान ही होना चाहिये। इसके परिणामस्वरूप एक एक खण्ड चन्द्र द्वय अब दो दो खण्ड चन्द्रयुक्त हो जायेंगे॥ ६६॥

पार्श्व वर्त्तना के अनन्तर शृङ्गवर्त्तना करनो चाहिये। तोन शृङ्गों में मध्य शृङ्ग की प्रधानता के कारण पहले मध्यशृङ्ग का ही निर्माण करना उचित है। अतः यहां उसी का प्रवर्त्तन कर रहे हैं— ततो द्वितोयभागान्ते ब्रह्मणः पाश्वयोर्द्धयोः ॥ ६७ ॥ द्वे रेखे पूर्वगे नेये भागत्र्यंशशमे बुधैः । एकार्धेन्दूर्व्वकोटिस्यं ब्रह्मसूत्राप्रसङ्गतम् ॥ ६८ ॥ सूत्रद्वयं प्रकुर्वोत मध्यश्रङ्गप्रसिद्धये ।

ततोऽपि ब्रह्मम् श्रस्य द्वयोः पाठवंयो इव्हर्वकमेण यौ द्वितीयौ भागौ पूर्वगे इत्युक्ते तन्मूलात् तदन्तं यावत् बुधन्वादेव भागमानखन्द्राधंकाटिमंश्लेषेण द्वे रेखे नेतन्य तथा विस्तारात् भागश्यक्षेन शाम्यतः । तेन अङ्गलेन विस्तीणी अङ्गलत्रयेण च दीर्घा गण्डिका स्यात् । अन्यस्य गण्डिकया संश्लिष्टत्वादेकस्य अर्थभागमानस्य इन्दोह्हवंकोटि आरभ्य ब्रह्मस्त्रस्य अग्रे लग्नं स्त्रद्वयं विदर्धात येन मध्यश्र्ञं सिद्धयेत् ॥ ६७-६८ ॥

इदानीं पार्वश्रु झुवर्तनामभिषत्ते

तदग्रपाद्वयोजींवात् सूत्रमेकान्तरे घृतम् ॥ ६९ ॥ आदिद्वितीयखण्डेन्दुकोणात् कोणान्तमानयेत् । तयोरेवापराञ्जीवात् प्रथमाधैन्दुकोणतः ॥ ७० ॥ तद्वदेव नयेत्सूत्रं शृङ्गद्वितयसिद्धये ।

इस मंरचना में ब्रह्म रेखा को स्थितयों का ध्यान रखना चाहिये।
एक खण्ड चन्द्रों में होकर ब्रह्मसूत्र के अग्रभाग तक जातो है। ऐसी हो दो
रेखाय एक गण्डिका निर्मित करतो हैं। गण्डिका का स्वरूप कास आकृति
का होना चाहिय। इसे हो श्रुङ्ग का रूप दिया जाता है। कर्मकाण्ड में सूत्र
को रंगीन बनाकर रेखायें उभारो जाती हैं। यह कार्य काष्ठ मापिका से मो
किया जा सकता है।। ६७-६८॥

मध्य श्रुङ्गो के बाद दोनों पाइवीं में श्रुङ्ग निर्माण पर ध्यान देना चाहिये।

श्रीत•—९

तस्य मध्यश्रुङ्गस्य ये अग्रभूते मण्डलगते पाद्दं तयोरर्थात् यश्चतुर्यो जीवस्तमवलम्बय आदौ कृत आन्तरापेश्च्या द्वितोयो बाह्यो भागमानो यः खण्डेन्दुस्तस्य अग्रकोटेरारभ्य आग्नेयस्य ऐशस्य च कोणस्य वष्ठभागात्मकान्तं सूत्रं नयेत् यतस्तदेकेन भागेन अन्तरिते देशे घृतं

' '''' बह्मिभागगम् ।' ( १६ इलो० ) इति ।

दृशा मागत्रयसंमिते स्थाने स्थितमित्यर्थः । तयोरेव अप्रपार्श्वयोपरात् चतुर्थिपेक्षया तृतोयात् जीवात् प्रोक्तगत्या पूर्वतश्चतुर्थभागार्धात् तु प्रथमस्य स्थान्तरतया वर्तितस्य अर्धमागमानस्य इन्दोः कोणतस्तद्वदेव पूर्वोक्तगत्या पण्ठभागान्तमेव सूत्रं नयेत् येन पार्श्वश्युङ्गसिद्धिः ॥ ६९-७० ॥

एवं पूर्वस्मिन् क्षेत्रार्थे त्रिशूलं वर्तयित्वा, अपरस्मिननपि दण्दादि बर्तियतुमाह

श्रेत्रार्धे चापरे वण्डो द्विकरञ्छन्नपञ्चकः ॥ ७१ ॥ इड्वस्तृतं चतुर्दीर्घं तदधोऽमलसारकम् । वेदाङ्गुलं च तदधा मूलं तीक्ष्णाग्रमिष्यते ॥ ७२ ॥

मध्य श्रृङ्ग के निर्माण के अनन्तर उसी के उभय पाइवों में दो श्रृङ्ग और बनाये जाते हैं। जहाँ दण्ड दोनों पाइवं में हैं, भले हो वे गुप्त हों या प्रकट, उन्हों के ऊपर य पाइवंश्रृङ्ग बनाये जाते हैं। क्लांक १६-१८ के भाष्य में इसकी विधि का उल्लेख किया गया है। मण्डल के करोड़ों भेदों में क्लोंक ६९-७० को विधि भी मान्य है।। ६९-७०।।

पहले सद्भावकम र्राशन सन्दर्भ में पूर्वभाग के क्षेत्रार्ध को संरचना का पूरा विवरण यहाँ तक दिया गया है। अपर भाग में भी संरचना का प्रकार यहाँ प्रदिश्तित है। यहाँ द्विकर शब्द चार हाथ के मण्डल के शेष दो हाथों के शेप भाग को दिग्दिश्ति करता है। छन्न पक्षक भी दण्ड की पौच गांठों के पाँच छिपे भागों का अधं दे रहा है। षड् विस्तृत शब्द छ गांठोंसे समन्वित लम्बाई का द्योतक है। चतुर्दी घं शब्द भी दण्ड का ही

आविक्षेत्रस्य कुर्वीत विक्षु द्वारचतुष्टयम् । हस्तायामं तदधं वा विस्तारादिष तत्समम् ॥ ७३ ॥ द्विगुणं बाह्यतः कुर्यात्ततः पद्मं यथा भ्रृणु । एकैकभागमानानि कुर्याद्वत्तानि वेदवत् ॥ ७४ ॥

वेदाङ्गुलिमिति अङ्गुलोक्ती षड्जुलािन विस्तृतं चस्वारि अङ्गुलािन आयत-मामलसारकम् । तीक्ष्णाग्रमिति एकाराकृति । आदिक्षेत्रस्येति त्रिहृतस्य । हस्तायामिमिते मध्यसूत्राणां प्रतिपादवं भागचनुष्टयग्रहेण तदधं हस्ताधं द्वारस्य भागचनुष्टयेनेव विस्तृतस्वात् । बाह्यतो द्विगुणामिति प्रतिपादवंमिकस्य भागचनुष्टयस्य प्रक्षेपात् तस्समिति कण्ठवत् कपोलस्यापि भागद्वयेनेव विस्तृतस्वात् । इदानों दण्डक्षेत्रगतभागचनुष्टयस्थितस्य पद्मस्य वर्तनामाह् तत इत्यादि । वेदवत् चस्वारि ।

विक्ष्वष्टौ पुनरप्यष्टौ जोवसूत्राणि षोडरा।
हयोर्ह्रयोः पुनर्मध्ये तत्संख्यातानि पातयेत्।। ७५॥
एषां तृतीयवृत्तस्थं पार्श्वजोवसमं भ्रमम्।
एतदन्तं प्रकुर्वीत ततो जोवाग्रमानयेत्।। ७६॥

विशेषण है। दोर्घ लम्बाई का द्योतक है। चार हाथ के मण्डल में दण्ड भो उतना हो ऊँवा होना चाहिये। निचलो गाँठ अमल सारक अर्थात् पीपल के पत्ते को तरह बाच में मोटा ओर नोचे तुकोली होगी। इसका माप चार अञ्जल होता है। उसी के नोचे माग को तीक्ष्णाग्र शब्द मे व्यक्त किया गया है। आदि क्षेत्र में चारों दिशाओं में चार द्वार अपेक्षित हैं। ये हस्तायाम हों या तदर्थ हो आचार्य इसकी व्यवस्था कर ॥ ७१-७३॥

देहात में आज भी दोवालों पर पद्म संरचना विशिष्ट प्रकार से को जाती है। इसमें परकाल का प्रयोग करते हैं। इस तरह वृत्त रचना होती जाती है और पद्म पत्र बनते जाते हैं। यहा विधि मण्डल में भी बृत्त रचना यत्रैव कुत्रचित्सङ्गस्तत्संबन्धे स्थिरोकृते।
तत्र कृत्वा नयेन्मन्त्रो पत्राग्राणां प्रसिद्धये।। ७७ ।।
एकैकस्मिन्दले कुर्यात्केसराणां त्रयं त्रयम्।
द्विगुणाष्टाङ्गुलं कार्य तद्वच्छुङ्गकजत्रयम्।। ७८ ।।
द्विगुणाष्टाङ्गुलं कार्य तद्वच्छुङ्गकजत्रयम्।। ७८ ।।
द्विकर इति वक्ष्यमाणद्वारक्षेत्रेण सह। छन्नपञ्चक इति अस्य हि भाग-

चतुष्टयं छन्नपीठेन च एक इति । यदुक्तं

'द्विकरं पञ्च तद्भागाः पञ्चपोठितरोहिताः । शेषमन्यद्भवेददृश्य पृथुत्वाद्भागसंमितम् ॥' इति ।

मध्य इति समाभयपार्श्व । तत्सख्यातानोति वाडरा । एवामिति
पुनर्वत्तानां वोडशानाम् । तृताय अर्थात् तृतोयवृत्तस्यगुनर्दत्तवाडशसूत्रान्यतममध्ये हस्त निवेश्य तद्बाहः वाश्वंस्यजोवसूत्रसाम्यन
तृतीयभागाग्रस्थात् तत एव आरभ्य एतस्य पुनर्दत्तवाडवसूत्रान्यतमस्येव
अन्तं यावत् भ्रमं कृत्वा तदन्तः वाश्वंस्थजोवसूत्रसन्निकवं नयेदिति वोडश
दलाधीनि उत्पादयेत् । यत्रव कुत्राचत् पद्म इत्यनेन अनवक्छित्वपरेण
इदमावेदितं—यथा दलाधीसद्धध्यर्थं तृतोयवृत्तस्थपुनर्दत्तवोडशसूत्रान्यतममध्य
हस्तं कृत्वा भ्रमं कुर्यादित्युक्तम्, तथेव अत्रापि किन्तु व्यत्ययेनेति । स्थिराकृते

के लिये अपनायो जाती है। पहले एक-एक भाग मान के चार वृत्त बनाये जाते हैं। दिशाओं की दृष्टि से आठ वृत्त और उसमें आठ जान सूत्र वृत्तों को मिलाकर ये सोलह हो जाते हैं। परकाल विधि के प्रयोग से सुन्दर बनते हैं। सूत्र को दबा-दबाकर बनाने से अच्छे पद्म नहों बनते। इसमें पाइवं जीव सूत्र को जीव सूत्र के अग्रभाग में ले आना प्राचीन प्रया का हो द्योतक है॥ ७४-७६॥

उस अग्रभाग वाले जीव सूत्र का जहाँ सङ्ग प्रस्थापित होता है, कथ्वं कोष्ठक से उसके सम्बन्ध को स्थिर अर्थात् स्थायी रूप से संलग्न, कर

१३३

इति मनसा। तत्रेति सङ्गस्थाने। कुल्वेति अर्थात् करम्। नयेदिति अर्थात् भ्रमम् । त्रयं त्रयमिति तत्रस्यस्त्रत्रयाश्रयणेन । तद्वदिति यथोक्तवतंनया, किन्तु द्विगुणाष्टाङ्गुलम् । तत् हि चतुर्विशत्यङ्गुलम् । एवं पूर्वत्रापि भाग-चतुष्टयेनेव पद्मचकव्योमानि कार्याणीति ज्ञेयम् ॥ ७८ ॥

अनेव रजोनियमाह

कणिका पीतवर्णेन मलमध्याग्रभेदतः। सितं रक्तं तथा पीतं कार्यं केसरजालकम्।। ७९।।

देने पर वहीं से दण्ड के ठोक ऊपर चलदलाय भाग का जो पत्राय है, उसे लगावे। एक-एक पत्र में तीन-तीन केमर का अरा वनावे। इसका मान १६ अङ्गुल का होना चाहिये। यह श्रुङ्ग कमलों का रूप होता है। उन्हीं अराओं पर तोनों देवियों का भी प्रकल्पन होता है ॥ ७७-७८ ॥

इस मण्डल को आकर्षक बनाने की दृष्टि से उसमें रग भरने की प्रया आज भो है। कहा असत का ही जाल पीले रंगों में या अपेक्षित रंगों में सराबोर कर मुखा लेते हैं। उसी में काष्ठक भरते हैं। कहीं केवल धान्य का प्रयाग करते हैं। काले रंग के लिये कालो उड़द, पोले रंग के लिये चने की दाल, लाल रंग के लिये मसूर आदि का प्रयोग होता है। रंग भरने की प्रया उस समय भो प्रचलित थी। यहाँ वही कह रहे हैं-

काणिका को पीतवर्ण से रंगना चाहिये। उसमे मूल, मध्य और अग्र-भाग के भेदों का ध्यान एखना चाहिये। क्यांका पद्मकोश के बीज कोश रूप अ झू में प्रयुक्त होता है। वहों केमर भी होते हैं। वे किंजल्क रूप होते हैं । उन्हें सित, रक्त, पोत और मिश्रित रंगों का समन्वय भी आकर्षक बनाता है। जहाँ तक दलों का प्रश्न है, वे शुक्ल ( ब्वेत चमकदार रग के होते हैं। यहाँ प्रतिवारणा का प्रयोग ध्यान देने योग्य है। चित्र में कमल बनाने पर उनका पत्तों से सूशोभित करना भी अनिवार्य होता है। पत्तों को वलानि शुक्लवर्णानि प्रतिवारणया सह । पीठं तद्वच्चतुष्कोणं कर्णिकार्धसमं बहिः ॥ ८० ॥ सितरक्तपीतकृष्णेस्तत्पादान् विद्वतः क्रमात् । चतुर्भिरपि शृङ्गाणि त्रिभिर्मण्डलमिष्यते ॥ ८१ ॥ दण्डः स्यान्नीलरक्तेन पीतमामलसारकम् । रक्तं शूलं प्रकुर्वीत यस्तत्पूर्वं प्रकल्पितम् ॥ ८२ ॥

एक रंग का होने के कारण उनका पृथक प्रदर्शन करना भी आवश्यक होता है। प्रत्येक दल को एक पनलो रेखा में पृथक करते हैं। वही रेखा प्रति-वारणा कहलाती है। प्रतिवारणा रेखा के प्रयोग से सभी श्वेत कमल दल पृथक पृथक आभासित होने लगते हैं। इस कमल के आधारभूत पीठ को किणका के आधे मान के बराबर बाहर अर्थात् कमल से बाहर अर्थात् नीचे बनाना चाहिये॥ ७९-८०॥

कमल के गोल अधोभाग में हरित ऐसे चार पत्र बनत हैं, जो फूल के ऊपरी पत्रों के नीचे चारों कानों में लटके रहते हैं। वे पुष्पपाद को तरह हाते हैं। उन्हें मित, रक्त, पोत और कृष्ण वर्णों में रंगना चाहिये। यह कम अग्नि कोण से प्रारम्भ कर नैऋत्य, वायव्य और ईशाः, गयव्य और नेऋत्य कम से रंगना चाहिये। इसा बात को 'बिल्लितः कमान्' शब्द के माध्यम से व्यक्त किया गया है। ये चार हो बनाये जाते हैं। रंगोन श्रृङ्गों से समन्वित यह त्रिरंगो मण्डल पूर्वरूप से आकर्षक हो जाता है। ८१।।

पूरा दण्ड नील रक्ताभ रंग से बनाने का निर्देश है। दण्ड का अमल सारक रूप नीचे की गाँठ का भाग पीत रंग से रंगना चाहिये। शूल श्रु इन का रग लाल होना आवश्यक है। जहाँ तक द्वार रचना का प्रश्न है, यह नितान्त आकर्षक रूप से सजाना चाहिये। द्वार चाहे चतुष्कोण हो यो गोल मेहराबदार हो, दोनों ही ग्राह्म हैं। सम्भव है, यह सकीण पद्धति से

पश्चाद्वारस्य पूर्वेण त्यक्त्वाङ्गुलचतुष्टयम् ।

हारं वेदाश्चि वृत्तं वा संकीर्णं वा विचित्रितम् ॥ ८३ ॥

एकद्वित्रिपुरं तुल्यं सामुद्रमथवोभयम् ।

कपोलकण्ठशोभोपशोभादिबहुचित्रितम् ॥ ८४ ॥

विचित्राकारसंस्थानं बल्लोसूक्ष्मगृहान्वितम् ।

प्रतिवारणा दलाग्रवितनी वृत्तरेखा । तद्विति शुक्लम् । कणिकाधमिको भागः । तत्वदानिति पीठपादकान् । त्रिभिरिति रक्तरजोविज्ञतैः । त्यक्त्वा- इ्गुलचतुष्टयमिति द्विकरत्वस्य अपवादः । द्वारस्यापि एनच्छेवभूतं शास्त्रान्त-रोक्त वैचित्र्यं दर्शयित द्वारमित्यादिना ॥ ७९-८४ ॥

निर्मित हों अर्थाव् चौकार और गोल दोनों पढ़ितयां अपनायो गयी हों। देहातों में या नगरों के ऐसे लोग जा सांस्कृतिक निष्ठा से पूर्ण हैं, वे नापित पित्नयों से चौक अर्थान् 'लघुपूजा मण्डल' तण्डुल चूर्ण द्वारा या गोधूमचूर्ण द्वारा पूरने की व्यवस्था करते हैं। उसा तरह मण्डल द्वार एक रेखा में पूरा गया हो, दा रेखाओं से पूरा गया हो या तीन रेखाओं से पूर कर उन्हें रंगों से भर दिया गया हो, मुन्दर बनाने के लिये इस प्रकार पूरने को पढ़ित अपनायो जाती है। इस सित रक्त, पीत अथवा सामुद्र अर्थात् नोल रङ्ग से आकर्षक बनाना चाहिये। यहां 'सामद्ग' पाठ के संस्करण मेरी दृष्टि से अशुद्ध हैं। रङ्ग की दृष्टि में सामुद्र शब्द हो प्रसङ्गानुकूल है। द्वार के कपोल कण्ठ का उल्लेख कर यहां मानवोक्तरण की प्रक्रिया अपनायो गयो है। इन भागांशों की शोभा, उपभोगादि की दृष्टि से इसे विचित्र आकार प्रदान किया जा मकता है। मण्डल ऐसा होना चाहिये, जिस पर बल्लरियों अथवा बिल्लयों से घेरकर पदार्थों के या विशिष्ट उद्देखों की पूर्ति के उद्देश्य से सूक्ष्म गृह-सा वहां बना लिया गया हो॥ ८२-८४॥

यद्यपि उद्दिष्टानां सर्वेषां शास्त्राणां शूलाञ्जविन्यास उक्तस्तथापि य एव कश्चन विशेषोऽस्ति, स एव इह प्रदर्श्यत इति कमव्यतिक्रमेणापि श्रीदेव्यायामलोक्तं तिव्वन्यासमुपन्यस्यति

श्रीवेग्यायामले तुक्तं क्षेत्रे वेदाश्रिते सित ॥ ८५ ॥ अर्धं द्वादशधा कृत्वा तिर्धगूष्वं च तिर्धजम् । भागमेकं स्वपाइवीं व्यं गुरु समवतारयेत् ॥ ८६ ॥

अधं द्वादशधा कृत्वेत्युक्त्वा समस्तं क्षेत्रे चतुर्विश्वतिधा विधेयमिति सिद्धम् । तियंगूर्ध्वमिति सर्वत इति तेन चतुर्दिक्कं षट षट् भागान् त्यक्त्वा मध्ये द्वादशभागमानं क्षेत्रं ग्राह्मम् । तत्र क्षेत्रापेक्षया मध्यस्थं ब्रह्मपद-संनिक्तृष्टम्, अत एव तदेकपाश्वीतितया तियंग्गमेकं भागं गुरुः स्वेन तद्भाग-सम्बन्धिनेव पाश्वेन उद्ध्वीदिक्रमेण उद्ध्वे समवतार्येत् तथा भ्रमियतुमनु-संद्रध्यादित्यर्थः । तेन ब्रह्मपदापेक्षया द्वितीये मर्मणि एकं हस्तं निवेश्य तं समस्तं भागमर्थात् नदीयमेव त्रिभागं न तु प्राप्वत् तद्धीमिति । एतदुभयं तस्य ब्रह्मसूत्रस्य अन्ते नत्यंनिकर्षादारम्य भ्रममेत् येन खण्डचन्द्रद्वयं सिद्धचेत् ।

जितने उद्दिष्ट शास्त्र हैं, सब में शूलाबन निर्माण और तत्सम्बन्धी विन्यास को बातों का उल्लेख है। यह भो निष्टित्रत है कि, सब में संरचना सम्बन्धी विशेष विशेष अन्तर भी हैं। श्रीदेव्यायामल प्रन्थ में क्या वैशिष्ट्य है या मण्डल संरचना सम्बन्धी क्या अन्तर निर्दिष्ट है, सर्वप्रथम उसी का उल्लेख कर रहे हैं—

श्रीदेग्यामल गुरु को यह विशेष निर्देश देता है कि, वेदाश्रित क्षेत्र में आधा भाग को मात्र १२ भागों में ही बाँटना चाहिये। इसमें उठवं और तियंक् रेखायें पहले की तरह ही कोष्ठक निर्माण करेंगी। तियंक् भागों में से गुरु अपने पाइवं के उठवं भाग में पड़े ऐसी व्यवस्था करे। मध्यस्थ नील भागों के अन्त में इस कर्मकाण्ड को पूरा करने वाला आचार्य दो अर्थ वृत्तों

मध्यस्थं तं त्रिभागं च तदन्ते भ्रमयेदुभौ । भागमेकं परित्यज्य तन्मध्ये भ्रमयेत्पुनः ॥ ८७ ॥ तृतीयांशोध्वंतो भ्राम्यमूर्ध्वांशं यावदन्ततः । चतुर्थांशात्तदूर्ध्वं तु अध्वधो योजयेत्पुनः ॥ ८८ ॥ तन्मानादूर्ध्वमाभ्राम्य चतुर्थेन नियोजयेत् ।

पुनश्च पार्श्वगत्या द्विनीयभागस्य उपरि स्थितमेकं भागं परित्यज्य भर्यात् तृतीये मर्माण एकं हस्तं कृत्वा तस्य त्यक्तस्येव भागस्य अन्तः पूर्ववदेव भ्रमयेत् येन खण्डचन्द्रद्वयं सिद्धयेत् । तत् समनन्तरवर्तितं खण्डचन्द्रद्वयं चतुर्थाशादारभ्य अर्थात् तियंक् कमेण अर्व्व क्षेत्रकाणं यावत् अर्ध्वाधोगत्या योजयेदिति श्रृङ्गसिद्धः । एतदेव पार्श्वान्तरेऽपि अतिदिश्चित पुनरित्यान

का निर्माण करें, जो दो खण्ड चन्द्रों की समानता करें। यह खण्डचन्द्रद्वय बह्मभूत्र की सहायता से बड़े परकाल की तरह घुमाने से बनते हैं। इस प्रकार मण्डल संरचना में भेद का यह देव्यामल शास्त्र का दृष्टिकीण स्पष्ट होता है।। ८५-८६॥

इसी मण्डल में शृङ्क सिद्धि की चर्चा भी की गयी है। उसका प्रकार यह है कि, जहाँ खण्डचन्द्रहय हैं, वहाँ जा त्रिभाग बना था, उसके नीचे चतुर्यांश का एक भाग बचा था। वहाँ से तियंक् रेखाओं को ऊपर-ऊपर पार करते हुए ऊर्घ्व रेखा पर्यन्त कोष्ठक भागों के क्षेत्र कोग के पास ऊर्घ्व और रेखा द्वारा शृङ्क बनाया जाना चाहिये। एक पार्ध्व रंचाना का स्वरूप है। इसी तरह दूसरे पार्श्व में भी संरचना करें। तृतीयांश मण्डल भाग की तियंक् रेखा से ऊपर की आर एक-एक अर्ध्वृत्त बनावें। इसके बाद वहाँ वही ऊर्घ्वाधर क्रम अपनायं। रेखाओं को योजित कर पुनः शृङ्क साधना करें।

इस मण्डल को स्वतः बनाकर इसे स्वयं ऊष्वं अधर तिर्यक् रेखायें खींचकर श्लोकार्थं के साथ मिला-मिलाकर अभ्यास करना चाहिये। इस दिना । पुनश्च तदेव अनन्तरोक्तं मानमवलम्बय यथायथमूध्यं लण्डचन्द्रयुग्म-त्रयमा समन्तात् परस्पसंदरुषेण भ्रमियत्वा तद्द्वारेण वर्तयित्वा चतुर्थेन श्रृङ्कारम्भकेणापि लण्डचन्द्रयुग्मेन नियोजयेत् तद्यक्तं कुर्यादित्यर्थः ॥८५-८८॥ एवं पाद्यीरावर्तनाभिधाय, मध्यारामपि वर्तयितुमाह्

अर्घ्वाद्योजयते सूत्रे ब्रह्मसूत्रावधि क्रमात् ॥ ८९ ॥ क्रमाद्वेपुल्यतः कृत्वा अंशं बे हासयेत् पुनः ।

परम्परा के लोप का यह प्रधान कारण है कि, विद्वता प्रदर्शन के साथ और पद्य रचना एवं व्याख्या के अतिरिक्त इन चित्रों का भी इन ग्रन्थों में उल्लेख नहीं है। विवेक व्याख्या और भी भ्रम उत्पन्न करतो है। पारिभाषिक घाट्यों का परिभाषा के स्थान पर अनावश्यक गद्य का विस्तार करने से सत्य और तथ्य अस्पष्ट हो गये हैं। यह पूरा ब्याह्मिक विना चित्र के अस्पष्टता का प्रतोक बन गया है। हां, शास्त्रकार ने अन्यान्य शास्त्रगत वैशिष्ट्य को अपने शब्दों में व्यक्त कर परम्परा को आगे बढ़ाने का महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादित किया है। ८७-८८।।

अरों का मण्डल में महत्त्वपूर्ण स्थान है। पाइव अरों से मध्य को संरचना का स्वरूप व्यक्त होता है। मध्य अरों से जीवसूत्रों और ब्रह्मसूत्रों द्वारा का गया सरचना सम्बद्ध हैं। यहाँ वही कर रहे हैं—

उच्चे माण्डलिक रेखा से जात्रसूत्र को ब्रह्मसूत्र पर्यन्त ले जाता चाहिये। इसमें वंपुल्य और ह्रास को दो विधियाँ अपनायो जाती हैं। ह्रास का कम अंश अंश करके सम्पन्न होता है। अंश अंश का कम तियंक् रेखाओं से सम्बन्धित है। इससे एक स्थान पर वेपुल्य और कमशः उपर ले जाते समय हास होते-हाते उपर की ओर एकदम तोक्ष्णाय भाग स्पष्ट हा जाता है। इस तरह मध्यश्युङ्ग का सिद्धि हा जातो है।

मध्यप्रुङ्ग को संरचना के अनन्तर दानों पाइवंभागों को दृष्टि से दण्ड की संरचना के सम्बन्ध में विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि,

## अर्घभागप्रमाणस्तु दण्हो द्विगुण इष्यते ॥ ९० ॥

पुनरिष प्रथमवितितित्रभागवर्तमानखण्ड चन्द्रोध्विद्द।रभय ब्रह्मसूत्राविध स्त्रं कृत्वा कमेण क्रमेण वेपुल्यादंशमंशमेव ह्रासियत्वा योजयते तत्रेव संबद्धं कुर्यात् येन अस्य नीक्षणाग्रत्वं स्यादिति मध्यश्युङ्गिसिद्धः। एवं च अत्र मध्यश्यङ्गे पाश्वंद्वयाद्न भवेदित्यिष पूर्वस्मात् विशेषः। अधेति भागद्वय-संबन्धिभ्यामधीम्यां भागप्रमाणश्चनुरङ्गुलः इत्यर्थः। द्विगुण इति गृहीत-क्षेत्राधिशिष्टभागषट्कोषिर क्षेत्राधिस्य प्रक्षेपात् द्वादशभागप्रमाणो द्विहस्त इति यावत् ॥ ९० ॥

अत्रेव आमलकसारक वर्तयति

भागं भागं गृहीत्वा तु उभयोरथ गोचरात्। भ्राम्यं पिप्पलवत् पत्र वर्तनैषा त्वघो भवेत्॥ ९१॥ षोडशांशे लिखेत्पद्मं द्वादशाङ्गुललोपनात्।

भागशब्दोत्र अङ्गुलवचनः, तेन उभयाः पार्श्वयोविषयादङ्गुलमङ्गुलं गृहीत्वा अश्वत्थपत्राकारतया भ्रमोदय इति । एपा दण्डस्य अधोवर्तना येन

अर्थभाग प्रमाण दण्ड द्विगुण हा जाता है। द्विगुण दण्ड विन्यास को रूपरेखा क्षेत्राध भाग के रिक्त भाग को ऊर्ध्वार्ध में मिलाने पर यह स्पष्ट होता है। उसका प्रमाण दो हाथ का हा जाना है।। ८८-८९।।

दण्ड के निर्माण के बाद आमलक सार भाग का वर्णन करते हुये कह रहे हैं कि, उभय पार्श्व के अङ्गुल अङ्गुल मान को ध्यान में रखकर नीचे की गांठ की रचना होनो चाहिये। दण्ड के नोचे चार अङ्गुल ऊपर से पीपल के पत्र की गालाई के समान वृत्त रचना होने और पिप्पल पत्र के समान ही नुकीला भाग नोचे निकालने स गांठ अपना आकार ग्रहण कर लेतो है। मण्डल १६ सूत्र रेखाओं में विभक्त है। इसमे १२ अङ्गुल छोड़ने से ४ भाग घोष रह जाता है। चार हाथ के मण्डल में १३, १३ हाथ पार्श्व में छूट जाने पर हास्तिक पद्मपत्र का आकार बन जाता है। ९०॥ षडङ्गुलिबस्तृतस्य अमलसारकस्य अध्ययतृरङ्गुलं तोक्ष्णाग्रं मूलं स्यात्। षोडशांश इति षोडशभिः सूत्रैविभक्ते क्षेत्रे। द्वादशाङ्गुललोपनादिति प्रतिदिक्कं येन हास्तिकं पद्मं स्यात्।

तच्च कुत्र लिखेदित्याह

तदूष्वं मध्यभागे तु वारिजन्म समालिखेत् ॥ ९२ ॥ मध्यश्रङ्कावसाने तु तृतीयं विलिखेत्ततः ।

तदूर्ध्वं दण्डोपरि । मध्यभागे इति मण्डलापेक्षया । न केवलमत्रेव पद्यं लिखेत्, यावदरोपर्यंपीत्याह मध्येत्यादि । तृतीयशब्दार्थमेव घटयति मध्येत्या-दिना ॥ ९२ ॥

सन्यासन्ये तथैवेह किटस्यान्जे समालिखेत् ॥ ९३ ॥ किणिका पोतला रक्तपोतशुक्लं च केसरम् । वलानि पद्मबाह्मस्था शुक्ला च प्रतिवारणी ॥ ९४ ॥ शूलं कृष्णेन रजता ब्रह्मरेखा सिता पुनः । शूलाग्रं ज्वालया युक्तं शूलदण्डस्तु पोतलः ॥ ९५ ॥ शूलमध्ये च यत्पद्मं तन्नेशं पूजयेत्सदा । अस्योध्वं तु परां दक्षेऽन्यां वामे चापरां बुधः ॥ ९६ ॥

क्लांक ९२ के अनुसार दण्ड के ऊपर मध्य और अन्त में पद्म रचना की चर्चा है। कटिस्थ अन्त्र की ऊपर कहीं चर्चा नहीं है। यूलांब्ज का उल्लेख है। इससे यह प्रतीत होता है कि, लाखों मण्डल भेदों में एक मण्डल ऐसा भी बनता था, जिसके दण्ड के किट भाग में सब्य अपसम्य पाइनों में कमल बनाये जाते थे। उन कमलों की किणकार्य पीतवर्गी होतो थों। केशर रक्त, पीत और शुक्ल वर्ण में रंगे जाते थे। पद्मबाह्मस्य दल शुक्ल प्रति-वारणी रेखाओं से भिन्न प्रतीत होते थे। यूल काले रंग से रंगा जाता था। उसमें बनने वाली बाह्म रेखा सित अर्थात् इवेतवर्णी होतो थो। यूल के तथेवेति द्वादशाङ्गुललोपनेनेवेत्यर्थः । दलानोति अर्थात् शुक्लानि । ब्रह्मरेखेति अरामध्यभागः । ज्वालया युक्तमिति रक्तरजः पातात् । ईशमिति प्रेतरूपं सदाशिवम् । अध्वं इति मध्यशृङ्गम्य । अन्यामिति परापरम् ॥ ९६ ॥

ननु इह पराया अपि परा मातृमद्भावादिशन्दव्यपदेश्या कालसङ्कृषिणी भगवती उक्ता, सा कुत्र पूज्येश्याशङ्क्ष्य आह

या सा कालान्तका देवी परातोता व्यवस्थिता । प्रसते शूलचक्रं सा त्विच्छामात्रेण सर्वदा ॥ ९७॥ यदुक्तं तत्रेव

'तन्मध्ये तु परा देवी विक्षणे च परापरा । अपरा वामश्रुङ्गे तु मध्यश्रुङ्गोध्वंतः शृणु ॥ या सा सङ्क्षिणी देवी परातीता ध्यवस्थिता ।' इति ।

ग्रसते इति स्वात्मसात्करोनीत्यर्थः, तेन तन्मयमेव इदं सर्वमिति अभिन्नायः ॥ ९७ ॥

अग्रभाग पर काला के साथ ज्वालाग्र रग लगाया जाता था। शूल दण्ड पीले रंग का तथा शूल के मध्य में जा पद्म निमित होता था, उसमें ईशानदेव की स्थापना कर उन्हों की पूजा होती था। इसके ऊब्वं भाग में परादेवी प्रतिष्ठित और पूजित होतो थो। दक्ष में परापरा और वाम भाग में अपरा देवी को प्रतिष्ठा करते थे।। ९२-९६॥

इस विषय की चर्चा देव्यायामलशास्त्र में इस प्रकार को गयी है-

"उस पद्म के मध्य में परादेवों की प्रतिष्ठा की जानी चाहिये। दक्षिण भाग परापरा देवों की पूजा परा की तरह पूरी करनी चाहिये। अपरा की पूजा वामश्रुङ्ग में करनी चाहिये। मध्यश्रुङ्ग के ऊर्ध्व भाग में मातृसद्मावव्यपदेश्या संक्षिणों देवों का अधिष्ठान है। यह देवी परातीता मानी जाती है।"

बासामेव प्रपञ्चतो व्याप्तिमाह

शान्तिरूपा कला ह्येषा विद्यारूपा परा भवेत् । अपरा तु प्रतिष्ठा स्यान्तिवृत्तिस्तु परापरा ॥ ९८ ॥

ननु सदाशिवस्य शान्त्याद्याः कलाः शक्तित्वेन उक्ताः । कथमासामियती व्याप्तिरित्याशङ्कृत्य भाह

भैरवं वण्ड अर्घ्वंस्थं रूपं सादाशिवात्मकम् । चतस्रः शक्तयस्त्वस्य स्थूलाः सूक्ष्मास्त्वनेकधा ॥ ९९ ॥

यत् नाम हि दण्डोपलिक्षितस्य श्लस्य उपिर स्थितं भैरवं पूर्णं तदेव सादाशिवात्मकिमिति यस्येव स्थूलतायां शान्त्याद्या बह्वचः शक्तयोऽन्यथा तु एता इति ताल्पर्यार्थः ॥ ९९ ॥

इसे क्लाक ९७ में कालान्तका देवी कहते हैं। यह काल को भी काल है। परा को भी अतिकान्त कर प्रतिष्ठित है। यह समस्त शूल चक्र को आत्मसात् करती है। वहो सर्वव्याप्त परातीत तस्व है। यह सारा प्रसर उसो की महामरीचि का विबोध-प्रसरमात्र है॥ ९७॥

कलाओं को दृष्टि से इनके स्वरूप का परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं—

े १. परापरा निवृत्ति कला रूपा है।

२. अपरा प्रतिष्ठा कला रूपा है।

३. परा विद्या कला रूपा है।

४. कालसंकिषणो देवी को शान्ता कला के रूप में माना जा सकता है।

यहाँ एक शङ्का प्रस्तुत कर रहे हैं—शास्त्र में शान्ता आदि ये कलायं सदाशिव देव की शक्तियों के रूप विणित की गयो हैं। यहाँ देवियों के रूप में इन्हें प्रदर्शित किया है। इनकी इस व्यक्ति के रहस्य का स्वरूप क्या है? इसका उत्तर दे रहे हैं— एवमेतत्त्रसङ्गादिभधाय प्रकृतमेव उपसंहरित

एव यागः समाख्यातो जामराख्यस्त्रिशाक्तिकः ।

इदानीं त्रिशिरोभैरवीयमपि शूलाब्जविन्यासं वक्तुमुपकमते

अय त्रैशिरसे शूलाब्जविधिवृंघ्टोऽभिलिख्यते ॥ १००॥

तमेव आह

वामामृतादिभिर्मुख्यैः पिवत्रैः सुमनोरमैः ।

भूमि रजांसि करणी खिटकां मूलतोऽर्चयेत् ॥ १०१॥

चतुरश्चे चतुर्हस्ते मध्ये शूलं करत्रयम् ।

वण्डो द्विहस्त ऊष्विधः पीठयुग्विपुलस्त्वसौ ॥ १०२॥

दण्ड का मण्डल में जा स्वरूप निर्मित होता है, वह केवल शक्ति-मन्त दृढ़ बाधार का प्रताक है। उसके ऊपर श्रुल को भैरवदेव का पूर्ण प्रतोक रूप समझना चाहिये। वहो सदाशिव का स्वरूप है। इसीलिये उसे सदाशिवात्मक कहा गया है। ये शान्ता आदि स्थूल रूप से क्रमशः प्रसरित कलायें हैं। इनके अर्थात् सदाशिव के ब्यापक प्रसार में सूक्ष्म कलाओं का आनन्त्य अनुभूति का विषय है॥ ९८-९९॥

उक्त भैरव सर्वाशिव, और इनकी स्थूलता मे शान्ता आदि शक्तियों के सामञ्जस्य में, अयवा भैरव, चार स्थूल शक्तियों और मक्ष्म अनन्त शक्तियों की दृष्टि में यह त्रिशक्तिक डामर नामक याग सम्पन्न होता है। इस याग को डामर याग कहते हैं।

प्रमाझवग मण्डल और शूल आदि के नन्दर्भों के उल्लेख के बाद यहाँ त्रिशिरोभैरव ग्रन्थ में उक्त गलाब्जिविन्याम को चर्चा कर रहे हैं। शास्त्रकार ने इस शलाब्जिविधि को स्वयं देखा था। यह दृष्ट शब्द से अभिज्ञात होता है। उसी का उल्लेख कर रहे हैं—

वामामृत कोल शासन का रूढ शब्द है। इससे, पवित्र अर्थात् पवित्रक और सुमनोरम पुष्पों बादि से सर्वप्रथम भूमि की पूजा होनी वस्वङ्गुलः प्रकर्तव्यः सूत्रश्रयसमन्वितः । द्वादशाङ्गुलमानेन वण्डमूले तु पीठिका ॥ १०३ ॥ दैर्घ्यात्त्व्छ्रायाच्चोर्ध्वे च चतुराङ्गुलमानतः । अर्ध्वेऽप्युच्छ्रायता वेदाङ्गुला दैर्घ्यादृशाङ्गुला ॥ १०४ ॥ शूलमूलगतं पोठीमध्यं खाब्धिसमाङ्गुलम् ।

मूल इति मूलमन्त्रेण । चतुर्हस्ते इति वक्ष्यमाणगत्या चतुर्विशितिधा विभक्तेऽपि । करत्रयस्येत्र विभागा दण्डो द्विहम्त इति । वस्बङ्गुलो विपुल इति वैपुल्यादण्टाङ्गुलः । यदुक्तं तत्र

'सच्टाङ्गुलं तु वेपुल्यम् "" "" " ।' इति ।

चाहिये। इसके बाद वहाँ रखी सारी सामग्रियों जैसे रँगने के रंगों, करणा, खिटका आदि में भी देवत्व-ब्याप्ति की दृष्टि से उनकी पूजा मूल मन्त्र से करनी चाहिये। बार हाथ क चतुरस्र चनुष्कोणाय समचनुर्भूज भूमि में यह शूलाबजमण्डल विमण्डित किया जाता है। इसके बोच में तोन हाथ लम्बे (दण्ड पर) शूल की मंरचना होतो है। दण्ड भी दो हाथ का हाता है। चार हाथ की लम्बाई में दो हाथ का दण्ड, एक हाथ की शूल मिलाकर करत्रय की कल्पना को गयो है। दण्ड के नीचे एक हाथ की भूमि अमलसारक गाँठ की संरचना से चार हाथ को पूर्ति हो जातो है।

कर और नीचे पीठों के मध्य में इसका निर्माण होता है। चतुर्भुंज की २४ भाग में बाँटते हैं। इसमें दण्ड की चीड़ाई ८ अङ्गुल की मानी जाती है। आठ अङ्गुल में तोन सूत्रों का विभाग खाता है। १२ अङ्गुल की पीठिका दण्ड के नीचे बननो चाहिये। पीठिका रूपी वेदो की ऊँचाई चार अङ्गुल, चौड़ाई दश अङ्गुलमान की होनो चाहिये। इसी वेदी रूपी पीठिका के मध्य में अष्टाङ्गुल चोड़े दण्ड की निचली गाँठ आधृत होती है। चार हाथ की चौड़ाई में से शूल-मूल गत पीठिका भाग खाब्ध अर्थात् ४ अङ्गुल होना चाहिये। विमल इति बनागमिकस्वादपपाठः । एवमन्यत्रापि अनागमिकस्वादेव अपपाठा निरस्ताः, निरसिष्यन्ते चेति न अन्यथा मन्तव्यम् । खाञ्चोति चस्वारिशत् । यत्र विद्यापद्मेन अष्टा कुलमाच्छादनं व्योमरेखया च अक्रुस-मिति एकत्रिशदङ गुक्तान अस्य दृष्यत्वम् ॥ १००-१०४॥

एतदुपसंहरन् त्रिशूलवर्तनामुपक्रममाणस्तदुपयोगि क्षेत्रं तावदाह कृत्वा दण्डं त्रिशूलं तु त्रिभिर्भागैः समन्ततः ॥ १०५ ॥ अब्हाङ्गुलप्रमाणैः स्याद्धस्तमात्रं समन्ततः । त्रिभिर्भागैरिति कर्ष्वार्ध्वम् । हस्तमात्रं समन्ततः इति समचतुरस्रम् ॥ एतदेव भागत्रयं शूलावयवाश्रयतया विभजति शूलाग्रं शूलमध्यं तच्छूलमूल तु तद्भवेत् ॥ १०६ ॥ वेदी मध्ये प्रकर्तव्या उभयोश्च षड्सुलम् । द्वादशाङ्गुलदीर्घा तु उभयोः पाद्ययोस्तया ॥ १०७ ॥

त्रिशिरों भैरव में एक पाठ "अब्टाङ्गुल वेपुल्य' विषयक है। आचार्य ज्ञायर के समय इसमें पाठभेद की जानकारी उनके द्वारा वेपुल्य के स्थान पर वेमल्य पाठ के खण्डन से मिलती है। वैमल्य विमल पाठ के विष्टान है। विमल पाठ का वे अपपाठ मानते थे। उमका खण्डन यहाँ उन्होंने किया है। साथ हो यह भी कहा है कि, प्रसङ्गवश जहाँ भी अपपाठ होंगे, मैं उनका निराकरण करना कर्नव्य मानता हूँ॥ १००-१०४॥

इस प्रकार मण्डल दा पार्श्वभागों आर मध्य के दण्ड आर शूल भाग का मिलाकर तीन भाग में विभक्त हो जाना है। इसके साथ हो दण्डशूल भो तीन भाग ये विभक्त होते हैं। इसे इस गणित से कल्पित करना चाहिये। ९६ अङ्गुल चोड़े मण्डल में दण्ड के ८८ अङ्गुल के त्रिसूत्रों से समन्वित दण्ड २४ अङ्गुल का और दोनों ओर के पार्श्व भाग ३६, ३६ अङ्गुल के होते हैं। यह मात्र ऊह पर आधारित प्रकल्पन है।

श्रोत०-१०

वेदीत्यादि । अत्र अङ्गुलमध्यमागे ब्रह्मस्त्रापेक्षया उभयोः पादवंयोस्मयोरिप वन्तयोः षडङ्गुलसंमतं क्षेत्रमर्थात् संश्चित्य तथा षडःङ्गुलप्रकारेण
देध्यात् द्वादशाङ्गुला वेदी वेद्याकारस्तत्र मध्यः संनिवेशः कार्यः पादवंद्वयेऽपि
अन्तर्मूखं खण्डेन्दुयं वर्तनीयमित्यर्थः । एत्रं मूलेऽपि अर्थात् वक्ष्यमाणगण्डिकोपयोगिब्रह्मसंनिकर्षात् भागाधं त्यक्त्वा पादवंगत्या सार्धभागे द्वयोः
पादवंयोद्यन्छायात् चतुरङ्गुलामुतानाधंचन्द्राष्ट्राति वेदों कुर्यात् । ततोऽपि

चतुरक्कुलमुच्छायान्म्ले वेदीं प्रकल्पयेत्।
उभयोः पार्श्वयोश्चेवमर्थचन्द्राकृति तथा।। १०८।।
भ्रामयेत् खटिकास्त्रं कटि कुर्याद्विरक्कुलाम्।
वैपुल्याद्दैर्धितो देवि चतुरक्कुलमानतः।। १०९।।
यादृशं दक्षिणे भागे वामे तद्वत्प्रकल्पयेत्।
मध्ये शूलाग्रवैपुल्यादक्कुलश्च अधोर्घ्वतः।। ११०॥

वेदो के मध्य में शूल मूल, ऊपर शूलमध्य और शिखर भाग पर शूलाग्र ये दण्डशूल के तीन भाग बनते हैं। दोनों पार्श्व के कुल १२ अङ्गुल अर्थात् एक बालिश्त की चौड़ाई ६-६ अङ्गुल को मिलाकर होती है। वेदो को ऊँचाई मात्र चार बाङ्गुल की होना चाहिये। वेदो के दोनों भाग अर्ध चन्द्र से सुशाभित हाते हैं। इन्हें खण्डचन्द्रद्वय कहते हैं। १०५-१०८।।

यह सारो रचना कोष्ठो में विभाजित मण्डल की रेखाओं पर निर्भर होती थी। उन्ही रेखाओं के आधार पर चन्द्रों को आकृतियाँ आदि बनायी जाती थीं। किसो रेखा के केन्द्र बिन्दु से ब्रह्मसूत्र को घुमाकर आकृतियों का निर्माण होता था। इसके बीच वीच में हाथ रखकर अर्थात् हाथ से ब्रह्मसूत्र को लक्ष्य करती हुई गोलाकार आकृतियाँ बनतो थीं। कभो ब्रह्मसूत्र और जाव सूत्र तथा कभो खटिका सूत्र की अभि युक्त कर किट की आकृति निर्मित करते थे। इसी को आचार्य जयरथ 'ब्रह्मसूत्रनिकटकोटि' कहते हैं। इसके

# चतुरङ्गुलमानेन वैपुल्यात्तु वडङ्गुला। उच्छायात्तु ततः कार्या गण्डिका तु स्वरूपतः ॥ १११॥

अर्थात् ब्रह्मसूत्रनिकटकोटो हस्तं निवेश्य द्वितीयकोटेरारम्य मध्यभागविति-खण्डेन्दुकोटि यावत् सूत्रं भ्रामयेत् येन दैध्यत् चतुरङ्गुलमानः कटयाकारः संनिवेशः पाष्ट्वंद्वयेऽपि सिद्ध्येत् । तत्र च द्वयङ्गुलं वैपुन्यम् । द्वयङ्गुलस्वमेव मध्यभागेऽपि अतिदिशति मध्ये शलापवेपुल्यादिति । न च अविशेपेणैव सर्वत्र द्वयङ्गुलं वेपुल्यमित्याह अङ्गुलश्चाध इति । तेन कटयन्तादर्धचन्द्रस्य यथाययमङ्गुलान्ते हासः कार्य इति । इदानीं श्लाग्रं वर्तयति अध्वंत इत्यादिना । तदनन्तरं पुनरुध्वंभागे वेपुल्यात् चतुरङ्गुला वक्ष्यमाण-द्वादशाङ्गुलपद्मत्रयस्थितेः सर्वतो हस्तमात्रक्षेत्रग्रहणस्य च अन्यया अनुपपत्या शूलक्षेत्रपाष्ट्वन्तिं यावदुच्छायात् षडङ्गुलसार्धभागप्रमाणा अर्थात् वेदि

अग्रभाग में हाथ रखकर दूसरा ब्रह्मसूत्रकोटि से मध्यभागवर्ती खण्डचन्द्र तक सूत्र को गोलाकार घुमाकर दण्ड के उभय पाइवं में किट और पाइवं के आकार की सिद्धि होती है। इसे शास्त्रकार ने द्वादशाङ्गुल दीर्घा (१०७) लिखा है। चार अङ्गुल उच्छाय अर्थात् ऊँचाई इसमें अपेक्षित होती है। जैसे दक्षिण पाइवं में आकृति सिद्ध होती है, उसी तरह वाम भाग में भी आकृति का उभार निविचत है।

इसमें यह ज्यान रखना चाहिये कि, शूल के अग्रभाग के वैपुल्य के कमर तक आते आने दो अङ्गल का ह्याम हो जाना चाहिये। इस तरह वेदी पर्यन्त अर्थात् ऊपर से लेकर नीचे तक दोनों पाहवों के उभार के कारण बनने वालो वह आकृति किट, मध्य और शूल तक एक अभिनव आकर्षण का विषय बन जाती है। इसके बाद गण्डिका के स्वरूप का निर्मारण हो जाता है॥ १०९-१११॥

## पीठोध्वें तु प्रकर्तेक्यं शूलमूलं तु सुवते । शूलाग्रमङ्गुलं कार्यं सुतीक्ष्णं तु वडङ्गुलम् ॥ ११२॥ अरामध्यं प्रकर्तव्यमराधस्तु वडङ्गुलम् ।

कटिररा वा पाइवंद्वयेऽपि कार्येत्ययः। एवं पाइवंश्वज्जद्वयवर्तनामिश्रधाय
मध्यश्वज्जमि वर्त्वयित गण्डीत्यादिना। प्रथममरात्रयप्रथकं पीठोध्वं-मागद्वयसंमितोत्सेधगण्डिकात्मकं शूलमूलं कार्यम्, अनन्तरमग्रे वेपुल्यादज्जलम्,
अत एव सुतीक्षणं तृतीयभागोध्वां ज्जुलद्वयत्यागात् षडज्जुलं मध्येऽधरच
तावन्मानम्, —इत्येवमर्धेन्दुद्वयकोटी यावत् दध्यादिष्टाञ्जलं मध्यश्वज्जं
स्यात्॥१०९-११२॥

अन्नेव वेपुल्यमाह

चतुरङ्गुलनिम्नं तु मध्यं तु परिकल्पयेत् ॥ ११३ ॥ पूर्वापरं तदेवेह मध्ये शूलं तु तद्बहिः ।

पोठ के ऊर्घ्य देश में शूलमूल की मंरचना दिये हुए निर्दश के अनुमार करनी चाहिये। व्रतनिष्ठ पार्वतों का विशेषण शब्द सम्बोधन में सुब्रते! के रूप में प्रयुक्त है। भगवान् शङ्कर पार्वतों से कह रहे हैं कि, शूल का अग्रभाग तोक्ष्ण होना चाहिये। यह तोक्ष्णता नोन अङ्गुल के तीन कोष्ठकों के दो भाग दोनों और के इस विधि से छोड़े जाँय, जिससे ऊपर चलते चलते एक दम मध्य काष्ठ में नुकोले रूप से शूलाग्र निकल सके। इसमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि, अरा मध्य अराधस्तान् उभय भाग ६-६ अङ्गुल मापके हों॥ ११२॥

चार अङ्गुलों का निम्नता से युक्त मध्य का परिकल्पन शूल निर्माण को प्रक्रिया में आवश्यक होता है। यहाँ निम्नता का तात्पर्य ह्यास क्रम का ही परिणाम होता है। निचली रेखा यदि दो बालिश्त को अर्थात् २४ अङ्गुल क ग रेखा बनायी गयी हो, तो ऊपर एक विन्दु 'अ' पर कारयेत त्रिभिः सूत्रंरेकैकं बर्तयेत च ॥ ११४ ॥
कजत्रयं तु शूलाग्रं वेदांशैद्धविशास्त्रुलम् ।
कमाहकान्यमध्येषु त्र्यष्टद्वादशपत्रकम् ॥ ११५ ॥
चक्रत्रयं वातपुरं पद्ममष्टास्त्रुलारकम् ।
विद्याभिष्यं शूलमूले रजः पश्चात्र्रपातयेत् ॥ ११६ ॥

बीच में ख बिन्दु पर लम्ब बना कर अक और अग रेखाओं को मिलाने से अकग त्रिकोण रूप त्रिशूल बनता है। इसमें संहार क्रम का हास परिलक्षित होता है। सृष्टिकम में अ बिन्दु से क तक जाने वाली रेखा विस्तार प्राप्त करती हुई नीचे जाती है। उसी तरह अग रेखा भो चौड़ाई को बढ़ाती हुई आधार विन्दु पर पहुँचती है।

यह ध्यान देने की बात है कि, अर्धचन्द्र द्वय कोटि से ऊपर गण्डिका रेखा पर्यन्त ह्रास का माप चार अङ्गुलों का और पूर्व ह्रास होकर शिखाग्र तक त्रिश्ल की संरचना पूरी हो जाती है। इन त्रिश्लों में 'अरों' के माप का प्रकल्पन आवश्यक रूप से किया जाता था। अरों के माप से ही त्रिश्लाब्जों की रचना की जाती थी। पदा बनाने की उस समय भी भ्रमि प्रक्रिया अपनायी जाती थी। आज भी ज्यामिति यन्त्र (Compass) द्वारा कमल बनाये जाते हैं। इनकी संरचना १२ अङ्गुलों की चौड़ाई में चार-चार अङ्गुलों के अवान्तर कम की दृष्टि से भी जातो हैं। इससे दाय, बाय और मध्य की भ्रमि पूर्ण होती है। इस तरह ३८ और १२ का अद्भुत आनुपातिक सम्बन्ध यहाँ स्थापित होना दोख पड़ता है। फुलाये हुए गुब्बारे की तरह कमल का मध्य भाग गोल होना चाहिये। इन कमलों की विद्या शुल कहते हैं॥ ११३-११६॥

त्रिशूलं दण्डपर्यन्तं राजवर्तेन पूरयेत्।
सूत्रत्रयस्य पृष्ठं तु शुक्लं चारात्रयं भवेत्।। ११७॥
शुक्लेन रजसा श्लमूलं विद्याम्बुजं भवेत्।
रक्तं रक्तासितं शुक्लं क्रमादूर्ध्वाम्बुज्जश्रयम्।। ११८॥
शुक्लेन क्योमरेखा स्पात् सा स्थौल्पादक्कुलं बहिः।
तां त्यक्तवा वेदिका कार्या हस्तमात्रं प्रमाणतः ।। ११९॥
वैपुल्यत्रिगुणं दैर्घ्यात् प्राकारं चतुरथकम्।
समन्ततोऽष विक्षु स्युद्धीराणि करमात्रतः॥ १२०॥

इस प्रकार विद्याभिख्य त्रिष्लाक्ज संरचना के अनन्तर उसे अनुरंजित करने का उपक्रम ११६वँ क्लोक से ही कर रहे हैं—

शास्त्रकार का निर्देश है कि, शूलाब्ज निर्माण के बाद ही रजः प्रवर्तन करना चाहिये। त्रिशूल को दण्ड पर्यन्त राजवर्त से रंगना चाहिये। तीन जीवसूत्रात्मक रेखाओं के पृष्ठ भाग में अरात्रय अर्थात् तीन अङ्गुल का क्षेत्र शुक्लवर्ण का होना चाहिये। इसी तरह शूलमूल भी शुक्लवर्णी रहना उत्तम माना जाता है। विद्या कमल का यही स्वरूप शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट है। 'विद्या' नामक यह कमल वेदी के ऊपर निर्मित होता है॥ ११६३-११७३॥

उपर के तीनों कमल कमशः रक्त, रक्तिसत (कृष्णिपञ्जल) और शुक्ल वर्ण के निर्धारित हैं। क्योमरेखा भो शुक्ल रंग की होनी चाहिये। क्योमरेखा बाले पत्र एक-एक अंगुल बाह्य की ओर होते हैं। व्योमरेखा सर्वदा विद्यापद सम्बन्धिनी मानी जाती है। इसमें स्थूलत्व का आकलन स्वाभाविक रूप से होता है। यह अंगुल मात्र बहिर्भाग में निर्मित होती है। वेदी उसे उतना उपर छोड़कर नीचे निर्मित की जाती है। प्रथा के अनुसार पूर्व, दक्षिण, पिक्चम और उत्तर की ओर बनाते हैं। उसी पर त्रिश्लाब्ज का प्रकल्पन करते हैं। वेदियों का मान हाथ भर का होना चाहिये। चतुरस्र प्राकार

त्रिधा विभज्य क्रमशो द्वावशाङ्गलमानतः। कण्ठं कपोलं शोभां तु उपशोभां तवन्ततः ॥ १२१ ॥ प्राकारं चतुरश्रं तु सभूरेखासमन्वितम्। सितरक्तपीतकृष्णे रजोभिः कारयेत्ततः ॥ १२२ ॥ रक्ते रजोभिर्मध्यं तु यथाशोभं तु पूरयेत। अस्या व्याप्तौ पुरा चोक्तं तत्रैवानुसरेच्च तत् ॥ १२३ ॥

तदेवं मध्यशूलमधिकृत्य चतुभ्योंऽङ्गुलेभ्यो यथायथं निम्नं मध्यभागं वृत्रापरं परिकल्पयोदिति संबन्धः। अयमत्र अर्थः अधेन्दुद्वयकोट्युपरि यावत् गण्डिकाकोडीकारस्तावत् चतुरङ्गलवेपुल्यं, मध्यभागारम्भात्प्रभृति चतुर्णामञ्जलानां यथाययमञ्जलावशेषो हास इति । अरोपरि पद्मत्रय-वर्तनामाह तद्बहिरित्यादि । तद्बहिरिस्यिषकक्षेत्रसंग्रहेणापि त्रिभिभ्नं में: पदात्रयं कुर्यात्, एकैकं च द्वादशाङ्गुलं चतुर्भिक्चतुर्भिर्वतंयेदिति वाक्यार्थः। अष्टाङ्कुलारकमिति अष्टाङ्कुलं अष्टदलं च अरात्रेयमिति दण्ड-

(काष्ठ प्राचीर) दैष्यं का त्रिगुण वेपुल्य हाना उचित है। चारों दिशाओं में द्वार की परिकल्पना भी आवश्यक है। प्रतिभाग का त्रिधा विभाग करना चाहिये। यह १२-१२ अंगुल का होना अनिवार्य है ॥ ११८-१२१॥

इस मण्डल के मानवोकरण रूप से इसमें कष्ठ, कपोल आदि का प्रकल्पन भी करते हैं। शामा और उपशोभा के उपकरणों का प्रयोग करना चाहिये।

प्राकार काष्ठ के घेरे को कहते हैं। मण्डल के चतुर्दिक या वेदो के चतुर्दिक भो चतुरस्र रूप से इसकी संरचना होनी चाहिये। भूरेखा के सहित प्राकार का समन्वय आवश्यक माना जाता है। इसके बाद भू रेखाओं में स्वेत रक्त पीत और कुष्ण रंगों से इसे चतुरस्र **बास्ता प्रदान करनी चाहिये।** रक्तवर्णी राजवर्त से मध्य भाग समन्वित करना शास्त्र सम्मत है। इससे संबन्धि । रक्तासितिमिति कृष्णिपङ्गलम् । क्रमादिति प्रागुक्तेषु दक्षवाम-मध्येषु । व्योमरेखेति विद्यापद्मसंबन्धिनी । क्रमशस्त्रिषा विभज्येति प्रतिभागम् । पुरेति त्रिशूलाभिधानावसरे । तदनुसृतिमैव किञ्चिद्व्यनिक्तः ॥ १२३ ॥

तदेव आह

अरात्रयिक्भागस्तु प्रवेशो निर्गमो भ्रमः। अनाहतपवन्याप्तिः कुण्डल्या उदयः परः॥१२४॥

शोभा में चार चाँद लग जाते हैं। त्रिशूल वर्णन सन्दर्भ में जिस प्रकार के रंग प्रयोग अपेक्षित बताये गये हैं, वैसे ही यहाँ भी रंगों का प्रयोग होना चाहिये। वहीं की परिपाटी का यहाँ भी अनुसरण करना चाहिये, यह शास्त्र का आदेश है। १२२-१२३॥

प्रवेश, निगंम और भ्रम अर्थात् वर्त्तुल प्रयोग, इस त्रिक के अनुसार तीन अरों को विभक्त किया जाता है। इस प्रकार भी मण्डल संरचना में साधनात्मकता का सुस्पष्ट संकेत यहां शास्त्रकार दे रहें हैं। शरीर संरचना की दृष्टि से साधना की आधार शिला अधःद्वादशान्त माना जाता है। इसे अरा सन्निवेश कहते हैं। यह तोन प्रकार का सन्निवेश स्वाध्यायशील अध्येता के लिये ध्यान देने का विषय है। प्रथम अवस्था प्रवेश होतो है। कुण्डलिनी जागरण के सन्दर्भ में साधना का श्री गणेश 'प्रवेश' प्रक्रिया से ही होता है। 'प्रवेश' पूर्ण हो जाने पर 'निगंम' यत्नसाध्य होते हुए भी अयस्नसाध्य हो जाता है। वह उत्पर उठते हुए 'अनाहतव्याप्ति' को प्राप्त कर लेता है। यहाँ आकर कुण्डलिनी का 'उदय' पूरा होता है। 'उदय' को एक प्रकार का 'प्रवेध' ही कहते हैं। उषः काल में सूर्य की अद्याम का ही प्रसर होता है। हालांकि उसी समय मुकुलों में सुगबुगाहट होने लगती है। किन्तु सूर्यांदय हो जाने पर ही 'पद्ध' प्रबोध होता है। उसी समय सरोबर को सुषमा का साक्षास्कार होता है। वहो अवस्था अनाहतध्याप्ति सानी जाती है।

हृवि स्थाने गता देव्यस्त्रिश्लस्य सुमध्यमे । नाभिस्यः शूलवण्डस्तु शूलमूलं हृदि स्थितम् ॥ १२५ । शक्तिस्थानगतं प्रान्तं प्रान्ते चक्कत्रयं स्मरेत् ।

अनाहतेति प्रवेशनिर्गमञ्जमान्मनोऽरासंनिवेशस्य एतदाकारत्वात्। ईदृगेव कुण्डलिनो रूपायाः शक्तेः प्रवोधः इति उक्तं कुण्डल्या उदयः पर इति । हृदि स्थाने गता इति इच्छादोनामरारूपतया उल्लासात्। नाभिस्थ इति तत एव प्राणशक्नेदंण्डाकारतया उदयात्। हृदाति

'हृवयं शिक्तसूत्रं तुःःःः।'

इस्यायुक्त्या शक्त्यृदयस्थाने जन्माश्चारे अत एव आहं शक्तिस्थानगतं प्रान्त-मिति । प्रान्ते इति द्वादशान्ते ॥ १२४-१२५ ॥

अनाहत ज्याप्ति में 'हृदय' के अवस्थान पर ध्यान देना चाहिये 'हृदय' केन्द्र माना जाता है। यह आद्यस्पन्द और सार रूप होता है। मेर दण्ड में मध्य केन्द्र में जब प्राण कुण्डलिनी सुषुम्ना के माध्यम से पहुँचतो है, उस समय इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियों का एक समरस ज्ञिलमिल चमस्कार वहाँ लहरा उठता है। भगवान् शक्तूर भगवती संविद्रपा पावंती को सम्बोधित करते हुए कह रहे हैं कि, त्रिशूल दण्ड का यह अंश साधकों के लिये नित्य ध्यातव्य है।

दण्ड का आदि उद्गम ता शिक्तस्थान अर्थात् जन्मस्थान अर्थात् मूलाधार स्थान अर्थात् योनिस्थान से होता है। यह स्थान अधःद्वादशान्त होता है। वहीं चक्रत्रय के स्मरण करने की प्रक्रिया विधिलिस् की क्रिया के माध्यम से स्थक्त की गयो है। यह त्रिश्लदण्ड का प्रान्त भाग होता है। कुण्डिलनी की 'लपेट' यहो रहतो है, जिसे यहीं से जागृत करते है। खूलदण्ड का उदय नाभि में दण्डाकार रूप ग्रहण करता है। नाभि से यहाँ मणिपूर चक्र अर्थ लेना चाहिये, जो मूलतः मेरु दण्ड में होता है और उसकी जन्माधारात् द्वादशान्तं यावदुदये युक्तिमाह

उत्सिप्योत्सिप्य कलया देहमध्यस्वरूपतः ॥ १२६ ॥
शूलदण्डान्तमध्यस्यशूलमध्यान्तगोचरम् ॥
प्रविशेन्मूलमध्यान्तं प्रान्तान्ते शक्तिवेशमनि ॥ १२७ ॥

अनुभूति नाभि में हानो है। बस्तुतः नाभि मणिपूर चक्र का प्रतिबिम्बांग है। मणिपूर के ऊपर अनाहत का चक्राञ्च अवस्थित है। इस तरह हृदय, नाभि और जन्म स्थान रूप शक्तिसूत्र से जुड़े तोन चक्र हैं। मण्डल की संरचना में त्रिशूल दण्ड की इस परिकल्पना पर विशेष ध्यान देना चाहिये॥ १२४-१२५॥

जन्माधार से द्वादशान्त पर्यन्त प्राणशक्ति के उदय के सम्बन्ध में अभिनव युक्ति का अभिधान कर रहे हैं—

कला कला क्रम से उपर्युपरि प्राणशक्ति का प्रक्षेप साधना का विषय है। यह उस यत्नज व्यापार की सांकेतिक शब्दावली है। देह मध्य की सुपुम्ना और मेस्दण्ड की संरचना की जानकार साधक जानते हैं। उसी के आश्रय से स्वात्मक्पापकल्पन की बल मिलता है। साधक उत्कर्ष का और आगे बढता है। साधना में प्राणदण्ड के स्वका का विन्यास सिद्ध होता है और मण्डल में शुलदण्ड का विन्यास क्ष्प ग्रहण करता है।

इमी क्रम से शूलदण्ड की संरचना पूरी होती है। जहाँ तक शूल दण्डान्त का प्रक्रन है, यह बताने को वस्तु नहीं है किन्तु इसका अत्यन्त गोपन भी श्रेयस्कर नहीं माना जाता। अतः यह सकेत पर्याप्त है कि,

प्राणशूलदण्ड का अन्त ब्रह्मविल में हो जाता है। वहाँ से अर्थात् प्राण नदन कम में नादान्त तक शूलमध्यान्त हो जाता है। उसमें चिदुद्वोध की प्रक्रिया से प्रवेश मिलता है। मूलाधार से चलकर मध्यान्त की यह यात्रा शक्तिवेश्म में पूरी होती है। यह प्राण का प्रान्तान्त होता है। मण्डल में भी दण्ड का कम निर्मित किया जाता है॥ १२६-१२७॥

144

एतदपि कथिमत्याशस्त्रय आह अस्पत्यकरणं कृत्वा एकदा स्पन्ववर्तनम् । मूलमानन्दमापोडच शक्तित्रयपदं विशेत् ॥ १२६॥ तत्र पूज्यं प्रयत्नेन जायन्ते सर्वसिद्धयः।

मूलाधार में अध्वनी मुद्रा के द्वारा साधक जिस प्राणस्पन्द का प्रवर्तन करता है, वह कमशः चकों को पार करते हुए एक वार ब्रह्मिवल में अस्पन्दवत् अवस्थित होता है। पुनः नाद क्षेत्र में ले जाने के लिये नाद स्पन्द पुनः शक्तिस्पन्द से स्पन्दवर्त्तन चलता है। यहाँ 'एकदा' शब्द केवल एक बार अर्थ में नहीं है। एक बार ब्रह्मिबल से, एकवार नादान्त से, एकवार शक्ति से फिर ब्यापिनी से और समना तक यह एक बार का प्रयोग होता है। इन सभी पड़ावों पर एक बार स्पन्दवर्त्तन करना पड़ता है। यह अनुभूत सस्य है।

समना का पड़ाव भी अन्तिम पड़ाव नहीं होता। वहाँ से मातृका
मालिनी के सहस्रावर्त्तन के उपरान्त मूलाधार स्थित आनन्दधाम का
आपीडन अधिवनी मुद्रा के माध्यम में करना पड़ता है। परिणामतः शिक्तिय
पद में प्रवेश प्राप्त होता है। यह परा, परापरा अपरा का पावन उन्मना
परिवेश है। यह साधना का शिवाण्ड परिवेश है। इसमें अनुप्रवेश अशेष
आनन्दों का उस्स माना जाता है। शास्त्रकार भगवान् अभिनव उसे
अत्यन्त महत्त्वपूणं मानते हैं। इसालिये विशेष प्रयस्त के द्वारा उस पद को
पूजा योग्य मानकर पूजने की कियाशोलता के लिये निर्देश दे रहे हैं—
'तत्र पूज्यं प्रयत्नेन'। अर्थात् वहाँ पूज्य की पूजा प्रयत्न पूर्वक करें। यहा
पूजा निविकल्प अयोम में आदरपूर्वक लय होने वाली पूजा मानी जाती है।

इस निर्विकल्प पूजा को प्रयस्तपूर्वक सम्पन्त करना चाहिये। इसके परिणामस्वरूप समस्त सिद्धियाँ स्वतः कृपा कर समुपलव्य हो जाती हैं। इस पूजनयोग में सभी अध्वावर्ग का समायोजन स्वामाविक रूप से हो समस्ताम्बसमायोगात् षोढाण्वव्याप्तिभावतः ॥ १२९ ॥
समस्तमन्त्रचक्राद्यैरेवमाविप्रयत्नतः ।
षट्त्रिशत्तत्त्वरिवतं त्रिशूलं परिभावयेत् ॥ १३० ॥
विषुवत्स्थेन विन्यासो मन्त्राणां मण्डलोत्तमे ।
कार्योऽस्मिन् पूजिते यत्र सर्वेश्वरपदं भजेत् ॥ १३१ ॥
मूलमिति मत्तगन्धात्मकम् । विष्वत्स्थेनेति प्राणसाम्येनेत्यर्थः ॥१३१॥

जाता है। कला तस्व भुवन अध्वावर्ग के साथ वर्ण, पद और मन्त्राध्वा की व्याप्ति का भाव अपनी भव्यता के साथ उद्मावित हो जाता है। परिणामतः समग्र मन्त्रचक्र चिति-चमस्कार की चैतन्यपूर्ण अचियों से मानव चैतना को विभास्वर कर देते हैं।

ये सारी बातें प्रयस्न साध्य हैं। शाह्वत सत्य का साक्षात्कार अनायास नहीं होता। उसके परिवेश में प्रवेश के लिये प्रयस्न करना पड़ता है। केवल बातों से और शब्दजाल के जंजाल से षोढाध्व व्याप्ति को विभा का व्याकरण ज्ञात नहीं हो सकता। प्रयस्न करना, विधि में उतरना और छतीसतत्त्वारमक विश्व को आन्तर उपलब्धि के लिये साधना को आराधना को तरह आत्मसात् करना अनिवार्यतः आवश्यक है।

इस प्रकार की स्तरीयता प्राप्त कर सर्वतत्त्वारमक त्रिशूल का परि-भावन करना योगी का कर्तथ्य है। परिभावयेत् लिङ् लकार की एक-बचनान्ता क्रिया है। प्रत्येक साधक व्यक्तिगत रूप से स्वास्मपरिष्कार में प्रवृत्त हो और ऐसा भावन करे, शास्त्रकार की यह दिख्य देशना है॥ १२८-१३०॥

अयक्ति व्यक्ति को साधन सम्पन्नता से विश्वात्मकता का श्रुङ्गार होता है। इसका निर्देश मण्डल में त्रिशूलदण्ड की संरचना के सन्दर्भ में शास्त्रकार ने दिया। इतनी सांकेतिक स्वास्मपरिष्कृति के निर्देश के एवं शूलाब्जभेदमभिषाय भ्योमेशस्वस्तिकं निरूपयित स्वस्तिकेनाम कर्तव्यं युक्तं तस्योच्यते विधिः।

कर्तव्यमिति

'अय मण्डलसद्भावः संक्षेपेणाभिषीयते ।' (१)

अनन्तर वे पुनः प्रकृत विषय की हो चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि,

मण्डलोत्तम की संरचना में इसी प्रकार मन्त्रों का विन्यास भी अवश्यकरणीय कार्य है। इसकी विधि का निर्देश भी वे कर रहे हैं। उनके अनुसार यह किया विषुवत् में स्थित होकर करना चाहिये। विषुवत् ज्योतिष शास्त्र का शब्द है। तन्त्र में प्राणसाम्य की साधना में विषुवत् सिद्ध होता है। प्राणदण्डारमक हो जाता है। लम्ब जैसे सीधो रेखा पर पड़े और दो समकोणों की रचना कर दं। उसी तरह तुला और मेष की संक्रान्तियों को भी विषुव योग मानते हैं। प्राणदण्ड की इस सिद्धि में हो मण्डल में विषुविसिद्ध सम्पन्त होती है। उसकी पूजा से सर्वेश्वर की पूजा भो पूरी हो जातो है। इस दृष्टि से मण्डल संरचना का यह उद्देश भी है कि, इससे सर्वेश्वर पद को उपलब्धि हो सके॥ १३१॥

यहां शूलाब्ज भेद और मण्डल संरचना के सन्दर्भ में शूलदण्ड आदि में मन्त्रविन्यास आदि को चर्चा की गयो। इसके बाद व्योमेश स्वस्तिक विधि का निरूपण करने जा रहे हैं—

यहाँ ब्यामेश स्वस्तिक संरचना के सम्बन्ध में तत्कालीन प्रचलित परम्परा पर दृष्टि निक्षेप कर रहे हैं।

स्वस्तिक से भी मण्डल संरचना पूरी करनी चाहिये। यहाँ स्वस्तिक मण्डल की विधि का निर्देश शास्त्रकार कर रहे हैं। क्लोक में 'कर्त्वचं' किया के साथ कर्म का कथन नहीं है। आचायं जयरथ के अनुसार इस आह्निक के अवतरण के उद्देश्य से रचित प्रथम प्रतिज्ञाश्मक अर्थाली में यह कहा गया है कि, इत्युक्तिसामर्थ्यात् मण्डल्रम् । स्वस्तिकेन युक्तमिति स्वस्तिकयोगात् तरसंज्ञ-मिस्यर्थः । यदुक्तं

भगवन् मातृचकेश उन्मनाभयवायकः । शान्तिपुष्टिकरं बन्धं स्वस्तिकं सर्वकामवम् ॥ सूचितं सर्वतन्त्रेषु न चोक्तं परमेश्वरः । तस्य सुत्राणि लोपाच्च अमपज्कुजकल्पनाम् ॥ वव विध्नोधशमनमाप्यायनकरं महत्। १ इति ।

व्योमेशस्वस्तिकतायां तु

"यहाँ मे मण्डल सद्भाव संक्षित्त रूप से कहा जा रहा है। 'मण्डल' को उक्ति के सामर्थ्य से यहाँ भी कर्ताव्यम् किया के साथ 'मण्डलम् कर्ताव्यम्' यह अर्थ ग्रहण करना चाहिये।

स्वास्तिक से युक्त मण्डल मञ्जलमय होता है। इससे युक्त रहने के कारण इस मण्डल का नाम भी स्वस्तिक मण्डल ही व्यवहार में लाया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में त्रेशिरसोक्त आगमिक प्रामाण्य प्रस्तुत कर रहे हैं —

"भगवन् ! मातृकाचक के माध्यम मे आप उन्मना का आश्रय प्रदान करते हैं। यह शास्त्रों की मान्यता है कि, स्वस्तिक शान्ति प्रद और पुष्टिकारक होते हैं। स्वस्तिक धन्यता का प्रतोक है। इससे समस्त कामनाओं की पूर्ति होतो है। इसोलिये इसे सर्वकामद मानते हैं। सभी तन्त्रों से यह सूचित होता है किन्तु भगवन् आपके द्वारा इस सम्बन्ध में हमें कुछ भी बतलाने की कृपा नहीं की गयी है। कृपाकर हे परमेश्वर! आप हमें स्वस्तिक मण्डल की निर्मित के सूत्रों की, मूत्रों के लोप, भ्रम अर्थात् आवर्त्त से बनने वाले कमलों की कल्पना की जानकारो देने की कृपा करें। स्वस्तिक मण्डल विघ्नों की राशि को ध्वस्त करता है और परम आप्यायक भी माना जाता है।" इन श्लोकों में आये हुए लोप, भ्रम और पद्धल कल्पना के अन्य अर्थं भी स्थाये जा सकते हैं।

'महान्योमेशिक द्वन्य बेह्धूपं समर्पयेत्।' इत्याचुक्त्या अन्वर्णब्योमेशशब्दब्यपदेश्येन नवात्ममट्टारकेण अधिष्ठेयात्वं निरूपियतुं तिद्विभिन्न आह

नाडिकाः स्थापयेत्पूर्वं मुहूतं परिमाणतः ॥ १३२ ॥ शक्रवारुणविषस्थास्य याम्यसौम्यगतास्तचा ।

व्मोमेशस्वस्तिकता के सन्दर्भ में एक अन्य उद्धरण प्रस्तुत कर रहे हैं— "महाव्योमेश लिङ्ग के लिये देह वृप समर्पित करना चाहिये।"

देहघूप का समर्पण एक प्रकार का तप है। देह ही घूप बन गया है। देहाध्यास के विकार कोलित किये जा चुके हैं। समर्पण से बढ़कर मृक्ति का कोई!दूसरा उपाय भी नहीं माना जाता। महाक्योमेश लिङ्ग के लिये देह से बढ़ कर काई दूसरा घूप हो भी नहीं सकता।

इस आगमोक्ति द्वारा दो वस्त्वर्थों पर बल दिया गया है। १. महा-ब्योमेश अन्वर्थं व्यपदेशात्मक संज्ञा है। २. इससे नवात्मकभट्टारक का अधिष्ठेयत्व निरूपित हो रहा है। इसकी विधि का निर्देश यहाँ कर रहे हैं—

पहले मण्डलसद्भाव शब्द का प्रयोग किया गया है। मण्डल सद्भाव स्वांस्तक मे युक्त होना चाहिये। इस शास्त्रकार को सद्भाव शब्द बड़ा प्रिय है। मातृ सद्भाव, भैरव-सद्भाव सृष्टि-सद्भाव शब्दों के सद्भाव शब्द विशिष्ट अर्थ गाम्भीर्य को आत्मसात् कर प्रयुक्त किये गये हैं। स्वस्तिक हो और उसी में मण्डल सद्भाव की भव्यता हो, तो समझिये, कलनामयो कल्पित-कलेवरा कला देवी का श्रुङ्कार हो जाता है। इसी की विधि का निर्देश कर रहे हैं—

सर्व प्रथम नाडिका की संरचना करनी चाहिमे। नाडिका का अपश्रश शब्द 'नाडा' आब भी प्रचलित है। यह लालपीले रंगों से रंगे धागों का नाडिकाः सूत्राणि । मुहूर्तेति त्रिक्षत् । क्षकेति पूर्वापरायताः । बाम्येति दक्षिणोत्तरायताः ॥ १३२ ॥

एक्च कि स्यादित्याह

एकोर्नात्रशद्वंशाः स्युर्ऋंजुतियंग्गतास्तया ॥ १३३ ॥

वंशा भागाः। ऋज्विति पूर्वापरगताः, तिर्यमिति दक्षिणोत्तरगताः

11 555 11

संग्रह होता है। एक प्रकार का पूजा द्रव्य है। इसे रक्षा की जगह बाँधते मी हैं। इसी प्रकार के सूत्र का नाडिका कहते हैं। इसे रंगों में इबो कर गीला कर लेते हैं। दोनों छोरों को दा व्यक्ति हाथ में दबा कर किसी पटल पर रखते हैं। इसी के उच्छलित दबाब से पतलो रंगीन रेखा उभर बाती है। कर्मकाण्डी लोग सर्वतोभद्र मण्डल मंरचना के अवसर यह क्रिया अवश्य करते हैं। इसी नाडिका अर्थात् 'नाडा' रूप सूत्र को पटल पर अवस्थित करना चाहिये। इससे रेखायं बन जायंगो। ये रेखायं मात्रा में ३० होनी चाहिये। इन्हें पूर्व पिरुचम और उत्तर दिक्षण किन से एक दूसरे पर रखकर दबाने से मण्डल का एक चित्र बनने जगता है॥ १३२॥

यह चित्र कैसे बनता है, इसका वर्णन कर रहे हैं—

जब रेखायं तीम वनंगी, तो उसके एकोनिंत्रश अर्थात् २९ विभाग होंगे। इन विभागों को तिर्यक् रेखाओं से क्रास करते हुए २० और रेखायं खीचेंगे, तो उनमें २९ × २८ = ८४? आठ सो एकतालिस लघु चतुर्भुज के कक्ष दीख पड़ने लगेंगे। आचार्यं जयस्य ने अर्थ को सरल करने की दृष्टि से ऋजु शब्द का अर्थ एक एककर प्रस्तुत किया है। सबसे पहले 'वंश' शब्द का विभाग है।

वस्तुतः वंश शब्द कुल और बाँस इन दो अर्थों में ही व्यवहृत होता है। यह इसका तीसरा अर्थ है। ऋजु रेखा सरल रेखा होती है। इसे और स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि, पूर्व से पश्चिम भाग तक जाने वाली रेखायें एतदेव हृदयञ्जमीकरणाय मंकलयति

अष्टी मर्मशतान्येकचत्वारिशच्च जायते।

मर्मेति भागाः । एवं हि एकोनित्रशतेरेकोनित्रशत्येव गुणने भवेत् ॥ एतदेव विभजति

वंशैविषयसंस्थैश्च पद्मं युग्मेन्दुमण्डलः ॥ १३४॥ र संस्थैभेवेत्पीटं स्वस्तिकं सर्वकामदम्।

वसुसंख्येद्वरिवोयावेवं भागपरिक्रमः ॥ १३५ ॥

होती हैं। इसा तरह तिर्यक् रेखायें उत्तर दक्षिण को आर खीचकर या नाडिका के दबाव से बनती हैं॥ १३३॥

इसे और भो हृदयङ्गम करने के लिये आगे की कारिका का अवतरण कर रहे हैं—

इस तग्ह पूर्व-पिश्चम और उनके ऊपर उत्तर-दक्षिण रेखाओं को संरचना से इस मण्डल में ८४१ भाग उभर आते हैं। यह प्रक्रिया प्रायः सभी मण्डलों में रेखा-विभाग से अपनायो जाती है। यहाँ पर २९ को २९ से ही गुणित करने पर ही ८४१ भाग बन पाते हैं। इन भागों को इस तरह से ही विभाजित करते हैं।

यह विभाजन पद्म, इन्दु मण्डल, पीठ, वीथी और द्वार रूप से होता है। चतुर्दिक् २९ में से ५ कक्षों का सर्वप्रथम विभाजन करते हैं। विषय पाँच होते हैं। क्षिति, जल, पावक. गगन और समीर। इन बिषयों के लिये इस मण्डल में चारों और २६ के भाग छोड़ने से ५ भागों की पूर्ति हो जाती है। पूर्व २६ +पश्चिम २६ =५। इसी उत्तर २६ और दक्षिण २६ भाग कुल ५ भाग होते हैं। इन्हें स्वस्तिक पद्म कहते हैं।

इसके बाद के दो भाग (लघु चतुर्भुज भाग) इन दो भागों को पुरम इन्दु मण्डल कहते हैं। इसके बाद ६ भाग पीठ रूप से विभाजित करते हैं। श्रीत॰—११ विषयेति पञ्च । एतज्ब सर्वतः, येन प्रतिपाइव साध भागद्वयं स्यात् । एवमुत्तरत्रापि ज्ञेयम् । पद्मस्येव विशेषणं युग्मेन्दुमण्डलमिति स्वस्तिकमिति । तद्योगादत्रेव प्राधान्यमभिव्यक्तुं सर्वकामदिमिति उक्तम् । तेन पञ्चभिभिगैः पद्मं, द्वाम्यामिन्दुमण्डलं, षड्भः पोठं, अष्टभिवींथो, अष्टभिश्च द्वारमिति एकोनित्रिशत् भागा इति उक्तमेव भागपरिक्रम इति ॥ १३५॥

तत्र द्वारं तावत् वर्तयति

रन्ध्रविप्रशराग्नींश्च लुप्येद्बाह्यान्तरं क्रमात् ।

मर्माणि च चतुर्दिक्षु मध्याद्द्वारेषु सुन्दरि ।। १३६ ।।

विह्नभूतमुनिव्योमबाह्यगर्भे पुरोषु च ।

लोपयेच्चैव मर्माणि

रन्ध्राणि नव, विप्रा ऋषयः सप्तः, शराः पञ्च, अग्नयस्त्रयः। अत्र

इसमें ६ चतुर्भुज अश आत हैं। पुनः ८ चतुर्भुजांशों को मिलाकर वीथी होती है और शेष आठ भागों वाले मण्डलांश को द्वार संज्ञा प्रदान करते हैं। इसी को 'रस' अर्थात् ६ भाग से पीठ, वसु अर्थात् आठ आठ से वीथी और द्वार होते हैं। यही भाग का पूरा कम है। ५+२+६+८+८=२९ भागों का यह विभाजन स्वस्तिक मण्डल की विशेषता है। यह मण्डल समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला है। १३४-१३५॥

पहले द्वार प्रवर्त्तन का स्पष्टीकरण आवश्यक है। यहाँ वही उल्लिखत कर रहे हैं—

रन्ध्र ९ विष्र अर्थात् ऋषि ७, शर अर्थात् काम के वाण ५ अग्नि अर्थात् ३, इन भागां को चारों और के द्वारांशों से मिटा देना चाहिये। इन अंशों के लुप्त करने से बाहर से लेकर भीतर तक मिटाने का परिणाम यह होता है कि, मेठ नामक प्रसाद के तल भाग को रचना की आकृति का सन्निवेश सामने जा जाता है। मध्यमिधकृत्य चतुर्षु अपि द्वारेषु बाह्यादारम्य अन्तर्यावत् क्रमेण रन्ध्रादि-संख्याका भागा लोप्याः, येन अत्र मेर्वाख्यप्रासादिवशेषतलच्छन्दाकारसंनिवेशः स्यात् । भूतानि पञ्च, व्योमेति शून्याकारतया रन्ध्राणि लक्षयिति, तेन उभयोरिप द्वारपादवंयोबिद्यादारम्य अभ्यन्तरं यावत् बह्मयादिभागजातं लोपयेत्, येन द्वारपाय एव अन्तर्म्खः पुर्याकारः संनिवेशः स्यात् ॥ १३६॥

एवं दिक्चतुष्टये वर्तनामिभधाय काणेष अपि आह

## अन्तर्नाडिविवर्जितान् ॥ १३७॥

### द्वारप्राकारकोणेषु नेत्रानलशरानृतुन्।

नेत्रे हे, ऋतवः षट् । एवं द्वारकोणेषु एकैकभागपरिहारेण हित्रिपञ्च-सख्याकान् भागानन्तराभ्य लोपयेत्, ऋतुसंख्याकांस्तु पृथगुपादानादेव निरव-शेषान् यदुभयदिगृद्भूतशोभाद्रयसंभेदात् कोणेषु गोमूत्रिकाबन्धप्रायः संनिवेश उदियादिति द्वारसन्धिः ॥ १३७ ॥

द्वार के पार्श्व में वर्तमान पूर्वोत्तर दोनों भागांशों में कमशः ३, ५, ७ और ९ मागों को बाहर से भोतर तक मिटा देना चाहिये। इन अंशों का लोप कर देने से एक ऐसी आकृति सो उभरती है कि, उस प्रासाद के अन्तर्भागीय द्वारदेश के आकलन होने लगते हैं। यह अन्तर्म्ख पुरी के आकार का सन्तिवेश इस मण्डल संरचना से प्रत्यक्ष हो जाता है।। १३६॥

इस मण्डल के चारों विभागों में पद्म आदि भागों से लेकर द्वार तक जिस तरह का कर्मकाण्ड किन्पिन और चरितार्थ करना चाहिये, इन बातों का उल्लेख यहाँ तक किया गया । द्वारकोणों में कैसा वर्त्तना होनी चाहिये, इसका उल्लेख यहाँ कर रहे हैं —

द्वारकोणों में आठ अश होते हैं। इनमें अन्तः सूत्र रेखा को छोड़कर भीतर से हो २, ३, और पाँच भागों को विलुप्त कर देना चाहिये। नेत्र २, अनल ३, और शर ५ इनका पृथक् उल्लेख शास्त्रकार ने किया है। इसके बाद ऋतु का उल्लेख है। ऋतुएँ ६ होती हैं। इस तरह इसी कम से पूर्व इदानीं वीथीं वर्तयितुमाह नाडयो ब्रह्मवंशस्य लोप्या नेन्नाद्रसिंग्यताः ॥ १३८ ॥ वह्ने नेन्नानलौ लोप्यो वेदान्नेत्रयुगं रसात् ॥ नेत्रं सौम्यगतं लोप्यं पूर्वाद्वेदानलौ रसात् ॥ १३९ ॥

तत्र द्वारे लग्नस्य ब्रह्मवंशस्य दक्षिणपाश्वं यत् नेत्रं द्वितोयो भागः,
तत आरभ्य रसिस्थताः षड्भागा लाध्याः, तदुपरि वह्नेस्तृतायादारभ्य
नेत्रानलौ पञ्च भागा इत्यर्थः, तदुपदीप बदात् चनुर्थादारभ्य नेत्रं च युगं च
नेत्रयार्थुगं वित चत्वारः, तदुपर्यीप रसात् पष्ठादारभ्य नेत्रं भागद्वय लोध्यमित्यर्थः एतदव वामपाश्वंऽपि आर्तादशःत सौम्यत्वादिना । एवं साम्यगतमिष
पूर्वात् प्रथमं निर्दिष्टात् नेत्रात् द्वितोयभागात् 'पाठकमादर्थकमा वलोयान्'
इति नीत्या अनलात् तृतीयात् वेदात् चनुर्थात् रसात् षष्ठात् च आरभ्य
भागजातं लाध्यामत्यर्थः । वस्यमाणसक्तलवोयोक्षेत्रमंमाजंनानुमरणात् तदन्तरिप
लोपसादः ॥ १३८-१३९॥

प्रिचम उत्तर दक्षिण दिग्भागों में काणों में एक ऐसो आकृति का उभार होता है, मानो गोम्त्रिकाबन्ध हो हो। इससे प्राचान काल में भी भारतीय प्रामाद संरचना के सन्दर्भों का आकलन होने लगता है।। १३७॥

जहाँ तक वीथो का प्रश्न है, इसमें भी आठ भाग हो गृहोत होते हैं। वीथी का पूरा क्षेत्र २७२ भागों में विभक्त माना जाता है। द्वार पर लगने वाले वंदा अर्थात् भाग को ब्रह्मवंश कहते हैं। उसके दायें भाग में अवस्थित दूसरे भाग से लेकर छः भाग लोप कर देने पर वीथी का पहला कम पूरा होता है। दूसरे कम में तीयरे भाग से लेकर नेत्रानल (२+३=) पाँच भाग हो लोप्य माने जाते हैं। उसके ऊपर चौथे भाग से लेकर नेत्र युग (२+२)=४ भाग हो लोप्य होते हैं। पुनः चौथे कम में इस अर्थात् पढ़ठ भाग से प्रारम्भ कर केवल २ भाग हो लोप्य होता है। इसो तरह सौम्य गत लोप का कम भो सम्पन्न होता है। अर्थतः यह निष्कर्ष निकलता

एवं पुरीसंनिवेश वर्तियत्वा स्वस्तिकवर्तनामपि बाह लोकस्था नाडिका हिस्बा नेत्राहुँदाग्नयः क्रमात् । शरैवंह्रिगतं चैव युगं नेत्राग्नयो रसात् ॥ १४०॥ नेत्रात् पूर्वंगताञ्चैव

ब्रह्मवंशादारम्य लोकस्थान् सप्त भागान् परित्यज्य यत् नेत्रं नवमो भागस्तमाश्चित्य वेदाश्च तत्मंनिकृष्टं त्रयं चेति चत्वारो भागा वक्ष्यमाणलोप-दृष्ट्या स्वस्तिकेकाञ्चलया शोभाकारा लोप्याः । तदनन्तरं नेत्रशब्दव्यपदिष्टात् नवमात् भागादारम्य शरैरित्युक्तेन प्रत्यावृत्त्या द्वितोयपङ्किगतेन पञ्चमेन भागेन सह अग्नयस्त्रयो भागा लोप्याः ।

'संव बाबारयो राम " "" "" "" ।"

है कि, दूसरे, तीमरे, चौथे और छठें से प्रारम्भ कर उक्त निर्धारित भागों का लोप करना चाहिये॥ १३८-१३९॥

इस मण्डल को स्वस्तिक मण्डल की संज्ञा प्रदान को गयी है। स्वस्तिक की मिद्धि कैमे होती है, इसका ऊहत गास्त्रकार ने इस प्रकार किया है—

लाक सात होते हैं। अतः लोक ७ अंक का वाचक शब्द माना जाता जाता है। ब्रह्मवंश रूप जो पहली नाड़ी है, उससे आरम्भ कर सात भागों को छोड़कर अर्थात् एक ब्रह्म को छोड़कर और दूसरे लोक भाग के सात अर्थात् इन दोनों के अतिरिक्त जो भाग होगा, वह नवाँ भाग हो होगा। ये दो और उसके ब्राध्यित वेद अर्थात् चार और अग्नि अर्थात् तोन भाग कुलचार भाग हाते हैं। ये चार भाग लोष्य माने जाते हैं। इससे स्वस्तिक मंरचना की भूमिका पूरी होतो है।

वेद और अग्नि की सन्धि का उदाहरण 'सैष दाशरथी रामः' की पिड्कित में दिया गया है। नेत्र शब्द का यहाँ द्वर्थिक प्रयोग स्वस्तिक सिद्धि में सहायक है। नेत्र नवम भाग परक है। प्रत्यावृत्ति कम में दितीय

इतिवत् वेदाग्नय इत्यत्र सन्धिः । शरशब्दव्यपदिष्टादिष यत् युग्मं द्वितीयो भागस्तं विद्वयुतं भागत्रयेण सह लोपयेदित्यर्थः । कमात् ततोऽपि पूर्वात् युग्शब्दव्यगदिष्टात् नेत्रादविशष्टात् नेत्रं द्वितीयो भागाऽग्नयस्त्रयो भागाश्च लोप्या इति स्वस्तिकसिद्धिः । एवं दिग्नतरेष्विप ज्ञेयम् । अत्र पीठे च पूर्वतः स्वस्तिकद्वयं वर्तयिस्वा पश्चिमतो वर्तनोयं येन मर्वनः संनिवेशस्य सादृश्यं स्यात् ॥ १४० ॥

एतच्य उभयमि संनिवेशं प्रदर्शयन्तुपसंहरात
सुमेरुद्वारसंजितः ।
स्वस्तिका च पुरो रम्या चतुर्विक्षु स्थितावुभौ ॥ १४१ ॥
उभाविति स्वस्तिकापुरोसुमेरू ॥ १४१ ॥

पिक्तिगत पञ्चम भाग के साथ तीनों भागों का लोप करना चाहिये। श्लोक की तोन पिक्तियों में हो चारों भागों के स्वस्तिकों के निर्माण की विधि का निर्देश है। जितना द्रविड प्राणायाम आवार्य जयरथ ने किया है, उससे अच्छा होता कि, चित्र के साथ यह सब स्पष्ट किया जाता। बिना इन निर्देशों के कभी स्वस्तिक रचना नहीं की जा सकतो है। मण्डल के मोतर पद्म, वीथो, पीठ और द्वार का कहन कि जाई से किया जा सकता है।

तत्कालीन तान्त्रिक कर्मकाण्ड को यह कलना कला, उपासना और सामाजिक एकता की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण थी। सन्निवेश के सादृश्य को कल्पना प्राकृतिक समन्वयवादिता के सिद्धान्त के अनुकूल थी। आज शास्त्र के माध्यम से उस युग की इस लोकात्तर सभ्यता का पता चलता है किन्तु सयय चक्र ने इसे काल के अखण्ड सद्भाव में समाहित कर लिया है ॥ १४०॥

इस विषय का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि,

सुमेरु द्वार देश को संज्ञा निर्धारित थी। इस पीठ और वीयो की संरचना से जिस पुरी को प्रकल्पना पूरी होती थी, उसे स्वस्तिका कहते थे॥ १४१॥

नतु कियति भागजाते वीथी छोपना भवेदित्याशङ्कथ आह ममंणां च शते हे च ऋषिभिर्गुणिता विशः । नेत्रादिकांश्च संमार्ज्यं मार्गमध्यात् सुशोभने ॥ १४२॥

दिश इति दश ऋषिभिः सप्तिमगृणिताः सप्तिज्ञायन्ते । नेत्रे हे । तेन द्वासप्तस्यधिकशतद्वयात्मिन वीथीक्षेत्रे लोपनां कृत्वा गृदः स्वस्तिका-पुर्याख्यां वीथीं वर्तयेदिति शेषः ॥ १४२ ॥

इदानीं पद्मं वर्तयति

ऋवित्रयकृते मध्ये

ऋषित्रयकृते इति एकविशतिधा विभक्ते इस्यर्थः। एतदेव विभजति

विषयः कणिका भवेत्।

नेत्रीकृतान्वसून् पत्रं नेत्रं सकृद्विभाजितम् ॥ १४३ ॥

विना लोप की प्रक्रिया अपनाये कोई रचना नहीं बनायी जा सकती। चाहे वह पद्म हो, पीठ हो, वीथी हो या द्वार हो क्यों न हो। सारी प्रक्रिया ८४१ वंशों पर निर्भर है। इसमें अभ्यास की महती अपेक्षा होती होगी। मर्म अर्थान् वंश अर्थात् भाग जो २९ × २९ के गुणनफल से रेखाओं के मेलापक से बने हैं, उन्हों को मिटाने और रखने का एक प्रकार का यह खेल है। खेल-खेल में स्वस्तिक मण्डल सम्पन्न होता है।

वीधी की बनावट में दिक् अर्थात् १० से ऋषि अर्थात् सात से गुणा करने से सत्तर संख्या आती है। इसमें २०२ का योग करने पर २७२ होता है। इतने ही मर्म वोधी में विलुप्त होते हैं। इनकी लोपना से स्वस्तिकापुरी की वीधी बन जाती है।। १४२॥

इसी तरह पद्म के निर्माण में भी मर्मों के लोप की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। उसी प्रवर्तन की विधि का निर्देश कर रहे हैं—

#### विद्व वसुगतं इत्वा शशास्त्रस्यांइच लोपयेत्।

नेत्रीकृतानिति द्विगुणीकृतान् । सर्वतो द्वि काँणकार्यं परिकल्पितात् भागपञ्चकादविशिष्टाः षोडशैव भागाः पत्रवर्तनार्यं भवन्तीति भावः । प्रतिदिक्कं हि सप्तभागान्तं दलाग्रस्य वर्तियष्यमाणत्वात् सथ्योमरेखमण्ट-भिरेव भागः पत्रं स्यात् । कथमित्याह नेत्रिमस्यादि । नेत्रमिति द्वितीयं भागम् । सकृद्विभाजितिमिति एकेनैव सूत्रेण द्विधाकृतिमत्यर्थः । एवं विद्वित्त तृतीयं भागम् । तदेतद्भागद्वय वसुगतं सकलक्षेत्रपर्यन्तं द्विधा विधाय शशाक्कस्थान् लोपयेत् केसरदलसन्धिदलाग्रसंपत्तये शशाङ्काकारं भ्रमत्रयं द्यादित्यर्थः ॥ १४३ ॥

ऋषि अर्थात् ७ का त्रय अर्थात् ३ से गुणा करने पर अर्थात् २१ प्रकार से विभक्त करने पर विषय अर्थात् ५ को किंणका होतो है। शेष सालह भाग अविषय्ट रहते हैं। १६ संख्या वायु अर्थात् ८ को नेत्रोकृत अर्थात् दिगुणित करने से भी आती है। ये भाग पद्म के पत्र के लिये प्रयोग में लाये जाते हैं। १६ भागों में से एक नेत्र अर्थात् दो भागों में एक को भी सकृत् अर्थात् एक सूत्र से द्विधा विभाजित करने पर तीन भाग वन जायेंगे। इस स्थिति में विह्नभाग अर्थात् नोमरे भाग की शिरीरेखा का लीप करने के कम में सकल क्षेत्र पर्यन्त जशाङ्ककार नीन श्रीम में नयी आकृति बनायो जा सकेगी। इस प्रकार को आकृति में पद्म का आकार उभर आयेगा। यह ध्यान देने की बात है कि, पद्म के कोणाग्र के बीच को सीधी रेखा का लोप हो गया है। इसी तरह के लोप चारों दिशाओं में करने पड़ेंगे। तभी पद्म की पूरी आकृति बनतो है। केशर दलों और सन्धि दलों के अग्रभाग की सिद्धि के लिये ऊपरी रेखाओं का लोप करना आवश्यक हो जाता है। यह सब अभ्यास का विषय है। ग्रन्थ में सर्वत्र चित्र का अभाव है। १४३॥

कथमिल्याह

## बह्नोषुऋषिमच्याच्च लोप्यं पीठेन्दुकावि ॥ १४४॥

त्रिभः पञ्चभः सप्तिभागंरविच्छन्नात् मध्यात् कणिकादेशादारभ्य पीठसंलग्नचन्द्रमण्डलपर्यन्तं यावदेतत् लापनीयमित्यर्थः । इदमत्र तात्पर्यम्— तृतीयवृत्ते द्वितीयभागान्तः पातितसूत्रादारभ्य ब्रह्मवंशमध्यं यावत् भ्रमं दशादिति षोडश दलाधीनि उत्पादयेत्, एवमेव दलाग्राण्यपि, किन्तु प्रागुक्तवत् ग्यत्ययेनेति ॥ १४४॥

एवं पद्मस्य वर्तनामभिधाय पीठस्यापि आह ब्रह्मणो नेत्र विषयान्नेत्राद्वेदानलौ हरेत् । सागरे नेत्रकं लोप्यं नाडयः पूर्वेदिग्गताः ॥ १४५॥

शशास्त्राकार तीन भ्राम देने की विधि के सम्बन्ध में अपने विचार स्थक्त कर रहे हैं—

तीन, पाँच और सात भागों से अविच्छन मध्यकिणका के क्षेत्र से प्रारम्भ कर पीठ प्रदेश में संलग्न चन्द्र मण्डल पर्यन्त भाग का लोप करना चाहिये।

इसका ताल्पर्य यह है कि, नोसरे वृत्त में दूसरे भाग में यदि सूत्र स्थापित किया जाय और उमे ब्रह्मवंश के मध्य भाग तक भ्रमि दो जाय, तो १६ दलार्घ उत्पादित होते दीख पड़िंगे। इसो तरह दलों के अग्रभाग भो निर्मित होंगे किन्तु इस प्रक्रिया में प्रथम निर्दिष्ट विधि के व्यत्यय पर भी ध्यान देना चाहिये॥ १४४॥

अब पीठामिधान प्रक्रिया पर विचार व्यक्त कर रहे हैं—
ब्रह्मपद से नेत्र अर्थात् द्वितीय भाग पर ध्यान दीजिये। वह मूल
बिन्दु माना जाता है। वहां से विषय अर्थात् पांचवें भाग को देखिये।
अर्थात् ब्रह्मपद से छठवं भाग के अन्तर्गत पड़ने वाले इन भागों में से दो को

ब्रह्मणो ब्रह्मपदात् यत् नेत्रं हितीयो भागस्तत आरम्य विषयाः पञ्च ब्रह्मण आरम्य षष्ठो भागस्तद्गतान् वक्ष्यमाणरेखानुगृण्यात् पिक्तिस्थान् वर्तियिष्यमाणस्वस्तिकदेशातिरिक्तदेशे अन्यलोपनानुवतेष्च पञ्च भागात् नेत्रात् पार्श्वद्वयात् लोपयेत् । एवं ब्रह्मणो वेदानली सप्तभागस्थानि उदयतः पञ्चेव हरेत् । तत एव सागरे चतुर्ये भागे नेत्रकं हितीयो भागो ब्रह्मणः पञ्चमस्तद्गतानिप उभयतः पञ्चेव लोपयेत् येन पूर्विदिश

'पीठं रखात्रयोपेतं सितस्रोहितपोतलम् ।' (१४८)

इतिवक्ष्यमाणदृशा तिस्रः पट्टिकारूपा नाडिका भवन्तीस्यर्थः। पूर्वस्या उप-लक्षणस्वादन्यदिक्षु अपि अयमेव विधिः ॥ १४५ ॥

एवं दिक्षु वतंनामिभधाय कोणेष्विप आह

भूतनेत्रगतान्मूर्ध्ना नेत्राद्द्विविह्नद्दित्रकात् । सौम्यगात् पोठकोणेषु लोपयेत चतुष्वंपि ॥ १४६ ॥

छोड़कर तीन भागों का लोप करना चाहिये। पुनः सागर अर्थात् चतुर्यं भाग के नेत्र अर्थात् द्वितीय भाग जो ब्रह्मपद से पांचवां पड़ता है, उनमें भो उभयतः पांच भागों को लुप्त करना चाहिये। क्लोक १४८ के अनुसार तीन पट्टी की नाडियाँ अर्थात् सूत्र हो जाते हैं। पूर्वदिशा का यद्यपि उल्लेख है फिर भी सभी दिशाओं के लिये यही नियम है।। १४५॥

स्वस्तिक सिद्धि के उद्देश्य से की गयी आवश्यक दिग्वर्त्तना का उल्लेख करने के बाद कोण वर्त्तना का उल्लेख कर रहे हैं—

ब्रह्मकोण की गणना से या पार्श्वकोणों को गणना को दृष्टि से भूत अर्थात् पाँचों (महाभूत पाँच ही होते हैं) भाग के मूर्धामाग से द्वितीयस्य जो तीन भाग अवस्थित हैं, उनका स्रोप करना चाहिये। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि, पार्श्वगति से तोन भागों का स्रोप नहीं होना धाहिये। बह्यकोणगत्या पाइवंगत्या वा भूतं पञ्चमो भागस्तस्य मूर्घ्ना उपरि-तनेन देशेन नतु पार्श्वादिना द्वितोयस्था ये त्रयो भागास्तान् लोपयेत्। नेत्रादिद्वह्मोति द्विशब्दमिहम्ना भूतपदकथितादिप यो द्वितोयो भागोऽर्थात् तेन मह तत्संलग्नं भागत्रयं लोपियत्वा तद्द्वितोयमिप भागत्रयेण सह लोपयेत्, एवं दृक्तिकमित्यनेन ततोऽपि द्वितोयस्त्रिकोणेन सह लोप्य इति स्वस्तिक-सिद्धिः। एवं सोम्यगात् स्वात्तरदिवस्थयंन आग्नेयकोणगात् स्वस्तिकादारम्य चतुर्षं अपि पोठकोणेषु गृहर्लोपयेदिस्यर्थः॥ १४६॥

अत्रेव रजः पातं निरूपयति

वलानि कार्याणि सितैः केसरं रक्तपीतलैः। कणिका कनकप्रस्था पल्लवान्ताद्य लोहिताः॥१४७॥

जहाँ तक नेत्र अर्थात् ब्रह्मकोण से तीसरे भाग का प्रश्न है, वहाँ से दूसरे और तीसरे भाग का लोप करना चाहिये। इसो तरह दृक् त्रिकात् में पञ्चम्यन्त के बल से यह निष्कर्ण निकाला जा सकता है कि, त्रिकोण के द्विताय का भी लोप करना चाहिये। जहाँ तक सीम्यगत अर्थात् उत्तर दिक् स्थित भाग मे पीठ कोण का प्रश्न है, यह अग्नि कोणस्थ स्वस्तिक कोण से आरम्भ करने का अर्थ दे रहा है। वहाँ से आरम्भ कर चारों पीठ कोण में लोप्य भागों का लोप गुरु को करना चाहिये॥ १४६॥

रंग भरने की प्रक्रिया का उल्लेख कर रहे हैं। स्वस्तिक को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से रंग भरने की कला का उल्कर्ष उस समय भी था, इन इलोकों से सिद्ध होता है—

पद्म संरचना में दलों पर क्वेत रंग भरना चाहिये। केशर रक्त और पीत इन दोनों के मिश्रण से बने रंग से रँगना चाहिये। काँणका स्वणंवणीं होनो चाहिये। पल्लवान्त भाग में लौहिल्य वर्ण ही अच्छा लगता है। जहाँ तक ब्योम रेखा का प्रकृत है, वह चमकीले क्वेतवर्ण की होनो चाहिये। पदम

क्योमरेखा तु सुसिता वर्तुलाक्जान्तनीलभाः।
पोठं रेखात्रयोपेतं सितलोपितपोतलम् ॥ १४८॥
स्वस्तिकाच्च चतुवंणां अग्नेरीशानगोचराः।
वीथो विदुमसंकाशा स्विविश्वस्त्राणि बाह्यतः॥ १४९॥
इन्द्रनीलनिभं बज्रं शक्ति पद्ममणिप्रभाम्।
वण्डं हाटकसंकाशं वक्त्रं तस्यातिलोहितम् ॥ १५०॥
नीलद्युतिसमं खड्गं पाशं वत्सकसप्रभम्।
घ्वजं पुष्पफलोपेतं पञ्चरङ्गेशच शोभितम्॥ १५१॥
गवा हेमनिभात्युपा नानारत्नविभूषिता।
शूलं नीलाम्बुजसमं ज्वलद्वह्नचुप्रशेखरम्॥ १५२॥
तस्योपरि सितं पद्ममोषत्पीताष्णप्रभम्।
चक्रं हेमनिभं बोप्तमरा वैद्र्यंसंनिभाः॥ १५३॥

का जो वर्त्ल भाग दृष्टिगत होता है, उसका अस्त्य भाग नोलवर्णी होना चाहिये॥ १४७॥

पाठ संरचना का वर्णन आ चुका है। उसकी नीन रेखाओं को इवेत-रक्त और पीत रंग से रंगना चाहिये। चार वर्ण के अग्न-ईशान कोणीय स्वस्तिक होने चाहिये। वीथी चिद्रम रंग को होनी चाहिये। जिन दिशाओं में द्वार के बाह्यभाग भी यदि अस्त्र रचना को गयो हो, तो यह ध्यान देना चाहिये कि, बच्च इन्द्रनील मणि वर्ण का हो। शक्ति पद्म मणि के समान होना चाहिये। दण्ड का रंग हाटक अर्थात् स्वर्ण के समान रहता है। वस्त्र लोहितवर्णी, खच्च नीलमणि के समान, पाश वत्सक रच्च का, ध्वज पुष्प फल से समन्वित हो, जिसमें रच्च-विरक्षे पुष्प हों तथा फल लगे हुए हों, गवा सोने के रंग की हो, जिसमें अनेक रत्न जटित हों, शूल नीलकमल के समान अरामध्यं सुपीतं च ग्राह्यं ज्वालारुणं भवेत्। देवदेवस्य सर्वकामफलप्रदम् ॥ १५४॥

स्वस्तिका इति पीठगता वीथीगताश्च । विद्रमसंकाशेति स्वस्तिक-वर्जम् । बाह्यादिति द्वारादिप ।। १५४॥

एवं श्रोतिशिराभैरवोक्तिप्रसङ्गात् व्योमेशस्वस्तिकमिषाय श्रोसिद्धाः तन्त्रोक्तमपि शुलाब्जमभिधते

#### भोसिद्धायां शलविधिः

शुलविधिरात अर्थादुकः। तमेव विधिमाह

प्राक् क्षेत्रे चतुरिश्रते। हस्तमात्रं त्रिधा सूर्यान्तवखण्डं यथा भवेत् ॥ १५५ ॥ मध्ये शुलं च तत्रेत्थं

हा एवं लगता हा कि, आग की लपटों की शिखा का अग्रभाग आगे ऊपर की और उठा हुआ हो, उसके ऊपर ऐसा कमल बनाया गया हो, जो पोलापन लिये हुए लालिमा सं सर्मान्वत हो । चक्र रचना चमकोले चामीकर की अचियों की चारता से चित्रित हो और वैदूर्य की अराओं का मध्यभाग सुन्दर पीतप्रभा से भासुर हो, उसका बाह्य भाग ज्वालावली की लालिमा से लुभावना लग रहा हो। इस प्रकार का भगवान् का मन्दिर जिस मण्डल में रहता है, वह समस्त कामनाओं की पूर्ति करने में समर्थ होता है। यह सारा वर्णन श्रात्रिशिरोभैरव ग्रन्थ के अनुसार व्योमेश स्वस्तिक संरचना के सन्दर्भ में किया गया है ॥ १४८-१५४ ॥

इसके बाद श्री सिद्धातन्त्र में वर्णित शूला ज निर्माण की विधि के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं -

सर्वंप्रथम एक चतुष्कोण क्षेत्र का चयन करना चाहिये। इसमें एक रेखा का मान साढे तीन हाथ मात्र का होना चाहिये। एक बालिस्त में चतुरिश्रते क्षेत्रे सर्वतः सूर्यादिति अङ्गुलद्वादशकं वर्जयत्वा त्रिधा हस्तपरिमाणं त्रिहस्तं क्षेत्रं गृह्हीयात् तथा एतत् त्रिविभजनादेव हास्तिकः नवभागात्मकं स्यात्। तत्र च इत्यं वक्ष्यमाणगत्था मध्ये त्रिशूलं कुर्यादिति शेषः ॥ १५५॥

मध्यमेव विभजति

मध्यभागं त्रिधा भजेत्। नवभिः कोष्ठकैर्युक्तं ततोऽयं विधिरुच्यते॥१५६॥ मध्यभागत्रयं त्यक्त्वा मध्ये भागद्वयस्य तु।

अधस्ताद्भ्रामयेत्सूत्रं शशाङ्कशकलाकृति ॥ १५७ ॥

तमेकहस्तपरिमाणमध्यभागं नविभः कोष्ठकैर्युक्तं त्रिधा विभक्त सन्तं दिधा भजेत् सर्वतः षोडा विभजेत् चतुरङ्गुलैः षट्विशता कोष्ठकैर्युक्तं कुर्यादिरयर्थः। अयमिति वक्ष्यमाणः। तमेव आह मध्येत्यादि। तत्र मध्याद्धस्तन भागत्रयं त्यक्त्वा ब्रह्मपदमवलम्ब्य उभयोरिप पाद्वयोर्भागद्वयस्य मध्ये तु द्वितीये वर्मणि हस्तं निवेद्य अधस्नादर्धचन्द्राकारं सूत्रमर्थात् प्रागुक्त-वत् द्विश्रामयेत् ॥ १५६-१५७॥

१२ अङ्गुल हाते हैं। सूर्य भो १२ हात हैं। अतः सूर्य अर्थात् १२ अङ्गुल अर्थात् अर्थात् हा नाहिये। इस तान हाथ लेका के तीन विभाजन करने पर नी खण्ड में यह चतुरस्र विभक्त हा जायेगा। इसके बीच में हो शूल का निर्माण विधिपूर्वक करना चाहिये॥ १५५॥

चतुरस्न मण्डल में एक बालिश्त छोड़ देने पर एक एक हाथ के तीन भाग स्वाभाविक रूप में वहाँ अपने आप हो गये हैं। इनमें से मध्य एक हस्तीय भाग में ९ भाग × ४ भाग = ३६ कोष्ठकों के भाग भी निर्मित हो जाते हैं। इन छित्तस भागों के ३ छोड़ने पर ३३ भाग बचते हैं। ३३ के मध्य रेखा से १६-१६ के दो भाग होते हैं। इन भागों के मध्य में पढ़े कोष्ठक से नीचे भ्रमि देने पर अर्थचन्द्राकार आकृति बनती है॥ १५६-१५७॥

### उभयतो भ्रामयेत्तत्र यथाग्रे हाकृतिभंवेत्। कोटचां तत्र कृतं सूत्रं नयेद्रेखां तु पूर्विकाम् ॥ १५८ ॥

तत्रापि अग्रे मध्यसूत्रात् पूर्वतस्तृतीये मर्मणि हस्तं निवेश्य शशाकुः शाकलाकृति अन्तर्म् खमूर्घ्वंगस्या भागद्वयस्य मध्ये भामयेत् यथा द्विकुः जाकारः संनिवेशः स्यात्। तत्र च पाद्वंद्वयवितन्यां हाकृतौ कोट्यामाद्यन्तरूपासु कोटिषु कृतेभ्यः संश्लेषितेभ्यः सूत्रेभ्यः पाद्वंद्वयसूत्रे पूर्विकां प्राङ्नवखण्डीकरणकाल-किल्पतां रेखां मध्यश्च क्षसूत्रे तु पिश्चमद्वाराभिमुख्येन वक्ष्यमाणदृशा उपरितननवभागस्य अर्थहस्तं यावत् नयेत्।। १५८॥

अपरद्वारपूर्वेण त्यक्त्वाङ्गुलचतुष्टयम् ।
रेखां विनाशयेत्प्राज्ञो यथा शूलाकृतिभवेत् ॥ १५९॥
शूलाग्रे त्वर्धहस्तेन त्यक्त्वा पद्मानि कारयेत् ।
अधः श्रुङ्गत्रयं हस्तमध्ये पद्मं सर्काणकम् ॥ १६०॥
क्षश्मित्याद त्यक्त्वेत्यादि । अत्तर्वितवश्माङ्गकलामकोरियम

कथिमत्याह त्यवत्वेत्यादि । अन्तर्वितितशशाङ्गशकलाप्रकोटिसमृत्थां रेखां मूलादङ्गलचतुष्टयं त्यक्का विनाशयेत् यथायथं स्वप्रज्ञाबलेन हासयेत्

इसी प्रकार मध्य सूत्र से पूर्व भाग की तृतीय रेखा से हाथ देने पर पुनः भ्रमि देने और अर्धचन्द्राकार आकृति के दोनों ओर भ्रमि देने पर हकार के समान दा आकृतियाँ वनतो हैं। इस हाकृति में भी जो दोनों पाइवों में वनकर पहले ही तैयार हैं, इसके अग्रभागों में आद्यन्तकोटि को संश्लेषित करते हैं। इन सूत्रों के उभय पाइवं भाग स्थित दोनों सूत्रों से पूर्विका रेखा को ऊपर के मध्य श्रुङ्ग सूत्र से मिलाते हैं। इसी तथ्य को आचार्य जयरथ अर्धहस्तं यावत् नयेत् इस वाक्य द्वारा संकेतित कर रहे हैं॥ १५८॥

यह पिविम द्वाराभिमुख बनी आफ़ुति है। इसमें अन्तर्वित्तित अर्धचन्द्राकार आकृति के अग्रभाग की समुश्यित रेखा के भूल भाग के चार चार अंगुल वाले एक कोष्ठक को अपनी प्रज्ञा के बल पर ह्वास प्रक्रिया द्वारा येन श्रुङ्गाणां तीक्ष्णायता जायेतेति श्रुङ्गत्रयसिद्धः। ततश्च अर्धहस्तेन वर्तिते श्लापे अर्थादुपरितनमर्धहस्तमेव त्यक्त्वा अर्थात् प्राग्वत् द्वादशाङ्गुलं पद्मत्रयं कुर्यात् श्रुङ्गत्रयस्य अघः पुनहास्तिकं पद्मं भवेत् ॥ १६०॥

एव त्रिश्लस्य वर्तनामिभधाय दण्डस्य अपि आह

मुखाग्रे धारयेत्सूत्रं त्रिभिर्हम्तैस्तु पातयेत्।

मध्यश्रङ्गम्खाग्रे मूत्रं परिस्थान्य त्रिभिर्हस्तैः पातयेत् परिवर्जितबाह्य-

द्वादशाङ्गुलान्तं यावत् मध्यता नयेत् ॥ एवं दैध्यंमभिधाय वैपुल्यमाह

> मध्ये चोध्वं ततः कुर्यादघस्तादङ्गुलद्वयम् ॥ १६१ ॥ रेखाद्वयं पातयेत यथा शूलं भवत्यपि । अधोभागादिभिश्चोध्वं तत्र रेखा प्रपद्यते ॥ १६२ ॥ समीकृत्य ततः सूत्रे ऊर्ध्वं द्वे एवमेव तु ।

समाप्त करे। इससे शृङ्गत्रय निर्माण सम्पन्त हो जाता है। इसके बाद अर्घहरतीय शूलाग्र में द्वादशाङ्गल पदमत्रय की संरचना करे। इस शृङ्गत्रय के नीचे एक हास्तिक पदम की संरचना इसी क्रम से पूरी हो जाती है ॥ १५९-१६०॥

त्रिशूल संरचना को इस प्रक्रिया के साथ दण्ड निर्माण प्रक्रिया के सम्बन्ध में शास्त्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं

शूलमुख के अग्रभाग पर सूत्र रखकर तोन हाथ नाचे तक ले जाना भाहिये। यह रेखा वहाँ तक जाती है, जहाँ १२ अङ्गुल का भाग छोड़ कर पहले से ही अन्तिम रेखा का निर्धारण किया जा चुका है।

जहां तक इस दण्ड को लम्बाई का प्रश्न है, वह तीन हाथ की हो सकती है। क्योंकि नोचे का १२ अञ्जुल का भाग पहले से ही छोड़ने का आदेश शास्त्रकार ने दिया है। यहाँ उसकी विपुलता अर्थात् चौड़ाई का विचार भी आवश्यक है। इसके सम्बन्ध में शास्त्रकार कह रहे हैं कि, एवं स्थानत्रये अञ्जलद्वयान्तरालं द्वयोः पाद्वयोः रेखाद्वयं कुर्यात् येन सर्वतः साम्येन अधोमघ्यभागाभ्यां सह ऊध्वं समीकृत्य रेखा प्रपद्यते, तत-स्तथेव द्वे अध्वसूत्रे पातयेत यथा सदण्ड जूलं मंपद्यते ॥

नच एवं मध्यपद्मस्य दण्डेन आच्छादनं कार्यमित्याह मद्यां पद्मं प्रतिष्ठाप्यां शूलाधस्ताद्यशस्विन ॥ १६३॥

अत्र च चतुर्विवातिधा विभक्ते क्षेत्रे प्रागुक्तवत् सर्वं द्वारादि वर्तनीयम्, भगवता पुनरर्धचन्द्रापयागिनि एव मध्यहस्ते प्राधान्यात् भागपरिकल्पनाः कृतेस्यास्ताम् ॥ १६३ ॥

माह्तिकार्थमधेन उपसंहरति

इत्येष मण्डलविधिः

कथितः संक्षेपयोगतो महागुरुभिः।

सर्वप्रथम अध्वं मध्य और अधस्तन भाग के तीन अंश का प्रकल्पन करना चाहिय। मध्य रेखा से दानों ओर दा अङ्गुल अन्तराल वाली उभय पार्श्वीय रेखायं देना चाहिय। इस तरह एक शूल दण्ड को आकृति बन जाती है। तीनों भागों में समता स्थापित करने वालो इस निर्धारित आकृति को रंगीन बनाने का आदेश पहले ही शास्त्र में प्रदत्त है॥ १६१-१६२॥

मध्यपद्म को प्रतिष्ठा भी अनिवायंतः आवश्यक मानी जातो है। इस
पूरे क्षेत्र को २४ भागों में विभवत कर द्वारादि का वर्त्तन गुरु के उत्तरदायित्व
पर निर्भर करता है। सारी भाग परिकल्पनायें आकृति, सौविष्य और
सौन्दर्य की दृष्टि से की जाती हैं। शूल के अधा भाग में पूर्ववत् सारो
संरचनायें करनो चाहिये—भगवान् भूतभावन यशस्विनो मां शक्ति को
सम्बोधित करते हुए इस शास्त्र के सम्बन्ध में सारी बातें स्पष्ट कर रहे हैं।
यह पूरा आह्निक मण्डल कर्मकाण्डीय वर्त्तनाओं का हो काण्ड है॥ १६३॥
श्रीत•—१२

इति शिवस् ॥

स्वित्तिकशूकाक्षनयवुर्गमिववास्त्रिनिर्वेवनवञ्जुः । बाह्मिकमेकत्रिकं व्यवृणोदेतज्जयरवास्यः ।।

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्य श्रीमदिभनवगुप्तिवरिचते
श्रीजयरयकृतिविकाभिस्यव्यास्योपेते
डाँ० परमहंसिमश्रकृतनीर-सीर-विवेक-हिन्दीभाष्यसंवितिते
श्रीतन्त्रालोके मण्डलप्रकाशनं नाम
एकत्रिशमाहितकम् समाप्तम् ॥ ३१ ॥
॥ शुभं भूयात् ॥

आह्निकार्थं का उपसंहार कर रहे हैं—

शास्त्रकार कह रहे हैं कि, पूरे आह्निक में विस्तारपूर्वक बतलायी गयो। यह मण्डलिक्षि है। 'एष' इस प्रत्यक्ष निर्देश वाचक सर्वनाम से मण्डल रचना का प्राधान्य हो प्रक्यापित किया गया है। साथ हो यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि, इस शास्त्र के महान् प्रवर्त्तकों, विचारकों और तपस्वी गुरुजनों ने ही इन विधियों का विस्तारपूर्वक ख्यापन किया है। मैंने तो इसका संक्षेपरूप से हो कथन किया है। १६४।। इति शिवम्।

स्वस्तिक विधि श्लाबज अध मण्डलविविधविधान।
जाता जयरथ से हुआ ब्राह्मिकार्थ-आस्यान॥
एकत्रिश ब्राह्मिक सकल मण्डलिनिमित लक्ष्य।
सिंद्ध हेतु उल्लिखित यह निश्चप्रच संरक्ष्य॥
+

आतिकेकोत्तरेतियो तन्त्रालोकस्य विश्वते ।
सर्वथाऽनिधकारेऽपि कृतं दुक्ष्चेष्टितं मया ॥
हंसेन गणितकेन ज्यामितिज्ञेन चापि वा ।
पारिभाषिक-शब्दानामप्रयास्त्रात् विलोपनात् ॥
विधोनां चानुभूतं वै काठिन्यं भाष्यलेखने ।
आस्त्रिकार्यप्रबोधाय यतितव्यं प्रयत्नतः ॥

श्रीमन्महामादेवराचार्य श्रीमदिभनवगुप्तिवरिवत जयरथक्कतिविवेकाभिक्ष्यव्याख्योपेत ढाँ॰ परमहसमिश्रक्कतनीर-क्षीर-विवेक हिन्दोमाषाभाष्य संवलित श्रीतन्त्रालोक का मण्डलप्रकाद्यन नामक एकत्रिशत्तम आह्निक परिपूर्ण ॥ ३१ ॥ शुभं भूयात्

## श्रीतन्त्रालोके

धीमस्महामाहेक्वराचार्याभिनवगुप्तविरचिते भोजयरणकृतविवेकाख्यध्याख्योपेते डॉ॰ परमहंसमिश्रकृत-नीर-श्लोर-विवेक-हिन्दीभाष्यसंविकते

# द्वात्रिशमाह्निकम्

शुद्धाशुद्धाध्वभिदा द्विगह्वरं मुद्रयत्यशेषजगत्। संविद्रपतया यः कलयतु स किल्विषं सतां कालः॥

भीमन्महाम।हेश्वराचायंवयंश्रीमवश्नितवगुप्तविरचित श्रीराजानकजयरथकुतिविवेकाभिस्यव्यास्योपेत डॉ० परमहंसिमश्रकुत-नीर-श्रीर-विवेक हिन्दी भाष्य संविक्ति

## भी तन्त्रालोक

का

# बत्तीसवाँ आह्निक

शुद्ध-अशुद्धाच्यावरी-युग-जग-मृत्रक काल । संविद्कपतया प्रसे सज्जन-किल्बिच-जाल ।) इदानीं मुद्राविषिमित्रधातुमुपक्रमते
अय कथये मुद्राणां गुर्वागमगीतमत्र विधिम् ।
तमेव आह
मुद्रा च प्रतिबिम्बातमा श्रीमहेव्याख्ययामले ।
उक्ता बिम्बोदयश्रुत्या वाच्यद्वयविवेचनान् ॥ १ ॥
तत्र श्रीदेव्यायामले

'प्रतिबिम्बोवयो मुद्रा''' ''' ''' ।'

आचार्य जयरथ इस आह्निक के आरम्भ में ही अशेष विश्व पर एक ज्यापक दृष्टि निक्षेप कर रहे हैं। जगत् पर दृष्टि जाते हो उनके मस्तिष्क में यह विचार विद्युत् को तरह कींध गया कि,

शुद्ध और अशुद्ध नामक द्विगह्वर इस विश्व को संविद्धप से कोई तस्व मृद्धित कर रहा है। उस तस्व पर तुरत मनोषा दौड़ गयो। यह स्पष्ट हो गया कि, वह तस्व महाकाल हो है। उसी काल तस्व से यह प्रार्थना भी कर रहे हैं कि, इस विभेदमय किल्बिप भाव को वह सज्जनों के हृदय से दूर करे।

आह्निक के आरम्भ में शास्त्रकार मुद्राओं की विधि के वर्णन की प्रतिक्रा करते हुए कह रहे हैं कि,

प्रस्तुत साह्निक में गुरु परम्परा से प्राप्त आगमों में वर्णित मुद्रा विधि का वर्णन करने जा रहा हूँ। अपनी इसी प्रतिज्ञा की पूर्ति के उद्देश्य की सिद्धि के लिये प्रथम कारिका का अवतरण कर रहे हैं—

मुद्रा प्रतिबिम्बात्मक होती है। यह बात श्रीदेक्या-यामल शास्त्र में कही प्रयो है। यहाँ की उक्ति का उदाहरण आचार्य जयरच ने दिया है। उनके अनुसार—

'प्रतिबिम्ब का उदय ही मुद्रा है।'

इत्येवंरूपाया विम्बोदयश्रुतेः पञ्चमोषष्ठवर्यबहुवीहिद्वारस्य वाच्यद्वयस्य विवेकमाश्रित्य परसंविदाकृतिरूपत्वात् प्रतिविम्बात्मा मुद्रा उक्तेति वाक्यार्थः। इदं च अत्र वाच्यद्वयम्—प्रतिराभिमुख्ये, तेन विम्बसंनिधि निमित्तीकृत्य विम्बेकिनयत उदयो यस्येति विम्बस्य प्रतिविम्बोत्पत्तिनिमित्त-त्वमुक्तम्, विम्बस्य अभिव्यक्तिलक्षण उदयः प्रतिगतः प्राप्तो यस्मादिति प्रतिविम्बस्य जप्त्युपायत्विमिति। यद्वा

'मुद्रा बिम्बोवयो नाम्नाः'' ।'

इतिबिम्बोदयश्रतेः प्रतिशब्दार्थमपहायैव व्याख्येयम् ॥ १ :

यह स्पष्ट उल्लेख है। इसे 'बिम्बंदिय: श्रुति' कहकर आचार्य ने इसके महत्त्व का ख्यापन किया है। इस श्रुति में पञ्चमी कारकार्थ और पष्ठी विभक्त्यर्थ बहुन्नोहि-द्वारक वाच्यद्वयार्थ विज्ञान का उपयोग करने पर अर्थानुभूति को नयी दिशा मिलती है। विम्ब मे उदय और विम्ब का उदय इन दोनों प्रयोगों में प्रथम प्रयोग पञ्चमी विभक्ति का अर्थ दे रहा है। दूसरे प्रयोग में षष्ठी विभक्ति का विलाम एक अभिनव अर्थ में उल्लिसत कर रहा है।

'प्रतिबिम्बोदय' शब्द में प्रतिउपसर्ग आभिमुख्य का द्योतक है। अर्थात् बिम्ब नितान्त संनिध्य में है, एकदम पास में ही मानो। उसी का एकमात्र नियत भाव से उसी का ही उदय हो रहा है और उसी से हो रहा है, यह स्पष्ट विवेक हो रहा है। एक तरह से प्रतिबिम्ब की उस्पत्ति का वही निमित्त है। प्रतिबिम्ब की अभिन्यांक्त हो रही है। यह अभिन्यक्ति ही उसका उदय है। यह किससे उदित अथवा अभिन्यक्त हो रहा है, इस प्रश्न का स्वयम् बिम्ब ही उत्तर है।

बही प्रतिबम्ब की ज्ञप्ति का उपाय है। इसी भाव को अभिव्यक्त करने वाली एक दूसरी उक्ति भी देण्याख्ययामल शास्त्र में है—

"बिम्ब का उदय ही नामतः मुद्रा मानी जाती है।"

तदेव तास्पयंद्वारेण आह

#### बिम्बात्समुदयो यस्या इत्युक्ता प्रतिबिम्बता। बिम्बस्य यस्या उदय इत्युक्ता तदुपायता॥२॥

समुदय इति उल्पत्तिः । यस्या इति प्रतिविम्वरूपाया मुद्राया इति षष्ठ्यर्थः, यस्यारच सकाशादिति पञ्चम्यर्थः । उदय इति ज्ञप्तिस्तदुपायतेति ज्ञपिदारिका विम्बोपायतेत्वर्थः ॥ २ ॥

इस उक्ति में प्रति उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। केवल 'विम्बोदय' शब्द } ही प्रयुक्त है। यह ब्यान देने की बात है कि, इस प्रयोग में भी वाच्यद्वय का विवेक गरलता से हो रहा है। इसलिय यह कथन समर्थित हो जाता है कि, बिम्बोदय श्रुति से वाच्यद्वय विवेक सरलता पूर्वक हो रहा है।

पञ्चम्यन्तार्थबहुद्रोहि का विग्रह वाक्य 'उदयः यस्मात्' अर्थात् 'विम्ब की अभिव्यक्ति प्रतिगत है जिससे, वही प्रतिबिम्ब की ज्ञांप्त का उपाय हैं इस प्रकार पूरा होता है।

षष्ठ्यर्थ बहुब्रोहि में बिम्ब से नियत उदय हो रहा है जिसका, वही प्रतिबिम्ब की उत्पत्ति का निमित्त है, यह विग्रह वाक्य अर्थ को स्पष्ट करता है ॥ १॥

इसी का ताल्पर्य स्पष्ट कर रहे हैं---

बिम्ब से समुदय अर्थात् उत्पत्ति होती है जिसकी, वही बिम्ब की प्रतिबिम्ब रूपा मद्रा मानी जाती है। यहाँ समृदय ही उत्पत्ति है। पश्चम्यर्थं में उदय ज्ञिप्त है। ज्ञिप्त द्वारिका बिम्बोपायता है। यह स्पष्ट हो जाता है। यहाँ प्रतिबिम्बता और तद्पायता शब्द बिषय के वास्तविक अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। प्रतिबिम्बता बिम्ब को होती है और उपायता बिम्ब की जिं से सिद्ध होतो है। मुद्रा के महस्य को प्रतिष्ठित करने के लिये भगवान् शास्त्रकार ने इतनो गहराई से वाष्यद्वय का विवेचन किया है।

एवं मुद्राशब्दस्य रूढिमुपदर्श्य योगमपि दर्शयति मुदं स्वरूपलाभारूयं बेहद्वारेण चात्मनाम् । रात्यर्पयति तत्तेन मुद्रा शास्त्रेषु वर्णिता ॥ ३ ॥

यदापिच अत्र

'इत्याशयेन मुद्रा मोचयते पाशवालतोऽशेषात् । कायोयान्युर्यष्टकसंस्कारान्द्रावयेत्तथा मन्त्रम् ॥ योगं क्रियां च चर्यां मुद्रयति तवेकरूपतया।'

इत्यादिदृष्ट्या बहुवा यागः सम्भवति, तथापि परानन्दिनर्भरस्वरूपताधायि-तया अयमेव मुख्य इति एतावदेव उक्तम् ॥ ३॥

इसी तथ्य का आचार्य जयरथ न भी पूर्ण विवेचन किया है। यस्याः पञ्चमी भीर षष्ठो दानों विभक्तियों का एकवचनान्त रूप है। प्रथम 'यस्या' प्रति-विम्बरूपा मुद्रा की उत्पत्ति का बोधक है और दूसरा जिससे उदय अर्थात् कप्ति होती है, इसका बोधक है ॥ २॥

इस प्रकार मुद्रा शब्द की रूढि का ख्यापन हो रहा है। मुद्रा शब्द का यौगिक अर्थ भी शास्त्रों में प्रचलित है। उसी का प्रदर्शन कर रहे हैं—

'मृद' शब्द प्रसन्तता के अर्थ में व्यवहृत होता है। संसार की सर्वातिशायिनी प्रसन्तता स्वान्मस्वरूप की अधिर्गात रूप उपलब्धि हो मानी जाती है। प्राणिमात्र को स्वरूपतास्याति रूप मृद्द अर्थात् प्रसन्तता को जो शारीर के माध्यम से हो अपित करती है, वहो मृद्रा है, यह शास्त्रों में बर्णित है।

इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि, स्वरूपलाभाष्य मुद, देह द्वारा ही जो आत्माओं को राति अर्थात् अर्पित करती है, वहीं मुद्रा है। वासामेव गुणप्रवानभावं तावत् दर्शयित तत्र प्रधानभूता श्रीलेचरी देवतास्मिका । निष्कलत्वेन विख्याता साकल्येन त्रिशूलिनो ॥ ४ ॥ करिङ्कणी क्रोधना च भैरवी लेलिहानिका । महाप्रेता योगमुद्रा ज्वालिनो क्षोभिणो ध्रुवा ॥ ५ ॥ इत्येवंबहुभेदेयं श्रीलेचर्येव गीयते ।

यद्यपि यहाँ अर्थात् शास्त्रों में,

'मुद्रा अशेष अर्थात् सम्पूर्ण पाशराशि से मुक्त करतो है और काया के माध्यम से मिले सारे मलात्मक पुयंष्टक संस्कार-कदम्बक को द्रावित करती है, तथा अपने इस मुद्रात्मक रूप से मन्त्र, योग, किया और चर्या को मुद्रित करती है, वही मुद्रा है'।

इस प्रकार की क्याख्या भी मिलती है, और ऐसी ही अन्य अनेक यौगिक अर्थ भी किये जा सकते हैं। फिर भी क्लोक ३ में व्यक्त यौगिक अर्थ रूप क्याख्या स्वरूपक्याति रूप परानन्द-निर्भर-भाव का आधान करती है। अतः यही यौगिक क्याख्या सर्वोत्तम और सर्व प्रमुख रूप से स्वीकार्य है।।३।।

मुद्राओं के गीण और प्रधान भावों की ओर अध्येता का ध्यान शास्त्रकार आर्कावत कर रहे हैं—

समस्त मुद्राओं में देवतातिमका और प्रधानभूता मुद्रा श्रीखेचरी हो मानी जातो है। यह निष्कल मुद्रा है, इस रूप में यह प्रसिद्ध है। साकल्य दृष्टि से इस पर विचार करने से इसके अनेक रूप और भेद अनुभूत होते हैं। उन्हें शास्त्र तिश्लिनी, करिङ्कणी, कोधना, भैरवी, लेलिहानिका, महाप्रेता, बोगमुद्रा, ज्वालिनो, सोभिणी और ध्रुवा आदि संज्ञाओं से विभूषित करते हैं। इन भेदों प्रभेदों और एक प्रकार के विशेषणों के विस्तार के रहते हुये भी

ध्रवेति खेचरीविशेषणं, तस्या हि त्रिशूलिन्यादिसकलक्ष्योपग्रहेऽपि नि निष्कलाद्रपारप्रच्याव इति अभिप्रायः। उक्तं हि

> 'इयं सा खेचरी मुद्रा निष्कला परिकोतिता। सकलं क्ष्पमेतस्या भेदैस्तैस्तेरवस्थितम्॥' इति ।

ननु त्रिशूं लन्यादिवदन्या अपि एनद ङ्गभूता मुद्राः सम्भवन्तोति क्यमिह ता अपि न उक्ता इत्याशङ्कृत्य आह

अन्यास्तवक्रभूतास्तु पद्माद्या मालिनीमते ।। ६ ॥ तासां बहुत्वामुख्यत्वयोगाभ्यां नेह वर्णनम् ।

अर्थात् सकल रूपों से आकलित किये जाने पर भो श्रोखेचरी अपने निष्कल रूप का परिश्याग नहीं करती अर्थात् निष्कलता का प्रच्याव इससे नहीं होता। कहा गया है कि,

'यह वह खेचरी मुद्रा है, जिसे निष्कला मुद्रा कहते हैं। इसके अनेका-नेक सकल रूप भी होते हैं। उन-उन रूपों में यहां देवतात्मिका मुद्रा स्वात्म भाव से उल्लंसित रहती है।'

शास्त्रकार ने इसका सर्वोपरि महत्व स्वीकार किया है और इसे शास्त्र में सर्वप्रथम स्थान दिया है ॥ ४-५ ॥

प्रश्नकर्त्ता पूछता है कि, गुब्देव ! त्रिशूलिनी आदि की तरह अन्य अनेक अञ्जभूत मुद्रायें भी होती हैं। यहाँ खेचरी मुद्रा की ही अञ्जभूत दे मुद्रायें वयों नहीं कही गयीं हैं ? गुब्देव ने कहा—वस्स ! शास्त्रकार ऐसी आशुक्काओं से अवगत थे। उन्होंने स्वयं कहा है कि,

मालिनीविजयोत्तर तन्त्र के अनुसार 'पद्या' आदि कई भेद स्वीकृत हैं। वास्तविकता यह है कि, प्रथम तो ऐसे अनेकानेक भेद हो सकते हैं और दूसरे यह कि, वे मुख्य नहीं होते। अतएव महत्त्वहीन होते हैं। इसलिये उनका वर्णन यहाँ नहीं किया गया है।। ६।। ननु श्रीमालिनीमते पद्ममुद्रादिसाहचर्यणेव श्री**सेचरी अपि निर्दिष्टा,** तत् सैव प्रधानेति तु कुतस्स्यमित्याशसूच बाह

श्रीखेचरीसमाविष्टो यद्यत्स्थानं समाश्रयेत् ॥ ७ ॥ देवीसंनिषये तस्त्यादलं कि डम्बरं वृंथा । अलिमिति पर्याप्तम् ॥ ७ ॥ नन् बासामपि

'याभिः संरक्षितो मन्त्री मन्त्रसिद्धमवाष्त्रयात् ।' इत्याद्युक्त्या साधकविषयं मुख्यत्वमस्तीति कथमेवम्किमित्याशङ्क्षय वाह काम्ये कर्मणि ताश्च स्युमृंख्याः कस्यापि जातुचित् ॥ ८ ॥

मालिनो मत में पद्माद मुद्रा के साहचर्य में ही श्रीखेचरी मुद्रा निर्दिष्ट है। ऐसो अवस्था में वही प्रधान है, ऐसा क्यों माना जाता है ? इस प्रदन,का उत्तर शास्त्रकार दे रहे हैं—

शास्त्रकार की मान्यता है कि, श्रीखेचरी मुद्रा ही प्रधान मुद्रा है। इस मुद्रा में समाविष्ट हं कर साधक धन्य हो जाता है। खेचरी समावेश-सिद्ध साधक जित-जित स्थानों का आश्रय ग्रहण करता है, वे स्थान देवी के सामित्रक्य के लिये अलम् अर्थात् देवो के सामित्रकार कराने में पूर्ण समर्थ होते हैं। ऐसी अवस्था में व्यर्थ के आडम्बर से क्या लाभ ? अर्थात् अप्रधान मुद्राओं के वर्णन का कोई विशेष अर्थ या तात्पर्य नहीं है। ७॥

एक आगमिक उक्ति है कि,

"इन खेचरी की अङ्गभूत मुद्राओं से संरक्षित मन्त्र जप में निरत साधक मन्त्रों की सिद्धि प्राप्त कर लेता है।"

इससे यह सिद्ध होता है कि, साधक को सिद्धि प्रदान करने की सामर्थ्य के कारण इनमें भी मृख्यता माननी चाहिये। ऐसी स्थिति में भी उनमें कस्यापीति साधकस्यैव, नतु पुत्रकादेः। जातुचिदिति नतु निस्यवत् सर्वकालम् ॥ ८॥

इह पुनर्नोक्षास्यमुख्यार्थप्रतिपादनपरस्वादस्य ग्रन्थस्य काम्यमेव कर्म न उक्तमिति तदुपयोगिना अपि मुद्रावर्णनेन कोऽर्थ इत्याह—

#### तच्च नास्माभिरुदितं तर्तिक तदुपयोगिना।

गोणस्य का आरोप लगाकर उनकी उपेक्षा क्यों की गयो है ? इस आशब्ह्या का समाधान कर रहे हैं—

काम्यकमों में कभी-कभो यह देखा जाता है कि, ये अङ्गभूत मुद्रायं भी मुख्यरूप से किसो किसी को कार्यसाधिका हो जातो हैं और अपनी मुख्यता सिद्ध कर देती हैं। प्रस्तुत कारिका में 'कम्यापि' और 'जानुचित्' दो प्रयोग ध्यान आकर्षित करते हैं। किसी-किसो माधक को हो ये कार्य साधकायें होती हैं। पुत्रक सदश साधकों की सिद्धि इनमे नहीं होतो। जातुचिन् का तात्पर्य यह है कि, ये कभी-कभी कदाचित् कार्य तो सिद्ध कर देती हैं किन्तु थें। नित्य ऐसा नहीं कर पातीं अर्थात् सार्वकालिक नित्य कार्य साधका नहीं। हैं।। ८॥

एक विशेष तथ्य की ओर अध्येता का घ्यान आकाषित कर रहे है। श्री तन्त्रालाक नामक यह महाप्रन्य मुख्यतया मोक्ष का प्रतिपादक शास्त्र है। मोक्ष नामक परम पुरुषार्थ के प्रतिपादन के उद्देश्य से हो यह अवतरित है। इसमें काम्य कर्म पर विशेष प्रकाश नहीं निक्षिप्त किया गया है। फिर भी काम्यकर्म के उपयोग में आने वाली मुद्रार्थे यहाँ निर्दिष्ट की गयी हैं। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? इस आशस्त्रा की दृष्टि-समाधायक कारिका प्रस्तुत कर रहे हैं—

शास्त्रकार कह रहे हैं कि, सत्य है। मैंने तो उनका कथन किया ही नहीं। उनकी उपयोगिता आदि के सम्बन्ध में चर्चा की आवश्यकता ही नहीं आकक्ति की जा सकी। इन मुद्राओं को एक अन्य दृष्टि से मेद- आसां च मेदनिर्देशद्वारेण स्वरूपमिष्ठातुमाह—
मुद्रा चतुर्विधा कायकरवाक्चित्तभेदतः ॥ ६ ॥
तत्र पूर्णेन रूपेण खेचरीमेव वर्णये ।
वागिति मन्त्रविलापनरूपा । यद्वतः
'करकार्यावलापान्तःकरणानुष्रवेशतः ।

मुद्रा चतुर्विद्या ज्ञेया '''''''' ।)'

इत्युपकम्य

'अङ्गुलीन्यासभेदेन करजा बहुमार्गगाः । सर्वावस्थास्वेकरूपा वृत्तिमुद्रा च काधिकी ॥

बादिता के सम्बन्ध में शास्त्रकारों का मत है कि, मुद्रायं चार प्रकार की होतो हैं—१. कायिक मुद्रायं, २. कर प्रयोगवती मुद्रायं, ३. वाचिक सिद्धिप्रदा मुद्रायं और ४. चित्तभेदिनो मुद्रायं। यह जानकारो देने के बाद यहाँ अब में पूर्णरूप से खेचरो मुद्रा का हो अर्थात् चतुर्भद सिद्ध खेचरो का ही वर्णन करने जा रहा हूँ।

जहाँ तक वाचिक मुद्रा का प्रश्न है, यह मात्र वागात्मिका होती है। मन्त्र उस अवस्था में वाक् में विलापन कर जाता है। इस विषय में आर्गामक उक्ति है कि,

'कर, काय, विलाप और अन्तः करणानुप्रवेश भेद से मुद्रायें चार प्रकार की होती हैं।'

इस उक्ति से प्रारम्भ कर आगे के वर्णन कम में कहा गया है कि,

'अञ्जिषयों के न्यास-मेद से कर अर्थात् हाथों से बनायी जाने वाल। मुद्रायें अनेक प्रकार और पद्धितयों से निर्मित होती हैं। ये सभी अवस्थाओं में एक रूप ही होती हैं। कायिकी मुद्रा काया से सम्बद्ध मानी जाती हैं। यह वृत्तियों पर निभैर करती हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर की पद्ममुद्राघरं चैतव्यतं सिद्धनिषेचितम् ।

मन्त्रतन्मयता मृद्रा विद्यापाच्या प्रकीर्तिता ॥

ध्ययतन्मयता मृद्रा मानसो परिकीर्तिता ॥ इति ।

पूर्णेनेति चतुर्विधेनापीत्यर्थः ॥ ९ ॥

तत्रापि प्राधान्येन श्रीपूर्वशास्त्रोक्तमेव ताबदस्या रूपमाह

बव्ध्वा पद्मासनं योगी नाभावक्षेत्रवरं क्षिपेत् ॥ १० ॥

वण्डाकारं तु तं तावन्नयेद्यावत्कस्त्रश्रयम् ।

पञ्चात्मकता मे भावित वृत्तियों के प्रभाव से इनका अस्तित्व उल्लेसित होता है। ये सिद्धों द्वारा निषेवित वृत के रूप में प्रचलित हैं।

विलापाख्या मुद्रा मन्त्रतन्मयता रूपा होती है। मन्त्र वाग्र्पता में विलुप्त हो जाते हैं। वाक् से मन्त्र उच्चरित होते हैं किन्तु जब मन्त्र वाक्सयता को प्राप्त हो कर वाक् में ही स्पन्दित हो रहे होते हैं, वहाँ वाचिकी मुद्रा का उल्लास माना जाता है। इसे हो विलापाख्या मुद्रा कहते हैं।

चौथी मृद्रा मानसी कहलाती है। इसमें ध्येय तादारम्य सिद्ध हो जाता है। आगम इसे ध्येयतन्त्रया मृद्रा कहता है।

ये चार प्रकार की खेचरी मुद्रायें तन्त्रों में प्रसिद्ध हैं। इनके पूर्वोक्त भेद-प्रभेदों के साथ विशिष्ट खेचरो मुद्राओं को शास्त्रकार को प्रतिज्ञा के अनुसार इस पूरे आह्निक में वर्णन का त्रिषय बनाया गया है।। ९॥

यहाँ प्रधानतः श्रीपूर्वशास्त्रोक्त इसके स्वरूप का ख्यापन किया जा रहा है--

सर्व प्रथम योगयुक्त साधक पद्मासन सिद्ध होकर विराजमान हो जाये।
पद्मासन सिद्ध हो जाने पर सुखासन हो जाता है। पद्मासन का नामतः
उल्लेख इस प्रक्रिया में इसके महत्त्व का ही निर्देश करता है। इस आसनबन्ध
में बैठ कर अक्षेश्वर अर्थात् इन्द्रियाधोक्वर मन को नामिकेन्द्र में अवस्थित

#### निगृद्धा तत्र तत्तूर्णं प्रेरयेत् सत्रयेण तु ॥ ११ ॥ एतां बव्ष्वा से गतिः स्याविति श्रीपूर्वशासने ।

स्थिरसुखासनस्थो हि योगी जन्माधारादुदेत्य नाभिदेशे मनो निवेदय तत्रेव बहुशः परिभ्राम्य मध्यप्राणशक्त्येकीकारेण दण्डाकारतया मूर्धन्य

करना चाहिये। क्षिपेत् क्रिया नियन्त्रण कर केन्द्रावस्थित करने का संकेत कर रही है। अध्वनी मृद्रा द्वारा प्राणापानवाह को परिचालित करने के कम में पूरक करते हुए कुम्मक में अवस्थित हो जाय। कुम्मक दशा में प्राण दण्ड के आकार का सीघा ऊर्ध्वास्थान प्राप्त कर लेता है। साधक इस प्राण दण्ड को क-ख त्रयपर्यन्त ले जाय। इसकी विशिष्ट विधि है। चक्र साधना का यह विषय है। कुण्डलिनी जागृत करने की यहो प्रक्रिया है।

प्राण तालुरन्ध्र से उत्पर आजा चक्क में प्रवेश करता है। आजा के केन्द्र में विन्दु का स्थान अ, उ और मू के उत्पर माना जाता है। बिन्दु के उत्पर अर्धचन्द्र और निरोधिनी को पार कर नाद तक पहुँचते हैं। ब्रह्मरूध्र में प्राणदण्ड समाप्त हाकर नाद में स्पन्द रूप से आगे बढ़ता है। इस प्रकार नादनक विन्दु का क्षेत्र माना जाता है। इसी में ब्रह्मरन्ध्र भी आ जाता है। इस प्रकार विन्दु ब्रह्मरन्ध्र और नाद थे तीन कखत्रय प्रसिद्ध योगसिद्धि के मुख आधार विन्दु सिद्ध हो जाते हैं।

यहाँ कुम्भक वृत्ति में हो अवस्थिति रहती है। इसी वृत्ति में नादान्त को पारकर पुनः खत्रय रूप शक्ति, व्यापिनी और समना चक्रों को यात्रा में योगी युक्त हो जाता है। इसे खत्रय यात्रा में प्राण को प्रेरित करने की प्रक्रिया के रूप से जाना जाता है। विन्दु से लेकर समना तक भो इस प्राण प्रक्रिया में क्षेप, बाकान्ति, चिदुद्बोध; स्थापन, दोपन और तस्संवित्ति नामक छः स्पन्दोल्लास होते हैं। यह खत्रय-खत्रय की यात्रा के छः स्पन्द माने जाते हैं। इस स्पन्दोल्लास को 'उद्घात' प्रक्रिया भी कहते हैं।

बिन्दुनादबह्मरन्ध्रलक्षणं खत्रयं यावत् नात्वा तत्रेव कुम्भकानुवृत्त्या निरुध्य धाक्तिभ्यापिनीसमनारमना खत्रयेण तूर्णमुद्धातगत्या प्रेरयेदुन्मनापदाकमणेन परमशिवाभिमुख्यं नयेत् येन अस्य एतदवष्टम्भेन परबोधगगनचारिखः स्यात्।

अस्या एव अवान्तरभेदसिह्नायाः श्रोयोगसञ्चारोक्तं रूपं निर्दिशित व्विनिज्योतिर्मरुद्युक्तं चित्तं विश्वम्य चोपरि ॥ १२॥ अनेनाभ्यासयोगेन शिवं भित्त्वा परं व्रजेत्।

समना ही महस्रार चक का प्रतिष्ठान है। इस चक तक शक्ति, व्यापिनी और समना की संयुक्त शक्तिमत्ता काम करती है। यह द्वितीय खत्रय है। यहाँ से ऊर्ध्व की ओर शाक्त गतिशोलता के लिये एक अभिनव प्रयत्न की आवश्यकता होती है। 'उद्धात' प्रक्रिया से प्राण को प्रेरित कर अधोमान कमल के मध्यनालिखंद्र से तीन अराओं के सहारे साधक उन्मना पद में प्रतिष्ठित हो जाता है। उत्मना पर बन्धन अर्थात नियन्त्रण हो जाने पर आकाशचारिता की गति निश्चित रूप से प्राप्त हो जातो है, यह श्रीपुर्वज्ञास्त्र कहता है। श्रोपुर्वशास्त्र मालिनी विजयोत रतन्त्र को ही कहते हैं। यह खेचरीशक्ति पर विजय की साधना यात्रा का स्वरूप है। यहाँ जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है-वह पर-शिवाभिमुखता है। पर शिवरूप गगन में अनुप्रवेश से साधक का अस्तिस्व धन्य हा जाता है। उसका शेवतादातम्य-सिद्धि हो जातो है। वह परिशव भाव में शाब्वतिवहार करता है। यही परबोध गगनचारित्व है। यहां अवष्टम्भ हो जाने पर पृथ्वी की आकर्षण मिक्त का शरोर की पाधिवता पर प्रभाव समाप्त हो जाता है और अणिमा की सिद्धि हो जायी है। शरीर हल्का हो जाता है। वह सचम्च आकाशचारी हो जाता है ॥ १०-११ ॥

इसी मुद्रा की अवान्तर-भेदरूपता की चर्चा कर रहे हैं। यह कम श्रो योगसञ्चर शास्त्र के अनुसार कहा जा रहा है— व्वनिर्नादः, ज्योतिर्विन्दुः, मस्त् शक्तिः, तेन तद्द्वादशान्तं ब्रह्म-रन्ध्रम् । एवं जन्माधारात्प्रभृति एतद्ग्योमत्रययोगि चित्तं विधाय तत्रैव निविबन्धानेनैव क्रमेण उपरितनं शक्त्यात्मकमिष खत्रयं भित्त्वा योगी पर्र शिवं वजेदिति वाक्यार्थः ।

एतदनुवेधेन त्रिशू लिन्यापि अपि रूपमाह जञ्बधस्तात्करौ कृत्वा वामपादं च दक्षिणे ॥ १३॥ विदार्थास्यं कनिष्ठाभ्यां मध्यमाभ्यां तु नासिकाम् ।

व्यनि (नाद) ज्योति (विन्दु) मरुत् (शक्ति) इन तोनों व्योमत्रय से चित्त को युक्त करने को प्रक्रिया अपनानो चाहिये। इस विधि का संकेत आचार्य जयरथ ने 'जन्माधारात् प्रभृति एतद्व्योमत्रययोगि' प्रयोग द्वारा किया है। जन्माधार से अध्वनी मुद्रा के प्रयोग से प्राणापानवाह चकों को पार करना हुआ विन्दु, नाद और नादान्त व्य खत्रय तक पहुँचता है। यहाँ 'मरुद्' प्राण के लिये हा प्रयुक्त है। जब इन तोनों से एक योगात्मकता सिद्ध हो जाती है, ना योगी निविद्य ध्यान योग से उपरितन शक्ति, व्यापिनी और समना व्य खत्रय का भेदन करते हैं। इससे योगी पर-शिव भाव का प्राप्त कर लेना है। आचार्य को विवेक व्याख्या म शक्ति, के बाद 'तेन द्वादशान्तं बह्मरन्द्रम्' इतना लेख प्रक्षिप्त प्रतीन हाना है। आचार्य सदृश परमगुरु यह अपार्थक प्रयोग नहीं कर सकता।। १२॥

इसो अनुवेध के माध्यम से त्रिश्लिती के रूप का निरूपण कर रहे हैं—

त्रिशूलिनी शब्द स हा अन्वथ रूप में यह आकलित होता है कि, इसमें त्रिश्ल को आक्वात का प्रतिक्छायान्मी उनलक्षित होता है। यह सक्वाई मो है। इसमें त्रिशूल का प्रयोग किया मी जाता है। त्रिशूल विधि को अपनाने के कारण ही इसे त्रिशूलिनो कहते हैं। सर्वप्रथम दोनों हाथों को गले के नोचे की दो गोलाकार हिड्डयों के नाचे ले जाना चाहिये। देशज प्रयाग में इन्हें

श्रीत०-१३

अनामे कुञ्चयेत्प्राक्तो भ्रूभङ्गः तर्जनीह्यम् ॥ १४॥ जिह्नां च चालयेन्मन्त्रो हाहाकारं च कारयेत् । त्रिश्लोन प्रयोगेण बहारन्ध्रमुपस्थितः ॥ १५॥ पदं सन्त्यज्य तन्मात्रं सद्यस्यजति मेदिनोम् ।

जत्रुशन्देन अत्र कण्ठा लक्ष्यते तेन तदध इत्यर्थः । नासिकामिति तद्रन्ध्रद्वयम्, चालयेदिति भ्रूभङ्गादौ त्रयेऽपि योज्यम् । तन्मात्रमिति स्थितम् । मेदिनीं त्यजतीति देहाद्यहन्तापहस्तनेन परबोधाकाशघारो भवेदित्यर्थः ॥ १३-१५ ॥

'हं मुकी' कहते हैं। संस्कृत में उन्हें ही जन्न कहते हैं। उन्हीं के नीचे हाथ ले जाना है। बैठने की मुद्रा में पलत्थी नहीं लगानी है, वरन् बाँये पाँव को दाहिने पर रखना चाहिये। फिर हाथों का मुँह तक ऊपर उठा दोनों किनिष्ठाकाओं से मुख को फैलाना चाहिये। साथ हो दोनों बिचली अञ्जिलयों का नाक के छिद्रों में डालकर उभयतः फैलाना चाहिये।

बुद्धिमान् साधक अनामिकाओं का आकुञ्चन करके ही उपर्युक्त प्रक्रिया अपनाये। इसके बाद दानों मींहों, दोनों तर्जनियों, और जोभ इन तीनों अवयवों को चालित करें। इसके साथ ही फैले हुए मुँह की दशा में गले से 'हा' 'हा' को ध्विन भी करता रहे। इधर प्राणापान क नियन्त्रण पूर्वक त्रिशूल विधि अपनाये। इस विधि के फलस्वरूप ब्रह्मरन्ध्र में अविस्थित हो जाती है। यही नहीं, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि, इस अवस्था में तन्मात्राओं के प्रभाव का प्रत्यावत्तंन हो जाता है और मेदिनो अर्थात् शरीर को पाधिव सत्ता को अनुभूति का अर्थात् देहाध्यास ओर देह सम्बन्धिनी अशुद्ध बहन्ता का अपहस्तन हो जाता है। साधक इस अवस्था में स्थित हाकर परबोध रूप शून्य गगन में विहार की शक्ति से समन्वित हो जाता है। यह एक प्रकार की आकाशचारी होने की ही दशा मानो जा सकती है। १३-१५॥

त्रिश्रू त्रयोगमेव शिक्षयति
शून्याशून्यलये कृत्वा एकवण्डेऽनिलानली ॥ १६॥
शक्तित्रितयसम्बद्धे अधिष्ठातृत्रिदंवते ।
त्रिश्लं तद्विजानोयाद्येन व्योमोत्पतेव्वुधः ॥ १७॥

एवंविधोऽयमिनलानलौ प्राणापानावर्धात् मध्यप्राणे समरसितौ कृत्वा अत एव एकस्मिन्मूलाधारात्प्रभृति ऊष्वं प्रसरणात् दण्डाकारे च तस्मिन् जाते सित तदेवं प्रयुज्यमानं त्रिशूलं विजानीयात् येन अस्य व्योमोत्पतनं स्यात्। एकदण्डाकारं मध्यप्राणमेव विशिनष्टि अधिष्ठातृत्रिदेवते इति भूमध्याद्यवस्थितेष्ठवरसदाशिवानाश्चितास्यकारणत्रयाधिष्ठिते इत्यर्थः। नथा

विश्ल प्रयोग को विधा का निर्देश कर रहे हैं-

इस प्रकार परबोधाकाशचारी साधक अनिल रूप अपान और अनल रूप प्राण इन दोनों को समरस दशा में अवस्थित कर देता है। यह समरसता मध्यप्राण रूपी एक दण्डातमक अवस्था में आनो है। मूलाधार से अदिवनी मुद्रा की सिद्धि के उपरान्त ऊच्चंप्रसरण का क्रिमक अनुसन्धान साधक को होता रहता है। इवासजित् होने पर प्राण की दण्डाकारता का साक्षात्कार हो जाता है। उस एक दण्ड के वैशिष्ट्य पर ध्यान देने पर तीन बातें विशेष रूप से सामने आती है—१. इस दण्ड में अनाहत बिन्दु पर ईश्वर अधिष्ठित हैं। २. विशुद्ध बिन्दु पर सदाशिव अधिष्ठित हैं और ३. भ्रूमध्य में अनाश्चित शिव का अधिष्ठान है। इसो दृष्टि स शास्त्रकार ने अधिष्ठातृत्रिदेवत का महत्त्वपूर्ण विशेषण प्रयुक्त किया है।

इसको दसरी विशेषता का 'शक्तित्रितय सम्बद्ध' शब्द व्यक्त कर रहा है। बिन्दु से क्षेप और आक्रान्ति रूप स्पन्दनों द्वारा यह नाद और नादान्त अवस्थानों को पार कर चिदुद्वोध से शक्ति में, स्थापन से व्यापिनी में और दीपन से समना में संशिक्षण्ट होता है। यही शक्तित्रितय की सम्बद्धता है। शक्तिव्यापिनीसमनासम्बद्धे तस्तयोगमाप्ते, अत एव परपदप्राप्त्या शून्याशून्य-रुपे विगलितसदसदादिशब्दब्यवहारे इत्यर्थः ॥ १६-१७॥

नच एतावतेव वयं व्योम उत्पतिदित्याह आकाशभावं सन्त्यज्य सत्तामात्रमुपस्थितः । शूलं समरसं कृत्वा रसे रस इव स्थितः ॥ १८॥

तोसरा और अप्रतिम महत्त्व का इसका विशेषण है—शृत्यागृत्यलयत्व । शृत्य यहाँ पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयुक्त है। विन्दु नाद और नादान्त के साथ ही शिक्त, ब्यापिनी और समना रूप दो शृत्य त्रिकों का वर्णन शलोक ११ में अभो-अभो किया गया है। इनमें रहने पर यह एकदण्डात्मकता शृत्य में उल्लिसत रहता है। जब इस शृत्य दशा को पार करती है, तो अशृत्य रूपता में अभिमुख हो जाती है। उन्मना की परावस्था में परमिशवता की तादात्म्यमयी अशृत्यता का भी लय हो जाता है। शिक्त आदि कई दृष्टियों से इसे त्रिशृल की मंजा दो गयो है। इसका बोध हो जाने पर सुबुद्ध साधक त्रिशृलिनी द्वारा खेवरत्व प्राप्त कर लेता है॥ १६-१७॥

प्राणापान साधना को यह एक उस्कृष्ट स्थिति है। इसमें परवोधरूपी
गगन में विहार की अलीकिक अनुभूतियां अनायास प्राप्त हो जाती हैं। यह
ध्यान देने की बात है कि, इस दशा में भी अ।काश में उत्पतन की क्षमता
नहीं होती। उसके लिये विशेष प्रयास आवश्यक होता है। यद्यपि आकाश
उत्पतन आत्मोकर्ष की दृष्टि स उपादंय नहीं माना जा सकता, फिर भी
चमत्कार की दृष्टि स साधक इस विद्या में भा सिद्ध हो जाता है।
मत्स्यन्द्रनाथ और गुरुवर्य गोरखनाथ सदृश सिद्ध खेचरण करने में समर्थ थे,
ऐसा मुना जाता है। यहाँ शास्त्रकार यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि, आकाश
विहार केसे सिद्ध हो जाता है। इसी उद्देश्य से इन कारिकाओं का अवतरण
कर रहे हैं—

एकवण्डं सा विज्ञाय त्रिशूलं खबरं प्रिये। बव्घ्वा तु खेचरीं मुद्रां घ्यात्वास्मानं च भैरवम् ॥ १९॥ खेचरीचक्रसंजुष्टं सद्यस्थजित मेविनीम्।

एवं खचरमेकदण्डं त्रिशूलं विज्ञाय तत्तदवच्छेदाधायि सत्तामात्रमिष परित्यच्य खेचरीमुद्राबन्धमाविषय स बुधः पराकाशरूपतामुपस्थितः सन् स्थितस्तत्रेव रसे इव रसं शूलमिष समरसोकृत्य खेचरीचक्रसंजुष्टमाल्मानं भैरवं ध्यात्वा च सद्य एव मेदिनों त्यजतोति सम्बन्धः ॥ १८-१९ ॥

साधक सत्ता-भाव का परित्याग कर दे। असत्ता मात्र में अवस्थित हो जाय। यह असाघारण अवस्था है। सत्ता मात्र में स्थित साधक काल में नहीं रहता है। वह शास्वत में वर्त्तमान हो जाता है। काल को अतिकान्त करना असत्तामात्र में अवस्थान माना जाता है। मानव जोवन की यह शिखर स्थिति होती है। उस समय शूल समरम हो जाता है। रस रूप परामृत में रसानन्द रूप आत्मतत्त्व के सम्मिलन मे तादातम्यमयी रसापुभृति मिद्ध हो जाती है, उसी तरह शूल को समरम करने से स्वामजित् अवस्था मिद्ध होती है। उस समय साधक को यह स्फुरित हो जाता है कि, इस समय प्राणा-पानको एकदण्डात्मकता अव्वंत्रिश्ल के ऐकात्म्य मे समन्वित है और खत्रय से भी एक रस हो वुको है। यह जानकारी निरन्तर हो रहो होती है। साधकस्वात्म भैरव भाव से खेचरीचक से वैधा हुआ है। इस दशा में वह ध्<mark>यान</mark> में प्रतिष्ठित हो जाता है। उस घ्यान का गहराई में साधक के विराट व्यक्तित्व के समस्त मंकोच अवास्त हो जाते हैं। अब वह एक अभौतिक अस्तित्व का प्रतीक बन जाता है। उस पर मेदिनो की आकर्षण शक्ति का प्रभाव नहीं रह जाता ओर साधक का शरीर धरातल से ऊपर यथेच्छ आकाश की सूक्ष्मता की तरह विहार करने में समर्थ हो जाता है। यही मेदिनो का परित्याग कहलाता है ॥ १८-१९ ॥

ननु एवमस्य कि स्यादित्याशक्षुय आह त्यक्तांशको निराधारो निःशक्षो लोकवींजतः ॥ २०॥ अवध्तो निराधारो नाहमस्मीति भावयन् । मन्त्रैकनिष्ठः संपश्यन् देहस्थाः सर्वदेवताः ॥ २१॥ ह्लादोद्वेगास्मिताक्रुष्टिनिद्रामैथुनमत्सरे । ह्लादौ वा कर्तृकर्मकरणेषु च सर्वशः॥ २२॥ नाहमस्मीति मन्वान एकीभूतं विचिन्तयन् ।

प्रश्न करते हैं कि, ऐसा होने से साधक में क्या होता है ? क्या कोई बदलाब आता है ? कोई चमत्कार होता है ? आदि ? इन्ही आशाङ्काओं का समाधान कर रहे हैं—

१. सर्वप्रथम उसमें जो अस्तित्वगत चमत्कार होता है, वह है, उसके विराट् स्वरूप का उल्लास । अंश रूप संकोच स ग्रस्त अणुता का निराकरण हो जाता है । अंश भाव छूट जाता है । अब वह निरंशता को प्राप्त या उपलब्ध हो जाता है ।

२. उसका दूसरा स्तर और भी दिव्य हो जाता है। अबतक वहुं बंटी हुई जिन्दगी जी रहा था। उसके याचार में भी पार्यक्य प्रथा का प्रथन हो रहा था। यह करो, यह न करो आदि के खंडित दुव्टिकोण थे। अब ऐसा नहीं रह जाता। वह सभी आचारों को अतिकान्त कर जाता है।

३. नि:शक्ता का वह प्रतिमान हो जाता है।

४. लोकाचार की खण्डित जीवनचर्या से उसे मुक्ति मिल जाना है।

५. अवधूत अवस्था का प्रतीक परमहंस बन जाता है।

६. देहाध्यास में देह में ही अहं भाव का उल्लास रहता है। इस अवस्था में 'मैं यह नहीं हूँ' इस दृढ भाव से भावित हो जाता है।

७. मन्त्र में निरुचयात्मक आस्था आ जाती है।

#### कर्णाक्षिमुखनासाविधक्रस्थं देवतागणम् ॥ २३ ॥ ग्रहीतारं सदा पश्यन् खेचर्या सिद्धचित स्फुटम् ।

स्यक्तांशक इति निरंशतामापन्न इत्यर्थः । निराचार इति निष्कान्ता आचारा यस्मादाचारे स्यञ्च निष्कान्त इति योज्यम् । देहस्थाः सर्वदेवताः संपञ्चिन्तित सर्वदेवतामयमारमानं जानान इत्यर्थः । ह्लादेत्यादिना चित्त-वृत्तिविशेषा आसूत्रिताः । रूपादाविति विषयपञ्चके । प्रहीतारमिति पर-प्रमात्रेकरूपमित्यर्थः ॥ २०-२३ ॥

एतदेव व्यतिरेकद्वारेण द्रढयति

#### विद्याशाङ्की मलाशाङ्की शास्त्रशङ्की न सिद्धचिति ॥ २४॥ विद्येति शुभकरी वेदविद्या ॥ २४॥

८. देह में दिब्यस्व का प्रकल्पन, शक्ति-पुञ्जता की दृष्टि और अङ्गप्रत्यञ्ज में कवचरूप मे अवस्थित शक्ति प्रतीकों का भान होने लगता है।

९. बाह्लाद, उद्वेग, अस्मिता, आक्राश, नींद, मैथुन, मत्सर रूपगर्व बादि चित्तवृत्तियों से ऊपर उठकर मैं कर्त्ता हूँ, मेरे द्वारा ये कार्य सम्पन्त हो रहे हैं आदि कर्त्ता, कर्म और करण आदि कारक वृत्तियों का अतिकान्त कर लेता है। अहन्ता क ब्यापक परिवेश में विचरण करता है।

१०. विश्वात्मकता में शेवमहाभावेक्य का दर्शन करता है।

११. कर्णादि इन्द्रियों द्वारा करणेश्वर देववृन्द ही सारा वर्थ-ग्रहण कर रहा है, यह उसकी अन्यतम मान्यता हो जाती है। ये सारी स्थितियाँ और वृत्तियाँ खेचरी मुद्रा सिद्धि के माहात्म्य से स्वतः सिद्ध हो जाती हैं॥ २०-२३॥

इस लोकोत्तर चर्यात्मक जीवन्तता का व्यतिरेक दृष्टि से दृढ़तापूर्वक समर्थन करने का उपक्रम कर रहे हैं—

विद्या रूप शैवज्ञानप्रदा आत्मविद्या के प्रति आशक्का कर अनिश्वय स्थिति में जीने वाला, षट्कञ्चुकों की मान्यता और प्रभावशालिता के प्रति ननु एबमयं कस्मात् न सिद्धधेदित्याशञ्चय बाह दिवा रिवः शिवो विह्नः पक्तृत्वात्स पुरोहितः । तत्रस्था देवताः सर्वा द्योतयन्त्योऽखिलं जगत् ॥ २५ ॥

रिवः प्रमाणं, विह्नः प्रमाता, अत एव पुरोहितो यद्या इस्पर्यः। पन्तृत्वादिति सर्वस्य स्वात्मसात्काररूपात्वात् द्योतयन्त्यः स्थिता इति शेषः। एवं हि शिव एव सर्वमिति किमाशङ्कास्पदिमस्याशयः॥ २५॥

षाङ्कालु और शास्त्रों के आदेशों एवं निर्देशों के प्रति सन्दिग्ध वृत्ति वाला साधक कभी और किसा अवस्था में सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। अवस्था-शैथिल्य उक्कर्ष को प्रकल्पना को ही कोलित कर देता है।। २४॥

व्यतिरेक दृष्टि की सदोषता का अनुसन्धान कर रहे हैं-

वास्तविकता यह है कि, शिव हा सर्वरूप में उल्लिमत हैं। शिव उपास्य हैं। उपास्य में शङ्का के लिये अवकाश नहीं होता। त्रिकशास्त्र को यह मान्यता है कि, विश्व, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति की चतुष्कता में परिचालित है। सूर्य को प्रमाण माना जाता है। अग्नि हो प्रमाता है। ये सूर्य और सर्वाभामक अग्नि दोनों शिव हो है। शिव हो नूर्य रूप से प्रकाशमान हैं। शिव हो अग्नि रूप से प्रकाशमान हैं। शिव हो अग्नि रूप से प्रकाश को परिभाषित कर रहा है। पक्तृत्व अर्थात् रिव और अग्नि में भी उद्दीप्ति भरने वाला शिव हो पुरोहित है अर्थात् प्रकाशरूप यज्ञ का याजक भी शिव हो है। यह सर्वस्व को स्वारम में शाश्वत रूप से समाहित कर रहा है। शिवत्व के परिवेश में सर्व का समर्पण एक अभिराम महोत्सव है। इस प्रकार खेचरों सिद्ध शरीर में सारी दिव्य शक्ति रूपो देवताः समस्त विश्व को आलोकित करतो हैं अथवा शिव के इस विराट-परिवेश में वर्तमान देवी शक्तियां हो शिवत्वाधिकान के कारण विश्व को विद्योतित कर रही हैं॥ २५॥

एवं विश्वित्याः स्वरूमिश्वाय करिक्कृष्या अपि आह किनिष्ठया विदार्थास्यं तर्जनीभ्यां भ्रुवौ तथा । अनामे मध्यमे वक्त्रे जिह्नया तालुकं स्पृशेत् ॥ २६ ॥ एवा करिक्कृणो देवो ज्वालिनीं श्रुणु सांप्रतम् । हनुर्ललाटगौ हस्तौ प्रसार्याङ्गुलितः स्फुटौ ॥ २७ ॥ चालयेद्वायुवेगेन कृत्वान्तभूंकुटौं बुधः । विदार्थास्यं सजिह्नं च हाहाकारं तु कारयेत् ॥ २८ ॥ एषा ज्वालिन्यग्निचक्रे तथा चाष्टोत्तरं शतम् । जपेद्यदि ततः सिद्धचेत्त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ २९ ॥

कनिष्ठयेति उभयकरसम्बन्धिन्या । वक्त्रे इति अर्थात् कृत्वा । प्राक-रिणकश्च अत्र खेचरीमृद्राबन्धानुवेधोऽनुसन्धातव्य एवेति गुरवः हृतुरिति ऐशः पाठः तेन हनुतः प्रभृति ललाटान्तं स्थितौ कार्याविल्यर्थः । प्रसार्याङ्गुलित इति प्रसृताङ्गुलीकावित्यर्थः । अन्तरिति हस्तयोः । अग्निचके इति अर्ध्वमुखे श्यश्चे अन्तरास्मानं भावियत्वा ॥ २९ ॥

यहा त्रिशूलिनी का चित्रण करने के उपरान्त करिंद्भूणी खेचरी की जर्मा कर रहे हैं—

दोनों हाथों की कनिष्ठिकाओं को मुख के भीतर डाल कर दोनों भोर खींचना इसकी पहली विधि है। दोनों नर्जनी उँगलियों द्वारा दोनों भीहों के ऊपर अपनी ओर खिचाव देना दूसरी अवस्थिति है। पुनः अनामा और मध्यमा अंगुलियों का मुख में डाले रहे और जीभ से तालु का स्पर्श करते हुए इवास साधन करे। यह करिङ्कणी मुद्रा का चित्र है।। २६।।

ज्वालिनो मुद्रा भी इसी को एक भेद है। हनु से लेकर ललाट पर्यन्त हाथ की फैली हुई अञ्जलियों से मुख पर एक सामान्य दवाव देना चाहिये। ज्वालिनो को यह पहली क्रिया है। दूसरी किया जिल्ला निकाले हुए मुँह सिद्धिमेव दर्शयति
परदेहेषु चात्मानं परं चात्मशरीरतः ।
पश्येष्चरन्तं हानादाद्गमागमपदित्यतम् ॥ ३०॥
नविच्छद्रगतं चैकं तदन्तं व्यापकं ध्रुवम् ।
अनया हि खचारी श्रीयोगसञ्चार उच्यते ॥ ३१॥

हानादेति हाकारस्य नादेन उच्चारेणेश्यर्थः । गमागमेति स्वदेहात् परदेहे, परदेहाद्वा स्वदेहे । खचारीत्यनेनापि खेचरीमुदाबन्धानुवेषो दिश्तिः ॥ ३१ ॥

को फेलाना चाहिये। गले से हा हा कार का उच्चारण होता हो। सुबुद्ध साधक आज्ञावक के त्रिकोण में अपनी अन्तरात्मा का अनुसन्धान करता रहे। साथ हो वायुवेग से हनुसहित मुंह को चालित करना चाहिये। इस स्थिति में ही ज्वालिनी मन्त्र का भी एक माला जप उसी दशा में सम्पन्न करता रहे। यह ज्वालिनी मुद्रा थोड़ी कठिन है और कठिनाई से सिद्ध होती है। इसके सिद्ध हो जाने पर सचराचर त्रेलोक्यसिद्ध हो जाता है।। २७ २९।।

सिद्धि के प्रकार का दिगदर्शन और उसके महत्त्व का प्रकाशन कर रहे हैं—

दूसरे के शरीरों में स्वास्म का अनुप्रवेश और दूसरे को स्वास्म शरीर द्वारा स्वास्म में ही आचरण सर्मान्वत करने की शक्ति इससे आ जाती है। इसमें 'हा' सदृश नाद का अप्रतिम महत्व है। यहाँ एक बात गुप्त रखी गयी है। हा नाद के साथ 'स्वा' का आन्तर उच्चार मो चाहिये। इससे आत्मानुप्रवेश के समय, पर क प्राणामृतप्रवाह का अपनो आर आनयन तथा दूसरे शरोर में स्वास्म का प्रलयन दोनों सम्भव हो जाते हैं।

योगसञ्चर शास्त्र में इसका महत्त्व प्रतिपादित है। मनुष्य का शरीर ऐसे उङ्ग से निमित है, जिसमें नी छिद्र हैं। इन सबकी पृथक्-पृथक् उपयोगिता निर्धारित है। इन सबमें खेचरी साधक की समान शक्तिमत्ता काम करती इदानीं श्रोबीराबल्युक्तमपि भस्या विधिमाह कुलकुण्डलिकां बध्वा अणीरन्तरविदिनीम् । वामो योऽयं जगत्यस्मिस्तस्य संहरणोद्यताम् ॥ ३२॥ स्वस्थाने निर्वृति लब्ध्वा ज्ञानामृतरसात्मकम् । व्रजेत्कन्वपदं मध्ये राव कृत्वा ह्यरावकम् ॥ ३३॥

इह अणोरन्तरवेदिनोमन्तश्चरन्तीं तन्मयतामाप्तां कुलकुण्डलिकां मध्यप्राणशक्तिमाकम्य अज्ञानसंहर्त्री स्वस्थाने शाक्ताधारे तदेक्यापित्तरूपां निर्वृति प्राप्य

है। इनमें ध्रुव भाव से सतत नदनशील एक व्यापक तत्त्व का दर्शन किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं हो सकता। वही साधक महत्त्वपूर्ण है, जो इनमें एकतात्त्वकता के सौहित्य का अनुसन्धान करने में समर्थ हो जाता है। इस साधना में नैपुण्य प्राप्त अधिकारी ही वस्तुतः खचारी कहलाने का भी अधिकारो होता है॥ ३०-३१॥

श्रीवीरावली शास्त्र में इसकी विधि का निर्देश प्राप्त है। उसे भी यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं—

कुल कुण्डलिनों को नियन्त्रित कर साधक स्वस्थान अर्थात् शाक्ताधार में ऐक्यात्म्य की मिद्धि करने में समर्थ हो जाता है। यहाँ कुल कुण्डलिनी शब्द के कई विशेषण दिये गये हैं, जो उसकी विशेषता का ख्यापन करते हैं। १. वह अणु पुरुष को अन्तर्वेदिनों है। अन्तर्वेदन अन्तः संचार से हो सिद्ध होता है। इस तरह वह अणु की आन्तरिकता की साक्षिणी सिद्ध होती है।

२—वह जागतिक वामता के संहरण में उद्यत रहती है। अर्थात् मध्य प्राणशक्ति पर आरूढ रह कर वाम रूप अज्ञान का संहार करती है।

३-स्वस्थान को मलाधार मानते हैं। मागम कहता है कि,

यावज्जीवं चतुष्कोणं पिण्डाधारं च कामिकम् । तत्र तां बोधयित्वा तु गति बृद्ध्या क्रमागताम् ॥ ३४ ॥ चक्रोभयनिवद्धां तु शालाप्रान्तावलम्बनीम् । मूलस्थानाद्यथा देवि तमोग्रन्थि विदारयेत् ॥ ३५ ॥

'मूले तु शास्तः कथितो बोघनादप्रवर्तकः।' इत्युक्त्या तस्य बोधनादप्रवर्तकत्वात् मध्यविषाधारादावरावक प्रशान्तरूपं रावं नादं कृत्वा

(\*\*\* \*\* \*\*\* \*\*\* कन्बे षड्रसलम्पटाः ।' इति । इतिभङ्गया ज्ञानामृतरसात्मकं कन्दपदं कामिकं सर्वकामाभिधं जीवं सङ्गी-वन्यमृताभिधं चतुष्पथर्वितत्वात् चतुष्कोणं चिन्तामण्यभिधानं च यावत्

मूल में शाक्त उल्लास होता है। उल्लास के कम में बोधरूप नाद का प्रवर्त्तन होता है। इसकी शक्ति यों तो स्वयं शिव में ही होती है किन्तु सिद्ध साधक भी बोधनाद का प्रवर्त्तक वन जाता है। साक्षी तो वह है हो। उसी शाक्ताधार में ऐकात्म्य वृत्ति से निवृति को प्राप्ति साधक कर लेता है। निवृति परमसंतृष्ति का पर्याय है। कुण्डलिनी साधना में मूलाधार से हादशान्त पर्यन्त नादात्म्य का परमानन्द साधक अध्वनी मुद्रा के एक स्पन्द में ही प्राप्त कर लेना है। जो शाक्ष्यत ऐक्य से सम्पन्न है, उसके उस चरम परम सुख का कहना ही क्या? आगम की एक उक्ति है—

'कन्द में पर्रमलम्पट योगी ( अमृत पान करता है )'।

इस उक्ति के अनुसार वह ज्ञान विज्ञान की शैवानुभूतियों का रसामृत पान करता है। इसी क्रम में कन्दपदवी का भी आश्रयण कर आनिन्दत होता है।

४—यह ध्यान देने की बात है कि, नाद तो अव्यक्त शब्दमय होता है किन्तु बोधनाद में शब्दता का नितान्त अभाव रहता है। यही स्थिति

# वज्राख्यां ज्ञानजेनेव तथा शाखाभयान्ततः। कोणमध्यविनिष्क्रान्तं लिङ्गमूलं विभेदयेत्।। ३६॥

पैण्डं शरीरमाधारं वर्जेत्। तत्र आधारेषु च कमागतां तां कुलकुण्डलिकां बाधियत्वा मूलस्थानादारम्य प्राणापानात्मचकद्वयोम्भितां द्वादशान्त यावत् गच्छन्तीं ज्ञात्वा यथा अयं योगी ज्ञानजेनैव माहात्म्येन अज्ञानग्रन्थि दुर्भद्यत्वात् वज्ञास्यां मध्यनाडीं च विदारयेत्, तथा प्राणापानात्मशाखाद्वयस्य अन्तमवलम्बय जन्माधारस्पित्रकाणमध्यादिप विनिष्कान्तमत एव मेड्राधा-वर्तित्वात् लिङ्ग्रमूलं तदास्यमकुलाभारमिष विभेदयेत् ॥ ३२-३६॥

अरावक राव को होतो है। मध्यप्राण कुण्डलिनो में यह अरावक राव बोधनाद रूप ही माना जा सकता है। अथवा प्रशान्त स्पन्द की संज्ञा उसे दी जा सकतो है।

५—यह कन्द पद 'कामिक' होता है। यह 'जीव' को संजीवनी शक्ति प्रदान करता है। कन्द पद से चतुष्काणात्मक चिन्तामणि मन्दिर को यात्रा का सामर्थ्य कुलकुण्डलिनी ही देती है।

६—इसोलिय साधक उस चिन्तामणि नामक पिण्डाधार को साधना-यात्रा में सदा संलग्न रहता है।

७—िपण्डाधार शरीर के विभिन्न चक्र भी माने जाते हैं। इनमें 'क्रमागता' कुलकुण्डलिनी ही है। उसका उद्युद्ध करना और उसकी गित का आकलन करना साधक को अनुभूनि और साधना का विषय है।

८—क्लकुण्डलिनी चकाभय निबद्ध होती है। मूलाधार से लेकर द्वादशान्त में निबद्ध होना या प्राण और अपानवाह के आबागमन में निबद्ध होना उसकी विवधता होती है। यह प्राणापान रूप दो शाखाओं के अन्त का अवलम्बन करती है।

इस प्रकार की सारी स्थितियों का ज्ञाता योगी होता है। अपने इसी ज्ञानज विज्ञान के बल पर पिण्डस्थ तमोग्रन्थिका और वज्जा नामक तत्र सङ्घट्टितं चक्रयुग्ममैक्येन भासते। वैपरीत्यात्तु निक्षिप्य द्विधाभावं व्रजस्यतः।। ३७॥ अर्वाद्यञ्जुष्ठकालाग्निपर्यन्ते सा विनिक्षिपेत्। गमागमनसञ्चारे चरेत्सा लिङ्गलिङ्गिनी।। ३८॥

तत्र हि प्राणापानरूपं चक्रयुग्मं स्वस्वरूप-त्रोटनेन सङ्घटितं तदंवयेन भासते मध्यप्राणशक्तेरेव नतः समुदय इत्यर्थः । अता लिङ्गमूलाख्यादकुल-पदात्पुनः सा वैपरोत्यादघोगत्या निक्षेपं विधाय दिधाभावं त्रजति यदिय-मूर्वाद्यञ्जष्ठपर्यन्तस्वनिमित्तमात्मानं विनिक्षिपेत् तद्दपतां गृह्णोयादित्यर्थः। सा

मध्यनाडी का भी वह विदारण करे, शास्त्रकार का यह मुख्य निर्देश है। दूमरा निर्देश इससे भी महत्त्वपूर्ण और शरीर विश्वान से सम्बद्ध है। जन्माधार को त्रिकाण भी कहते हैं। उसी त्रिकाण के मध्य से शाक्त उल्लास स्पन्दित होता है। वहाँ से उत्पर उठकर स्वाधिष्ठानात्मक लिङ्ग मूलावस्थित अकुलाधार का भी भेदन करे, यही लिङ्गमूल का विभेद कहलाता है। वोराविल नामक इस प्रत्य के अनुसार खेचरी साधक की कुण्डलिनी सिद्ध होनी चाहिये, यह सिद्ध हो जाता है। ३३-३६॥

जन्माधार और द्वादशान्त के मध्य का महत्त्व पूर्ण सन्धान-महोत्सव पिण्ड शरीर में शाश्वत चलता है। साधक अभ्यास के बल पर इसे परखता है और इसका साक्षात्कार कर लेता है। श्वास और प्रश्वास अर्थात् प्राणापानवाह का यह चक्क-युग्म साधक के प्रयत्न से सङ्घट्टित हा जाता है और श्वास जिस अवस्था में ऐक्य भाव से भासित होने लगता है, उसी दशा में अन्वर्थ 'प्राणवान' शब्द चरितार्थ हो जाता है।

यह एकीभूत प्राण शक्ति अर्घ्वाधर विद्युत् तस्व का निक्षेप करती है। प्राणजित् साधक द्वादशान्त क्षेत्र में परमिशव के अखण्ड सद्भाव को भव्यता में रमा रहता है। वहीं मध्यबिन्दु से अधर दशा में गतिशील होकर कटि प्रदेश, ऊठ, जानु, गुल्फ, प्रपद, पादमूल और अञ्जुलि श्रेष्ठ अञ्जुष्ठ

#### तत्र तत्यदसंयोगाबुम्मीलनविषायिनी ।

#### यो जानाति स सिद्धचेतु रसादानविसगँयोः ॥ ३९ ॥

कुलकुण्डलिका द्वि अध्वीषः सञ्चारमनादृश्य प्राणापानलक्षणाभ्यां लिङ्गाभ्यां लिङ्गाभ्यां लिङ्गाभ्यां लिङ्गाभ्यां लिङ्गाभ्यां लिङ्गिनी तस्कोडीकारेण ज्ञाप्ति प्राप्ता सती चरेत् तत्तदाधारादिभेदेना मध्यधाम बाकामेत्। सा हि तत्र मध्यधाम्नि प्राणापानपदद्वयसंयोगात्संविद्विकासमा-दश्यात्। यश्च एवंविधिमदं सर्वभावानुस्यूतम् मण्युन्मीलनं परसंविद्विकामाधायि परं स्थानं जानाति, स संविद्वनादानविसर्गयोः सिद्धचेत् सृष्टिसहारकारित्वेस्य सामध्यमृत्यदेते इत्यथंः ॥ ३७-३९॥

के अग्रमाग तक उल्लिमत होती है। यह अकारण गित निक्षेप ही जीवन का मन्त्र है। गितशोलता के इस द्विधामान का दर्शन और प्रतिक्षण अनुमन स्वमानतः होता रहता है। कुल कुण्डिलिनी शक्ति का अधः प्रवाह नहीं होता। वह प्राणापान लिङ्ग मे समन्त्रित होकर लिङ्गिलिङ्गनी संज्ञा से विभूषित हो जातो है। उस समय प्राणापान उसके आक्रोश में। शिशु की तरह निश्राम करते हैं।

वह स्थान जहाँ यह अलैकिक आलोक-लोला अपने लालित्य के साथ प्रतिफलित और उल्लिसत होती है, उसे शास्त्र की भाषा से मध्यधाम कहते हैं। संवित्ति का सूरज वहों विकिसत होता है। इस विकास के मूल में प्राण और अपान नामक दो तत्त्वों का ऐक्य ही है। इस गमागम संचार में विहार करने वालो, उनके उभयेक्य में उल्लिसत और आमूला झुण्ठात् आद्वादशान्त सञ्चरण शील कुल कुण्डिलिनो शक्ति का जो साक्षास्कार कर लेता है, वह आदान रूप सर्जन प्रक्रिया और विसर्ग रूप महार प्रक्रिया का तो साक्षी होता हो है, स्वयं सृजन संहार की सिद्धि से समन्वित हो जाता है। वह उल्लास के शेव महाभावात्मक आनन्द का रसास्वाद स्वयं तो करता हो है, उल्लास की संरचना में भी सक्षम हो जाता है। ३७-३९॥

ससस्त्रमिषं स्थानम् मिण्युन्मीलनं परम् । एष क्रमस्ततोऽन्योऽि व्युक्तमः खेखरी परा ॥ ४० ॥ योन्याधारेति विख्याता शूलमूलेति शब्धते । वर्णास्तत्र लयं यान्ति ह्यवर्णे वर्णक्षिपणि ॥ ४१ ॥

अस्याश्च एव यथोक्तस्तत्तदाधारादिसञ्चारात्मा क्रमः स्वारसिक एव वाह इत्यर्थः । ततोऽन्यो व्युरक्रमाऽिष अस्याः सम्भवित यदियं परा खेचरी योन्याधारेति विख्याता । तत उद्यता सतो शूलमूलेति शब्द्यते सटित्येव शक्ति-व्यापिनीसमनात्मकारात्रययोगित्वात् द्वादशान्तपदं प्राप्तेत्यर्थः । यतम्तत्र सर्वोच्छेदरूपे क्रोडीकृतबाह्यामर्शऽिष स्वामर्शमात्रात्मिन अवर्णे वर्णा बाह्यामर्शा लयं यान्ति तद्विश्रान्ता एव भवन्तीत्यर्थः ॥ ४०-४१ ॥

मध्यधाम का वेशिष्ट्य आदानिवसर्ग के साक्षातकार से स्पष्ट तथा ज्ञात हा जाता है। उसे शास्त्रकार ससङ्ग्रम स्थान के रूप में निरूपित कर रहे हैं। किम रूप परसंचित् के शान्त पिरवेश में यह उन्मोलन अर्थात् उल्लास का प्रतीक माना जाता है। उस स्थान से कर्घ्य संचरण का चर्चा की गयी है। यही उसका कम है। इसका भी व्युत्क्रमण योगी करता है। वही परा खेचरी अवस्था मानो जाता है। उसे योनि का आधार कहते हैं। योनि विष्व की उत्पत्ति का कारण होती है और उसकी भी आधार यह व्युत्क्रान्ता खेचरो मुद्रा है। वहां इसे शूलमूला कहते हैं। वहां वर्ण विलीन हा जाते हैं। वर्ण मात्र ममना तक ही रहते हैं। समना के बाद उस परा सावद का अवर्णा कहत है। वहां पहुंच कर वर्णरूपिणो यही शक्ति अवर्णा हो जाती है। यहां यह ध्यान देने को बात है कि, वर्णात्मकता को समाप्ति पर, संवित् परिवमर्शमयो हो जाती है। शूलमूलावस्था में शक्ति, व्यापिनी और समना को तीनों अरायें उन्मना के मूल तक पहुंचती हैं। समना को पार करना ही व्युत्क्रम कहलाता है। वही द्वादशान्त अवस्था मानो जाती

नतु भवतु एवं, योगी पुनरस्याः कथं प्रबोधमादद्यादित्याशङ्क्षय आह नादिफान्तं समुच्चार्यं कौलेशं देहसंनिभम् । आक्रम्य प्रथमं चक्रं खे यन्त्रे पादपीडितम् ॥ ४२ ॥

चित् शुद्धात्मा कौलेशं रहस्यज्ञानप्रधानभूतमत एव गर्भीकृतमध्यशक्ति नादिफान्तरूपं सर्वमन्त्रारणिस्वभावं नादं स्वदेहाभेदेन समुच्चायं तमेव च एवं सगर्भम्च्वायंमाणं नादमधिकृत्य खे जन्माकाशरूपे मर्मीण कौलिन्याः कुलकृण्डलिन्याः पर्दं

है। वहां मर्वाच्छेद हो जाता है। बाह्य आमर्श अब उसके अन्तर्गर्भ में विलोन रहते हैं। अब केवल स्वात्म का अहमात्मक आमर्श होता रहता है। यह अवर्णात्मक माना जाता है। अवर्ण में वर्णक्ष्पता की बात कहकर शास्त्रकार उस लोकोत्तर स्पन्द दशा की आर अध्येता का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। इस लोकात्तरता का साक्षास्कार आगमिक उपलब्धियों की सर्वातिशायिनी अवस्था का चमत्कार हो माना जाता है। ४०-४१॥

कत्ती एकमात्र चित्तत्व है। वह रुद्रशक्ति को प्रबुद्ध करता है। यह तान्त्रिक योग प्रक्रिया है, हठयोग नहीं। इसोलिये विधिलिङ् का प्रयोग कर प्रबंध की विधि की ओर संकेत किया गया है। इस विधि के कई खण्ड हैं। एक-एक किया पूरी करनी है। उसके बाद दूसरी किया विधि में उतरना है। इसी को प्रदक्षित करने के लिये पूर्वकालिक कियाओं का प्रयोग किया गया है। इस पर कमशः विचार करना चाहिये—

१—शुद्धारमा चित् सर्वप्रथम नादिफान्त रूप कालंश का देहसन्तिभ समुच्चारण करे। 'न' से लेकर 'फ' पर्यन्त मालिनो विद्या का उच्चारण कैसे हो ? मालिनी नादमयो या शब्दरूपिणो मानी जाती है। यह मारे मन्त्रों की 'अरिण' मानी जाती है। इसके उच्चारण में नादिविध का प्रयोग करना होता है। नाद में मध्य शक्ति का विकास निहित रहता है। इस नाद की श्रीत०—१४

#### नादं वै शक्तिसद्गर्भं सद्गर्भात्कौिलनीपदम् । बीजपञ्चकवारेण शूलभेदक्रमेण तु ॥ ४३॥ 'जन्मास्ये नाडिचकं तु .....

इत्युक्तं नाड्यात्म प्रयमं चक्रं पादेन अंशेन पीडितं विधाय तत्र कथञ्चित् प्राणशक्ति निरुध्य अवशिष्टानि पञ्चापि चक्राणि आक्रम्य ब्रह्मादिकारण-

उच्चारित करत समय देह ही नादमय हा जाता है। देह का समय अस्तित्व, इसके अणु-अणु कण-कण, अ क्र प्रत्याङ्ग मभी नाद का नदन कर रहे होते हैं। यह देहाभेदमय नादानुसन्घान होता है। बुद्धारमा चित् इसका माधी रहता है। इस पर उसका पूरा अधिकार होता है।

२—इतनी प्रक्रिया पूरो कर लेने पर जन्माकाश रूपी ख पर आक्रमण करना पड़ता है। यह आक्रमण युद्ध का आक्रमण नहीं होता। यह शनै:-शनै: उस देश पर अधिकार करने जैमा आक्रम मात्र होता है। साधक 'ख' यन्त्र को पाद से पोड़ित करे। यहाँ पाद शब्द का शिल्ड अयं है। मिद्धासन द्वारा पादपीडित करना अर्थात् कन्द पर दबाव देना और पाद अर्थात् अंशत: दबाव देना भो अर्थ सम्भव है। इस तरह वहाँ से उच्चरित नाद पर भी दबाव पड़ता है।

इस अवस्था में ऊर्ध्वंगित होने की आजा गुरुदेव द्वारा दी जाती है। यह गित किमक रूप से अपनायो जातो है। इसमें चकभेदन की किया करनी पड़ती है। सर्वप्रथम शिक्तसद्गर्भ नाद का भेदन, पुनः प्राण शिक्त को थोड़ा निरुद्धकर उससे ऊपर उठ कौलिको रूपिणो कुलकुण्डलिनी को आकानत करते हैं। इसके बाद पाँच बीजों के केन्द्र स्वरूप मूलाधार स्वाधिष्ठान, मिणपूर, अनाहत और विशुद्ध इन पाँचों चकों का किमक उल्लङ्घन करते हैं। इस कम में हुत्-शूल और द्वादश ग्रन्थियों का मेदन मी सिम्मलित रहता है। हुद्य मुख्य रूप से नाहित्रय का अवस्थान माना जाता है। इडा, पिगला और सुष्मना ही वे तीन नाड़ियाँ हैं।

पश्चकोल्लङ्घनकमेण हृश्स्यस्य नाडित्रयात्मनः शूलस्य ग्रन्थिद्वादशकस्य बह्मरन्ध्रोपरिवर्गिनः शक्स्याद्यात्मनः शूलस्य च भेदनकमेण स्द्रशक्तिः प्रवोधयेत् ॥ ४२-४३॥

हुच्छूलग्रम्यिभेदैश्चिद्रद्वर्शाक्त प्रबोधयेत् । वायुचक्रान्तनिलयं विन्द्वास्यं नाभिमण्डलम् ॥ ४४ ॥ आगच्छेर्त्लम्बकास्थानं सूत्रद्वादशनिर्गतम् । चन्द्रचक्रविलोमेन प्रविशेद्भूतपञ्जरे ॥ ४५ ॥

येन अयं जन्मपदादारभ्य पवनाधारात्मनो वायुचकस्य अन्ते संनिकर्षे वर्तमान नाभिमण्डलं नत्मङ्कद्वाधारं लिम्बिकास्थान तद्व्वस्थितं सूधाधारं विन्द्राख्यं भ्रूमध्यवर्तिनं विद्याकमलसंज्ञितमाधारं नाडीनां तात्स्थ्यात्

इसके उपरान्त द्वादश ग्रन्थियों का भेदन किया जाता है। ये १२ ग्रन्थियों अ, उ. म्, विन्दु, अर्धचन्द्र, निरोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी और समना हैं। यह साधना यात्रा आज्ञा से समना पर्यन्त को यात्रा है। इस प्रक्रिया में सिद्ध होने पर रुद्ध शक्ति के प्रबोध की क्षमता साधक में पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है।। ४२-४३।।

माधना यात्रा यहीं पूरी नहीं होती। उसे वायुचक. नामिचक, विन्दुमण्डल, लिम्बका की विलोम यात्रा भी करनी पड़ती है। जन्माधार से लेकर पवन के आधार रूप प्राणाश्रित चक्रों की यात्रा पूरी करने पर उसे परमविश्वान्ति का अनुभव होता है। इस तरह साचक धन्य हो जाता है।

नाभिकेन्द्र, उसके संघट्ट के आधार के रूप में प्रथमतः सिद्ध अन्य चक, सबको नियन्त्रित कर साधक आगे बढ़ता है। वहाँ से लिम्बका की दूरो ते करने में साधक को कितने अनुसन्धान करने पढ़ते हैं। उसके ऊपर सुधा के आधार रूप में बिन्दु का परिवेश प्राप्त होता है। भ्रमध्य भूयस्तु कुरुते लीलां मायापग्जरवितनीम् । पुनः सृष्टिः संहृतित्रच लेचर्या क्रियते बुधैः ॥ ४६ ॥ श्रीमद्वीरावलोयोग एव स्यात्लेचरोविधिः ।

ग्रन्थोनां द्वादशकात् निर्गतं सर्वमंबन्धोत्तोणं द्वादशान्तपदं च यावत् आ समन्तादृजुना क्रमेण गच्छेत् तत्र विश्वान्ति कुर्यादित्यर्थः । भूयस्तु तत्र चन्द्र-चकादपानस्थात् प्रस्यावृत्यात्मना विलामक्रमेण स्वशरोरमेव प्रविशेत्, येन व्ययं व्युख्यानदशोचितं व्यवहरेत् । अतश्व खेचरीमुद्रावेशभाजां ज्ञानिनामन्त-

के अन्तराल में आग्नेय प्रकाश में निकसमान और विद्यातित विद्यापद्म के मकरन्द रसास्वाद का अवसर आता है। द्वादशप्रन्थियों को पार करता हुआ द्वादशान्त का चिरअभासित मन्तिषान मिलता है। यह सब गुरुकृपा और पारमेश्वर शक्तिपात से अनायास सिद्ध हो गया है। यह साधना का सर्वोच्च शिखर है, जिस पर वह सापान कमारोह पूर्वक आरूढ हो गया है। प्राण के संप्रीणन से यह पराकाष्टा प्राप्त होतो है।

यह सदा अनुसन्धातक्य तथ्य है कि, प्राण का सूर्य अपान साम के रथ पर सवार हो कर ही ऊर्घ की ओर अग्रसर होता है। मध्य द्वादशान्त के चितिकेन्द्र में तो सूर्य और साम साथ रहते हैं। ऊर्घ्वद्वादशान्त में केवल सूर्य प्राण का हो प्रकाश काम करता है। अपानचक में चन्द्र का प्रभाव शरीर को सोमसुधा की संझोवनो से आतप्रात करता है निःश्वास में चन्द्रचक विलोम गतिशोलता के लिये प्राण का प्रेरित करता है। यह पौर्णमास केन्द्र की यात्रा का प्रारम्भ माना जाता है। इसी कम में प्राणापानवाह भौतिक पिण्ड में पुनः अपना रस भरता है। इवास शरीर में पेट और नाभि तक पहुंचता है। इसे शाक्त उल्लास भी कहते हैं। प्रतिपदा से चलकर पूर्णमा तक की चाँदनी का अमृत उल्लासित हाता है। यही चन्द्रचक है। इसमें विलोम गति होती है।

स्यादिति र्बंहिष्टमेषनिमेषाभ्यामाजवञ्जवीभावेन सुष्टिसंहारकारित्वं संक्षेपार्थः योगे इति तद्वचनावसरे इति यावत् ॥ ४४-४६ ॥

श्रीकामिकोक्तमपि अस्या रूपमाह

चम्बाकारेण वक्त्रेण यत्तस्वं श्रुयते परम् ॥ ४७ ॥ ग्रसमानमिदं विइवं चन्द्रार्कपुटसंपुटे । नेनैव स्यात्वगामीति श्रीमत्कामिक उच्यते ॥ ४८ ॥

चुम्बाकारेण काकचञ्च्युटाकृत्यनच्ककलात्मना मध्यप्राणशक्त्यवलम्बि-नापि स्वकृषेण वनत्रेण यदिदं प्रमाणप्रमेयात्मकं विश्वं स्वात्मसात्कृवीण-

इसी कम में लालसामयी भ्तपन्नर लोला का लास्य शास्वत रूप से चलता है। प्राणापानवाह का पोयुष इसे प्रयान् रूप प्रदान करता है। स्वास निःश्वास मे जीवन जीवन्त होता है। श्वास की सब्टि का और निःश्वास की संहति का साक्षात्कार इसी खेचरी सिद्धि से संभव हो पाता है। उन्मेष निमेषमय यही आजवञ्जवा भाव है। यही जीवन का रस है। श्रावीरावली समदोग्ति खेचरो की विधि का यहा विधान है ॥ ४४-४६॥

श्रोकामिक शास्त्र में भी खेचरों के सम्बन्ध में पर्याप्त चर्चा की गयी है। वहां कह रहे हैं-

श्रोकामिक शास्त्र प्राणापानवाह को वक्त्रविधि से ग्रस्त बनाने की बात करता है। 'चुम्बाकार' एक पारिभाषिक शब्द है। आचार्य जयरथ ने उसे बहुत अच्छी तरह परिभाषित किया है। मुख द्वारा

- १. सर्वप्रथम काक चञ्च पट के समान ओठों को गोल बनाकर एक पतला छिद्र बनाने की मद्रा बनायी जाये।
  - २. उसी छिद्र से मध्यप्राणशक्त्यवलम्बो प्राणिकया को जाये।
- ३. इस प्राणप्रक्रिया को चन्द्रार्कपुट कह सकते हैं। इस चन्द्रार्कपुट संपूट में प्रमाण प्रमेवातम विद्व को ग्रसमान करने के अभ्यास द्वारा ग्रास

मत एव परं प्रमात्रेकरूपं तत्त्वं चन्द्रार्कपुटस्य प्राणापानयुग्मस्य संपुटे मध्यधाम्नि श्रूयते साक्षात्क्रियते, तत एव अस्य खचारित्वं स्यादिति वाक्यार्थः ॥ ४८ ॥

इदानी श्रोकुलगह्नराक्तं सिवशेषमस्या रूपं वक्तुमाह
भवान्मुक्त्वा द्रावयन्ति पाशान्मुद्रा हि शक्तयः ।
मुख्यासां खेचरो सा च त्रिधोच्चारेण वाचिको ॥ ४९ ॥
त्रिशिरोमुद्गरो देवि कायिको परिपठचते ।

अतो हि पारमेश्वयंः शक्तय एव मुद्रा उक्ता यदासां पशूनां संसारात् मोर्चायस्वा पाशान् द्रावयन्तीति निर्वचनम् । यदुक्तं

करने को क्षमता प्राप्त कर ली जाये। यह ग्रास करना हो विश्व को स्वारम-सात् करना माना जाता है। यह भी ध्यान देना चाहिये कि, अर्क (सूर्य) प्रमाण और चन्द्र प्रमेय माने जाते हैं। इस एकान्तश्वास प्रक्रिया में संलग्न साधक खेचरी सिद्ध हो जाता है। जहाँ तक परतत्त्व की श्रवण प्रक्रिया का प्रश्न है, यह तो प्रमाण प्रमेयात्मक विश्व की ग्रसमानता का मध्यधाम में ही साक्षात्कार मात्र है। इसका अनुभव उस समय होता रहता है। यही इस खेचरो मुद्रा का वैशिष्ट्य है। ४७-४८॥

इसके बाद कुल गह्वर शास्त्र में उक्त खेचरी मुद्रा के स्वरूप पर प्रकाश का प्रक्षेप कर रहे हैं—

वहाँ मुद्रा के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया कि, अणु को भव अर्थात् संसार से मुक्त कर पाशराशि को द्रावित करने को प्रक्रिया का नाम ही मुद्रा है। मुक्ति से 'मु' और द्रावयित से द्रा लेकर 'मुद्रा' शब्द की ब्युत्पत्ति नैक्क प्रक्रिया के अनुसार की गयी है। इसलिये पारमेश्वरी शक्तियाँ ही मुद्रायें हैं, यह सिद्ध हो जाता है। इन शक्तियों में मुख्य शक्ति ही खेचरों मुद्रा कहलाती है। कुरुगह्वर शास्त्र की ही उक्ति है कि, 'मोचयन्ति महाघोरात्संसारमकराकरात्।

द्वावयन्ति पद्गोः पाद्गांस्तेन मुद्रा हि वाक्तयः ॥' इति ।
उच्चारेणेति मन्त्रादेः । त्रिविरोम्द्गर इति कायिकोति

'इच्छाज्ञानक्रियापूर्वाः'' ''' ''' ''' ।' इति

"ऐसो शक्तियाँ जो महाघोर संसार रूपिणी घडियालिनो के जबड़ों में पड़े प्राणियों को उसको दंष्ट्रा के दबाव से छुड़ा लेतो हैं। तथा पशुओं को पाशराशि को द्राविस कर पशुपति स्तर की ओर अग्रसर कर देती हैं, वही मुद्रायें कहलातो हैं।",

इस प्रकार की अलोकिक विशेषताओं मे विशिष्ट खेचरी मुद्रा बाचिकी, कायिकी और मानसी भेद से तीन प्रकार को होती है। प्राणा-पानवाह क्रम के अनुसार मन्त्रों का उच्चारण करते हुए जप भी सम्पन्न करने की अवस्था में यह वाचिको खेचरो मुद्रा कहलातो है।

इसका दूसरा प्रकार 'कायिकी' कहलाता है। यह मुद्रा विशेषण शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। पाठ में इमे 'त्रिशिरोमुद्गरो' लिखा है। व्याकरण शास्त्र का यह अलोकिक उदाहरण है। इस प्रयाग में 'आ' की मात्रा नहीं है। यह अनुठा प्रयाग सामरस्य की सौहिस्यमयो सत्ता का स्वारस्य यहाँ स्वयम् उल्लासित करता है। आ के साथ ए का यह सुगुप्त पर प्रकट सान्तिच्य है। आ आनन्द का और ए त्रिकोण रूपिणो मातृ सत्ता का प्रतीक है। एक साथ रहने पर यह आके छद्य रूप में नील नम की तरह परिदृश्यमान है।

यहाँ भगवान् शक्कर मां पार्वती को देवि! कहकर सम्बोधित कर रहे हैं। सम्बोधन में हो देवी का विशेषण भी प्रयुक्त है। वह विशेषण है— त्रिशिरोमुद्गरे। इच्छा, ज्ञान और किया रूप तीन शीर्ष माध्यमों से मुद्द अर्थात् परानन्द का स्वास्म में ही परामर्श करने वाली ऐसी परासंविद्युष्के!

्वमेव हि परा संवित् कायत्वेन उल्लसितेस्याह नासां नेत्रद्वयं चापि हृत्स्तनद्वयमेव च ।। ५० ।। बृषणद्वयलिङ्गं च प्राप्य कायं गता त्वियम् ।

इत्यादिनीत्या शक्तित्रयमयत्वान् त्रिशिरोम्द्गरो मदं परानन्दं गृणाति स्वात्मिन आमृशतीति परमंविदित्यर्थः । हृदिति हृत्पद्मनालरूपम् । एतरसस्यं च तत्र तत्र शास्त्रे निरूपितिमिति अतिरहस्यस्वादिह न प्रपञ्चितम् । तत् गुरुम्खादेव बोद्धन्यम् ।

भवस्थानाभवस्थानमुच्चारेणावधारयेत् ॥ ५१॥ मानसोयमितस्त्वन्याः पद्माद्या अप्ट मुद्रिकाः।

यह वर्थं होता है। खेचरो भेद भिन्ता कायिको मुद्रा भो स्त्रोलिङ्ग के कारण त्रिकारोमुद्गरा कहलाती है। इसमें टाप् प्रत्यय का आनन्दवादी प्रयोग है। इस पक्ष में भी कायिको मुद्रा इच्छा, ज्ञान और किया रूप परामर्शों के माध्यम से स्त्री पुरुष को षडर मुद्रा में काया में उल्लिसित होती है। उम समय के नासिका, नेत्रद्वय और दोनों स्तन मेलापक मुद्रा में रहते हैं। कायिको हृदय पद्मनाल के द्वारा काया में प्रवेश करती है। पुरुष के दोनों वृषण और लिङ्ग षडर मुद्रा में समाहित रहते हैं। चर्या का यह रहस्यार्थ है। साधना की दशा में ध्यान द्वारा भी काया में मुद्रा का सन्धान आगमिक करते हैं। यह सब ज्ञानवान गुरु से जाना जा सकता है।

इस तरह त्रिशिरोमुद्गरा काया का विशेषण बनकर और त्रिशिरो-मुद्गरे! देवि! शब्द का सम्बुद्धि रूप विशेषण बनकर एक साथ हो एक शाब्दिक काया में दो शब्द उल्लिसत हैं। शास्त्रकार का यह सारस्वत प्रयोग आगमिक वाङ्मय के वैलक्षण्य को व्यक्त करता है।। ४९-५०।।

इसका तीसरा प्रकार 'मानसी' मुद्रा के नाम से जाना जाता है। 'मानसी' संज्ञा का कारण मानस द्वारा विभिन्न ऊर्घ्व अवयवों में शक्ति मातृब्यूहकुले ताः स्युरस्यास्तु परिवारगा ॥ ५२ ॥ शरीरं तु समस्तं यत्कूटाक्षरसमाकृति । एषा मुद्रा महामुद्रा भैरवस्येति गह्वरे ॥ ५३ ॥

भवस्थानं शरीरमभवस्थानमुच्चारेणेति

'यद्यं हत्परामेवात्र ज्ञूलं नाडित्रयं प्रिये। नाभि चक्रं विजानीयाच्छक्ति नादान्तरूपिणीम्।। बिन्दुदेशोद्भवं दण्डं वज्रं चित्तमभेदकम्। वेष्ट्रां जिह्नां महाभागे कपालं ब्याममण्डलम्।। एषु स्थानेषु सञ्चारान्मानसो परिपठ्यते।'

का मंचार है। इसे जान्त्रकार ने एक वाक्य में ही व्यक्त कर दिया है। वे कहते हैं कि, भव अर्थान् समार का स्थान यह गरोर है। शरीर हो संसार का स्थान है। यह मनन करना है कि, यह शाक्त उल्लास पारमेश्वर प्रसूत है। इस रूप में मनन करने से भवस्थान अभवस्थान में परिणत होता प्रतीन होता है। अस्तिस्वगत अवधारणा में एक कान्ति आ जाती है। इन तीनों के अतिरिक्त आठ मुद्राओं का विवेचन कुल गह्नर में और मालिनो मत में इस प्रकार किया गया है—

'पद्म' हृदयपद्म को हो संकेतित करता है। 'शूल' शब्द इडा, पिञ्जला और सुषुम्ना इन नाडियों को अभिव्यक्त करता है। नाभि हो 'चक्र' है। नादान्तरूपिणी 'शिक्त' और बिन्दु से अर्धचन्द्र और रेखिनो को पार कर नाद तक 'दण्ड' मुद्रा होनी है। अभेद स्थिति में दृढ़तापूर्वक विद्यमान चित्त हो 'वज्र' है। जिह्वा हो दंष्ट्रा के मध्य में रहती हुई पर्याय का काम कर रही है। कपाल हो व्योममण्डल है। इन स्थानों में मानस प्रयोग द्वारा शिक्त संचार होता है। इन आठों को आत्मसात् करने वाली मुद्रा मानसी मुद्रा हो कही बा सकती है"।

इत्यादिनयेन ऊर्ध्वं चारेण गमनेत्यर्थः । अष्टेति यदुक्तं लेख्यां परिवारस्तु अष्टो मुद्राः प्रकातिताः । शूलाष्टके च देवेशि मातृष्यूहे च ताः स्मृताः ॥ पद्मं शूलं तथा चक्रं शक्तिर्वण्डं सबज्जकम् । वंष्ट्रा कथालमित्येवं तदशेषं व्यवस्थितम् ॥' इति ।

कूटाक्षरं क्षकारः । एतत्सतस्यं च प्राक् बहुशः प्रतिपादितम् । अनेन प्रागृहिष्टाया भैरवमुद्राया अपि लक्षणमृक्तम् ॥ ५१-५३ ॥

अस्या एव सर्वत्र अविगोतता दर्शयितुं शास्त्रान्तरतोऽपि सप्रमेदं रूपमाह

यह सब भवस्थान में उच्चारण के समान है। यहाँ उच्चारण शब्द का ऊर्घ्वनमन अर्थ है। इस शक्ति संसार में गतिकिया का प्राधान्य होता है। हृदय से लेकर व्योम मण्डल पर्यन्त यह ऊर्घ्वनमन हो उच्चारण है। इसी उच्चारण से मानस-मुद्रा का अवधारण होता है।

यह खेचरी का परिवार है। इस सम्बन्ध में कहा गया है कि,

''खेचरो मुद्रा के परिवार में आठ मुद्रायें परिगणित हैं। ये सभी श्लाष्टक रूप मातृब्यूह में रहती हैं। इस अष्टक का नाम इस प्रकार अभिहित किया गया है।

१. पद्म, २. श्ल, ३. चक्र, ४. शक्ति, ५ दण्ड, ६. वज्ज, ७. द्रंष्ट्रा और ८. कपाल । ऊपर भी इनका विश्लेषण किया जा चुका है।"

यह ध्यान देने की बात है कि, यह शरोर चकेश्वर वर्ण 'सकार' रूप कूटाक्षर के आकार का ही निर्मित है। जैमे 'क्षकार' में सारे व्यजन वर्ण सहत हैं, उसो तरह खेचरी मानव शरीररूपी क्षकार मे व्याप्त है। गह्वर शास्त्र में तो इन आठों स्थानों में समानरूप से व्याप्त मुद्रा को भैरवी मुद्रा के नाम से भो अभिहित किया गया है। भैरवी मुद्रा का नाम रलोक ५ में आया हुआ है। ५१-५३॥

सूपविष्टः पद्मके तु हस्ताग्राङ्गुलिरश्मिभः।

पराङ्मुलैझंटित्युद्यद्रश्मिभः पुष्ठसंस्थितैः ॥ ५४ ॥

अन्तःस्थितिः खेचरीयं संकोचाख्या शशाङ्किनो।

तस्मादेव समुत्तम्ब्य बाह्र चैवावकुश्चितौ ॥ ५५ ॥

इह पद्माद्यासनस्यो योगी यदा पृष्ठसंस्थितत्वादेव पराङ्मृखंबद्यद्रिम-भिर्विहिनिर्गच्छच्छशाङ्कर्राश्मभिहंस्ताग्राङ्गुरुय एव रश्मयो रज्जवः, तैवप-लक्षितः सन् झिटत्येव वाह्योपसंहारादन्तःस्थितिः स्वात्मिन एव विश्वान्तः स्यात्; तदा एवंभावितश्चाङ्कत्वात् शशाङ्किनो, बाह्यस्य च सङ्कृचितत्वात् सङ्कोचास्या इयमेका खेचरा मृदा। तथा त हस्ताङ्गुल्यादिसंनिवेशमाश्चित्य बाहू सम्यगवकुञ्चितौ समृत्तम्बय स्वस्तिकाकारतया अवष्टभ्य

#### 'खमनन्तं तु मायाख्यं … … ।'

खेचरो मुद्रा को सर्वंत्र प्रतिष्ठा होती है। इस अप्रतिम प्रभावमयी शक्ति को सभी शास्त्र प्रशंसा करते हैं। अन्यान्य आगमिक ग्रन्थों में इसके विविध भेद प्रभेदों को चर्चा करते हैं। भगवान् अभिनव इसके अभिनव भेदों की नव्यतम उद्भावनाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं—

१. पद्मासन सदृश उत्कृष्ट कोटि के आसनों पर समुपिवष्ट साधक पृष्ठमाग में स्थित अपनी अङ्गुलियों के अग्रमाग में अवस्थित वैद्युतिक केन्द्रों से निकलने वाली रिश्मयों की आकुखन विधि के साथ अपान शशाङ्क की बाहर गयी सासों को भी अन्तः स्थितः कर कुम्भक मृद्रा में आ जाता है, उस समय पीणमास केन्द्र में अवस्थिति हो जाती है। बाह्यविस्तार के विपरीत सङ्कोच की स्थिति होती है। अतः इस मृद्रा को शशाङ्किनी मृद्रा कहते हैं। खेचरी की यह एक विधा है। ५४॥

२. हाथ की अङ्गिलियों का वह संन्तिवेश उसी तरह रखकर बाहु को इस प्रकार से आकुञ्चित किया जाय कि, स्वस्तिक की आकृति-सो बन जाये।

# सम्याज्योमसु संस्थानाव्ज्योमास्या खेचरो मता । मुब्टिद्वितयसङ्घट्टाव्धृदि सा हृदयाह्नया ॥ ५६॥

इल्याचुक्तेषु पञ्चमु स्योमसु सम्यग्बतेन क्रमेण स्थानात् गाढावष्टम्भात् व्योमाख्या द्वितोया । तथा अन्तःकृताधोर्वातदक्षिणमुख्टचङ्गुष्ठोपरिगतोच्छिता-ङ्गुष्ठवाममुष्टिलक्षणस्य मुष्टिद्वयम्य हृत्मिङ्घट्टात् सा खेचरी हृदयास्या तृतीया ॥ १४-५६ ॥

शान्तारुया सा हस्तयुग्ममूध्वधिः स्थितमृद्गतम् । समदृष्टचावलोक्यं च वहियों जितपाणिकम् ॥ ५७ ॥ एषैव शक्तिमृद्रा चेदधोधावितपाणिका । दशानामञ्जलोनां वु मृष्टिवन्धादनन्तरम् ॥ ५८ ॥

तथा हस्तशब्दन बाहूपलक्षणान् बाहुयुग्ममधः स्थितवामम्ध्वस्थित-दक्षिणमन्तः समुखापाणिकन्वेऽपि उद्गतमूर्ध्वस्थितहस्तं दृष्टिसाम्येन अवलोक-

नीचे वामबाहु और दक्षिण बाहु ऊर्ध्व हो, मुद्रा का स्वरूप बनाने के लिये पाँचों व्याम अंशों पर गांड अवष्टम्भ करे। इन व्यामांशों पर अवष्टम्भ करने के कारण ही इस मुद्रा को व्योम खेचरी कहते हैं। यह दूसरा भेद है।

३. इसी तरह तीयरा भेद भी होता है। उसे 'हृदया' नामक खेचरी मुद्रा कहते हैं। इसमें ऊर्ष्य स्थित मुख्यिबद्ध हाथ हृदय का स्पर्श करते हैं॥ ५५-५६॥

४. चौथी खेचरी मुद्रा शक्ति का नाम शान्ता है। इसमें दोनों हाथों को दाहिनी ओर ऊपर या ठीक सामने उठाते हैं। नीचे बायाँ उसके ऊपर दायाँ हाथ रखते हैं। केवल दृष्टि साम्य से उसे निहारते हैं। यह अत्यन्त सरल होने पर मी अनन्तफलप्रदा मानो जाती है।

५ शक्ति मुद्रात्मिका खेचरो—इस मुद्रा की सारी प्रक्रिया शान्ता के समान है। अन्तर इतना ही है कि, यह अधोधावितपाणिका होतो है। चतुर्यी

# द्राक्क्षेपात्खेचरी देवी पश्चकुण्डलिनी मता। संहारमुद्रा चेषैव यद्यूच्वे क्षिप्यते किल ॥ ५९॥

नीयं यदा स्यात, तदा सा शान्तास्या चतुर्यो । तथा एषेव शान्तास्या एवंसंनिवेशेऽिप अधोधावितपाणिका चेत् भवेत्, तदा शक्तिमुद्रास्या पञ्चमी ।
तथा द्वयोरिप करयोः मृष्टिबन्धादनन्तरं दशानामिप अङ्गुलोनां झिटित्येव
तियंक्प्रतिक्षेपात् प्रतिकरं पञ्चकुण्डिलनोरूपन्वात् पञ्चकुण्डिलन्यास्या
षष्ठी । तथा यद्येवं दशानामिप अङ्गुलीनामृष्वं प्रक्षेपः, तदेव एपेव पञ्चकुण्डिलनी संहारमुद्रास्या सप्तमी । संहारमुद्रास्वमेव च अस्या उत्क्रामणीतयादिना प्रदर्शितम् ॥ ५७-५९ ॥

उस्क्रामणी झाँगत्येव पशूनां पाशकर्तरी। इवभ्रे सुदूरे झटिति स्वात्मानं पातयन्तिव ॥ ६०॥

मुद्रा में पाणि ऊपर होते हैं और इसमें नीचे। इसमें दृष्टि समान भाव से पाणि पर ही रहती है।। ५७-५८॥

६. छठीं मुद्रा का नाम पश्चकुण्डलिनी शास्त्रों में प्रसिद्ध है। इसमें दोनों हाथों की मृद्ठियाँ वंघी हुई होती और स्वरित भाव से अङ्गुलियों को फैलाकर तियंक् प्रतिक्षिप्त करते हैं। पांचों अङ्गुलियों के तियंक् प्रतिक्षिप्त करने के कारण ही इसे 'पश्चकुण्डलिनी' कहते हैं। स्वयं कुण्डली भो तियंक् लिपटी ही रहती है। यहाँ अङ्गुलियाँ भो वँघी अवस्था में रहकर ही ऊद्यंगित में खुलती है। उसी की समानता यहाँ भो है।

७. इसी मुद्रा में दशों अङ्गुलियों का तियंक् प्रक्षेप न कर ऊर्व्यक्षेप करने से भी समदृष्टि अपेक्षित होती है। पशु-पाशकत्तंरी संहार मुद्रा का पर्याय उन्क्रामणी मुद्रा है ॥ ५९-६०॥

८. वीर भैरवी नाम की आठवीं मुद्रा बोध का अविलम्ब संवर्धन करती है। इसे साधने में संलग्न साधक उस समय जैसे ऊँची कूद में उत्क्रमण को साहसानुप्रवेशेन कुञ्चितं हस्तयुग्मकम् ।
अधोवीक्षणशीलं च सम्यावृष्टिसमन्वितम् ॥ ६१ ॥
वीरभैरवसंज्ञेयं खेचरो वोधविधनो ।
अष्टधेरथं विणता श्रीभर्गाष्टकशिखाकुले ॥ ६२ ॥

तथा अधोवीक्षणशीलस्वेन सम्यगन्तर्लक्ष्यतया दृट्या समन्वतं कुञ्चितं हस्तयुग्मं विधाय मुदूरे श्वभ्रे साहसमुद्रानुप्रवेशेन झिटित स्वात्मानं पातयन्निव यदा यागी विधनवाधो भवेत्, तदैव इयं वीरभैरवसंज्ञा अष्टमो,—इति श्रीभर्गशिखाकुलम् ॥ १६-६२॥

एतदुपसंहरन् वीर्यवन्दनमवतारयति
एवं नानाविधान्भेदानाश्रित्यैकेव या स्थिता।
श्रीखेचरी तयाविष्टः परं बीजं प्रपद्यते॥ ६३॥

तेयारी में कूदने वाला धावक रहता है, उसी प्रकार ऊर्ध्वाकाशरन्ध्र में स्वात्म को प्रक्षिप्त करने की मुद्रा में आ जाता है। हाथ सङ्कृचित हो जाते हैं। दृष्टि अधोमुखी रहती है और अन्तर्लक्ष्य की प्रमुखता बनी रहती है। अपनी सत्ता का उपग्रह की तरह अनन्त में प्रक्षेपण असाधारण उपक्रम माना जाता है। शास्त्रकार यह स्पष्ट करते हैं कि, श्रीभगिष्टक शिखा-कुल नामक ग्रन्थ में ये आठ प्रकार की खेचरी मुद्रायें विणत हैं॥ ६१-६२॥

स्रेचरी मुद्रा वर्णन के उपसंहार करते क अवसर पर उसके माहारम्य के सम्बन्ध में अपने हृदय का उद्गार अभिव्यक्त कर रहे हें—

शास्त्रकार कह रहे हैं कि, इस प्रकार अनेक शास्त्रों में अनेक प्रकार से विणित और त्रिशूलिनी इत्यादि अनेक नामों से आख्यात यह एक मात्र खेचरी मुद्रा ही है। अनन्त मेदों का आश्रय लेकर यह अभिव्यक्त होती है। यह अनन्तमेदमयो उक्ति अनवक्छित से भरी हुई है अर्थात् उनका पृथक्-पृथक् समेद वर्णन असंभाव्य ही है।

नानाविधानिति त्रिशूलिन्यादीन् । आसां च त्रिशूलिन्यादीनामनव-बरुप्ति परतया सर्वासामेव स्वरूपं न उक्तम् । परं बीजिमिति सृष्टिमयं बराबीजम् । वस्तुतो हि अनयोरभेद इति भावः । यदागमः

'एकं सुष्टिमयं बीजमेका मुद्रा च लेचरी।

हावेकं यो विजानाति स वे पूज्यः कुलागमे ॥' इति ॥ ६३ ॥
अत एव आह
एकं सृष्टिमयं बोजं यद्वीर्यं सर्वमन्त्रगम् ।
एका मुद्रा खेचरो च मुद्रोधः प्राणितो यया ॥ ६४ ॥
अतश्च तदावेश एव सर्वमृद्राणां तत्त्वमित्याह
तदेवं खेचरीचक्ररूढौ यद्रपमुल्लसेत् ।
तदेव मुद्रा मन्तव्या शेषः स्याहेहविकिया ॥ ६५ ॥
शेष इति तदावेशशन्यः ॥ ६५ ॥

खेचरो सिद्ध साधक सर्वदा खेचरो के आवेश से आविष्ट रहता है। उस अवस्था में वह पराबीज की परावस्था को प्राप्त कर लेता है। वास्त-विकता यह है कि, इनमें अभेद सम्बन्ध ही प्रधान होता है। आगम कहता है कि,

''मंसार में सृष्टि बोज एक ही है। यह खेचरी मुद्रा ही एक मुद्रा है। कुलागम में वह परम पूज्य माना जाता है, जो परासृष्टि बोज और खेचरी मुद्रा के अभेद अद्वय भाव का साक्षात्कार कर लेता है''॥ ६३॥

इसो मार्गामक तथ्य का प्रतिपादन शास्त्रकार भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि,

एक ही बोज सर्वतोभावेन सर्वातिशायी प्रभाव सम्पन्न है। उसे सृष्टिबोज कहते हैं। उसो का मन्त्रवार्य सभी मन्त्रों में वीर्यवत्ता प्रदान करता है। इसी तरह एक हो सर्वप्रधान मुद्रा है, जिसे खेचरो मुद्रा कहते हैं। मुद्राओं की सारी माण्डलिकता इसी मुद्रा से मण्डित होती है। मुद्रीय अर्थात् मुद्रा समूह इसी के प्राण से सतत अनुप्राणित है।। ६४॥ आसामेव च बन्धाय कालभेदं निरूपियतुमाह यागादौ तन्मध्ये तदवसितौ ज्ञानयोगपरिमर्शे । विध्नप्रशमे पाशच्छेदे मुद्राविषेः समयः ॥ ६६ ॥

इसिलये यह कह सकते हैं कि, खंचरी चक्र की रूढ़ि में जो साधक आरूढ़ हो जाता है और उस अवस्था में उसके स्वात्मस्वरूप का जिस प्रकार का उल्लास होता है, वही मुद्रा का वास्तविक स्वरूप है। शेष सारे रूप आिंक्सिक विक्रिया मात्र हैं। अर्थात् खेचरी आवेश शून्य सारी मुद्राय आवयविक विक्रिया मात्र मानी जाती हैं॥ ६५॥

साधक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि, वह इन मुद्राओं का कब कैसे और किस उद्देश्य से आश्रय ले। वही यहाँ निरूपित कर रहे हैं—

१. इसे याग के आदि में अवश्य करना चाहिये। इससे वातावरण तैयार होता है और अस्तित्व म दिव्यता का आधान हो जाता है।

२. याग जब अपने पूर्ण उल्लास में पहुँचने वाला हो, तो मध्य में पुनः शक्ति संचार के लिये इसे कर लेना चाहिये।

३ याग की अवसिति अर्थात् अन्त में इसका प्रयोग करना मी अनिवार्यतः आवश्यक माना जाना है। इससे पूर्णता में चार चौद लग आते हैं।

४. साधकों का सिकयता के उद्देश्य से प्रज्ञापरिषद् आहूत की गयो है। परामर्श परिमर्श प्रारम्भ ही होने वाला है। उस समय ज्ञान योग परिमर्श के ठोक अवसर पर इसके आवेश में आविब्ट होना ही चाहिये।

५. समस्त विद्नों के प्रकाशन में यह मुद्रा गणपतित्व का उत्तरदायित्व स्वयं निर्वहन करतो है। अर्थात् इसके करने से विद्नों के जाल का उजगसन हो जाता है। नतु एवं समये मृदाबन्धेन कि स्यादित्याशङ्क्षय आह बोधावेशः सन्निधिरैक्येन विसर्जनं स्वरूपगतिः । शङ्कादलनं चक्रोदयदोग्तिरिति क्रमात्कृत्यम् ॥ ६७ ॥

चकादयदोप्तिरित सप्तमाह्निकनिरूपितस्थित्या उदितानां मन्त्राणां दीप्तिदीपनिस्थयः ॥ ६७ ॥

६. गुरु की कृपा से, पारमेश्वर शक्तिपात के प्रभाव से जब यह अनुभूत हो जाये कि. मेरे समस्त जागितक बन्धन्न छिन्न-भिन्न हो गये हैं । मैं बुद्धत्व का प्राप्त हो गया हूं । उस समय इसी आवेश में समाहित हो जाना चाहिये ।

इसो प्रकार के महत्त्वपूर्ण अवसरों का चयन साधक को स्वयं करना चाहिये। ये उक्त छः विन्दु तो उपलक्षण मात्र हैं ॥ ६६॥

प्रवन करने वाला यह जानना चाहता है कि, एमे अवसरों पर इस मुद्रा के प्रयोग से क्या होता है। उसी प्रवन का समाधान शास्त्रकार अपने शब्दों में कर रहे है—

१. बाध के आवेश से साधक प्रबाध सिद्ध हो जाता है।

२. शैवमहाभावभावित साधक शिवेक्य से शैवसान्निच्य का आनन्द-रसास्वाट कर परमतृष्त हो जाता है।

३. विश्वात्मकता के व्यामीह का विसर्जन हो जाता है।

४. स्वात्मसंविद् समुल्लाम के कारण स्वात्म का साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ गीत का अर्थ स्वरूप को उपलब्धि माना जाता है।

५. ममस्त शहु। के आतसू रूपो कल खूप दू का प्रक्षालन हो।

६. सबसे बड़ी सिद्धि कुण्डलिनी शक्ति के जागरण रूप में साधक को प्राप्त हा जाती है। समस्त चक्रों से ज्ञान के सूरज का दीप्तिमन्त प्रकाश श्रीत •—१५ एतदेव अर्धेन उपसंहरति

इति मुद्राविधिः प्रोक्तः सुगूढो यः फलप्रदः।

इति शिवस् ॥

बोलेबरीसतस्बप्रविमशंसमुन्मिविध्वदावेशः। द्वात्रिशं निरणैवीदाह्मिकमेतव्यवप्रयाख्यः॥

श्रीमन्महामाहेक्वराचार्यवर्यं श्रीमदिभनवग्प्तपादिवरिचत श्रीजयरथकृतिविवेकाभिख्यव्याख्योपेत डाँ० परमहंसिमश्रकृतनोर-क्षोर-विधेकिहिन्दीभाषाभाष्यसंविलते श्रीतन्त्रालोके मुद्राप्रकाशनं नाम द्वात्रिशमाह्निकम् समाप्तम् ॥ ३२ ॥

पुद्ध परितः संन्याप्त हो जाता है। इन सभी प्रकार को कियाशोलताओं का साक्षात्कार कर साधक धन्य हो जाता है। मन्त्रदोप्त हो जाते हैं और साधक मन्त्रमय हो जाता है।। ६७॥

आह्निक अब अपने उपसंहार को प्रतीक्षा कर रहा है। उसे भगवान् शास्त्रकार अर्थाली का सहारा देकर विसृष्टि लोक को ओर प्रस्थित कर रहे हैं—

इस प्रकार मुद्राविधि का वर्णन सम्पन्न हुआ। यह अत्यन्त सुगूढ़ है। जीवन का वास्तविक फल इस आह्निक के स्वाध्याय से उपलब्ध हो जाता है।। इति शिवम्।।

खबरिवमशोंन्मेषकृत जयरथ हार्दिक हवं।
द्वात्रिशाह्निक-विवृति से प्रकटित चित्युत्कवं॥
-

# द्वात्रिशमाह्नि कम्

यस्याः पादारिवन्दे मधुमयमहितेऽजस्रमास्ते मदीया,
श्रद्धा संवित्तिभव्या सुरितरनुपमा ह्लादहृद्धा वरेण्या।
तस्याः शक्त्येव मुद्राप्रकरणक्षचिरं ह्याह्निकं संविवृत्य,
मातुःवामे प्रकोष्ठे कुलकुसुमिनभं ह्यपंयत्यद्ध 'हंसः॥
श्रीमन्महामाहेक्वराचार्यवर्य श्रीमदिभनवगुप्तपादिवरिचत
राजानकजयरथकृतिविवेकाभिष्यव्याख्योपेत
डाँ० परमहंसिमश्रविरिचत नीर-श्रीर-विवेक
हिन्दीभाषाभाष्य संवित्तत
श्रोतन्त्रालोक का
वत्तीसवौ आह्निक सम्पूर्ण ॥ ३२॥
॥ इति शिवम्॥

# श्रीतन्त्रालोके

धीमन्महामाहेडवराचार्याभिनवगुप्तविरचिते धीजयरथकृतविवेकास्पटीकोपेते

# त्रयस्त्रिशमाहिनकम्

परमानन्वसुवानिधिष्ठल्लसर्वाप बहिरशेषमिवम् । विश्रमयन्परमात्मान ।वश्वेशो जयात विश्वेशः ॥

ननु इह एकेच विश्वामर्शनसारा संविदस्तीत उपास्योपासकभाव एव तावत् न न्याय्यः, तत्रापि उपास्यानां को भेदः तत् किमिदमनेकचकात्मकत्व-मृपदिष्टमित्याशङ्कां गर्भीकृत्य द्वितोयार्थेन नदेकोकारमेव प्रणिगदिनुमाह

> श्रीमन्महामाहेक्वराचार्यवर्यश्रीमर्वाभनवगुप्तविरिचत राजानकजयरथकृतविवेकाभिश्यव्याख्योपेत डॉ० परमहंसमिश्रविरिचत नीर-क्षीर-विवेक हिन्दो भाष्य संबक्षित

> > श्रीतन्त्रालोक

# तैतीसवाँ आहिनक

निज में नित विभान्तकर, करते श्यक्त विकास। विश्वात्मक उल्लास जय, जय विश्वेश-विलास।।

इस आह्निक के अवनरण के सन्दर्भ में यह विचार स्वाभाविक रूप से उन्मिषित हो रहा हागा कि, इस विश्वात्मक उल्लास के मूल में अथावसरसंप्राप्त एकोकारो निगद्यते।

तमेव आह

यदुक्तं चक्रमेदेन साधं पूज्यमिति त्रिकम्।

तत्रैष चक्रभेवानामेकीकारो विशानया ॥ १ ॥

उक्तमिति प्रथमाह्निकादौ । तथाच तत्र

'एकवोरो यामलोऽथ त्रिशक्तिश्चचतुरात्मकः।'

#### इत्यादि

बिस्वात्मकता का विमशं करने वाली एकमात्र संवित् शक्ति ही है। इस स्थिति में उपास्य-उपासक भाव की क्या उपयोगिता? उपासकों के भेद की चर्ची आ० १।१०८ में की गयी है। वहाँ यद्यपि परमशिव में परिनिष्ठा की बात कही गयी है, फिर भी उपास्यों के भेद का वर्णन १।११०-१११ में स्पष्ट रूप से किया गया है। जब वही एकमात्र संविद् शक्ति शास्त्रों द्वारा भी मान्य है, तो उपास्यों के भेदवाद की प्रामिङ्गकता भी औचित्य की सोमा में नहीं आती प्रतीत होतो। इस वैचारिक परिवेश में यह भी पूछा जा सकता है कि, इसी शास्त्र में अनेक चक्रात्मकता का चर्चा भी की गयी है? इसका क्या उद्देश्य है? इन मारे विचारों की बिजलियां शास्त्रकार के मस्तिष्क-आकाश में कौंध गयीं होंगी। इन सब पर विचार करते हुए शास्त्रकार ने इस द्विनीय अर्घाली की रचना की। इसमें इसी वैचारिक एकीकार की सुधा धारा प्रवाहित करने का उपक्रम शास्त्रकार कर रहे हैं—

भगवान् अभिनव कहते हैं कि, विमर्श की इस प्रस्नविणो में यह एकोकार का द्योप उभर आया है। यही अवसर है, जब इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिये। यहाँ मैं इस अवसर का सदुपयोग कर रहा हूँ। मेरे माध्यम से 'एकीकार' ही वाणी का विषय वनाया जा रहा है।

तिद्वषयक कारिका का अवतरण इसो उद्देश्य को पूर्ति के लिये कर रहे हैं—

### 'एवं यावत्सहस्रारे निःसंख्यारेऽपि वा प्रभुः। विश्वचक्रे महेशानो विश्वशक्तिविज्ञम्भते॥' (१।११२)

वस्तुतः यह सारा प्रप्रश्चीत्लास विश्वचक माना जाता है। इस विश्व चक्र में अनेकानेक सम्प्रदाय सिद्ध मतवादों में उपास्य-उपासकों के भेदबाद को परम्परा का अस्तित्व विद्यमान है। सिद्धान्त मतवाद के अनुसार पाँच चक्र मान्य हैं। वामदक्षात्मक शास्त्र के अनुसार चक्र चतुष्क हो उपास्य है, ऐसा माना जाता है। भैरव तन्त्र में केवल उपास्य चक्रों में तीन हो मान्य है। इस दृष्टि से विश्वचक में चक्रभेद के साथ पूज्यता का यह क्रम भैरव तन्त्र के अनुसार त्रिक तक ही सीमित कर दिया गया है।

ऐसी अवस्था में क्या माना जाय ? यह प्रश्न स्वभावतः उठ खड़ा होता है। शास्त्रकार कहते हैं कि, चक्रभेद का शास्त्रों में जितना विस्तार प्राप्त है, उनका एकीकार होना चाहिये। एकोकारता की दिशा का निर्धारण शास्त्रकार स्वयं करेंगे। जहाँ तक चक्रभेद का प्रकरण है, उसका निरूपण प्रथम आह्निक में किया गया है। वहाँ स्पष्ट रूप से विणत है कि,

"वह एक है। शिवशक्तिसंघट्ट रूप से यामल सद्भाव-भरित है। परा, अपरा और परापरा इन तीन शक्तियों के कारण त्रिक सद्भाव सम्पन्न है, जाग्रत् आदि शक्तियों व्यक्त होने के कारण चार है। सद्योजात, ईशान तस्पुरुष, वामदेव और अधोर रूपों में पञ्चमूर्ति है। वही ६, ७, ८, ९, १०, ११ और द्वादशार महाचकनायक भी है"।

इसके अतिरिक्त प्रथम आह्तिक क्लोक ११२ के द्वारा शास्त्रकार ने स्पष्ट लिखा है कि,

''इस प्रकार सहस्र अरों वाले सहस्रार चक्र में अथवा अगणित अरों से विभूषित निःसंख्याराश्मक विश्वचकों में अर्थात् अनन्त-अनन्त भुवनात्मक चक्रप्रसार में बही महेशान प्रभु इस विश्वोल्लास से अध्यतिरिक्त भाव से विद्यमान विश्वशिक्तमान् परमेश्वर ही विज्ञम्भमाण है।''

इत्यन्तं बहु । अनयेति वश्यमाणया ॥ १ ॥
तत्र चक्रभेदमेव तावत् दर्शयति
विश्वा तदीशा हारौद्री वीरनेत्र्यम्बिका तथा ।
गुर्वीति षडरे देव्यः श्रीसिद्धावीरदिशताः ॥ २ ॥
माहेशी बाह्मणी स्कान्दी वैष्णव्येन्द्री यमात्मिका ।
चामुण्डा चैव योगोशोत्यष्टाघोर्यादयोऽथवा ॥ ३ ॥

इस वहु विस्तारपूर्ण शास्त्र चर्चा से सिद्ध हो जाता है कि, विश्व-चक्रास्मकता में भी एकीकारता को दृष्टि का ही महत्त्व है।। १।।

एकीकारता की अभेद दृष्टि को आत्मसात् करने के पहले चक्रभेदों का अवगम आवश्यक होता है। इस उद्देश्य से सर्वप्रथम चक्रभेद को ही अवतारणा कर रहे हैं—

परमेश्वर प्रभु को घडात्मा कहते हैं। श्रीसिद्धातन्त्र और वीरावली के अनुसार देवोचक के छः अरे हैं और प्रत्येक की देवियाँ भी पृथक-पृथक् हैं। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार है—१. विश्वा, २. विश्वेशी, ३. [हा]रौद्री, ४. बीरनायिका, ५. अम्बिका और ६. गुर्वी । मा० वि० २०।६० में भी इन देवियों का वर्णन है।

प्रमु अब्दिक मूबित है। इन अब्दिक अरों में आठ देवी चिक्तियाँ उल्लिसित हैं, वे कमशः इस प्रकार हैं—१. माहेशी, २. बाह्यी, ३. स्कान्दी (कौमारी), ४. वैष्णवो, ५. ऐन्द्री, ६. यमात्मिका (याम्या), ७. चामुण्डा और ८. योगोशी। अघोरा आदि आठ देवियों की गणना भी इस अब्दिक में की जातो है। "त्रिशिरो भैरवशास्त्र में इन आठों देवियों के नाम इस प्रकार दिये गये हैं—१. अघोरा, २. परमघोरा, ३. घोररूपा, ४. घोरवक्त्रा, ५. मीमा, ६. मीघणा, ७. वमनी और ८. पिबनी। इस अब्दिक में एकमात्र वही अघोरेस्वर परिक्याप्त हैं"।। २-३।।

अग्निनिर्ऋतिवाय्वोशमातृभिर्द्वादशान्विताः
नन्दा भद्रा जया कालो करालो विकृतानना ॥ ४ ॥
क्रोप्टुको भीममुद्रा च वायुवेगा हयानना ।
गम्भीरा घोषणी चेति चतुर्विशत्यरे विधिः ॥ ५ ॥
'अघोराद्यास्तथाष्टारे अघोर्याद्याश्च देवताः ।
माहेश्याद्यास्तथा देवि "" "" "" ।

ह्याद्यास्तथा दाव "" ( मा० वि० २०।५३ ) इति ।

याद दिशाओं के अनुसार इनका आकलन किया जाय तो ये १२ होती है। ८ माहेशी आदि देवियों का अन्वय हो जाने पर ही यह संख्या पूरी होती है। अग्निकोण में आग्नेयी, निऋति कोण में नैऋत्या, वायुकोण में बायव्या और ईशानकोण में ऐशानी देवी की प्रतिष्ठा मानी जातो है। मा० वि० २०,४५ में कहा गया है कि, "चारों कोणों में स्थित चार देवियों के साथ ही माहेशी आदि शिक्तयों को मिलाकर इनको संख्या १२ होती है।"

इसी तरह चौबीस अरा बाला एक महत्वपूर्ण चक्र है। वर्ष के कृष्ण और शुक्ल पक्ष हा ये अरे हैं। इस चक्र की इन देवियों के नाम इस प्रकार है—१. नन्दा, २. भद्रा, ३. जया, ४. कालो, ५. करालो, ६. विकृतानना, ७. कोष्टुको, ८. भीममुद्रा, ९. वायुवेगा, १०. हयानना, ११. गम्भोरा और १२. घोषणी। इन्हें उक्त १२ देवियों से जोड़ने पर २४ संख्या हो जाती है। मा॰ वि० २०।५३ में यह लिखा गया है कि,

"चौबीस अरों की २४ देवियाँ, नन्दा आदि १२ और ब्राह्मी आदि १२ देवियों के योग से परिगणित हाती हैंं।

यह वर्णन द्वादशार गत देवियो के उपजीवन के अर्थात् नदाश्रित स्यावहारिकता के स्थायित्व के उद्देश्य से किया गया है। अष्टक द्वय में अधीर आदि शक्तियाँ हो शक्तिमन्त का भी प्रातिनिधित्व करतो हैं। यद्यपि इनके सिद्धिवृंद्धिद्युंतिलंक्ष्मोर्मेषा कान्तिः सुघा घृतिः ।
दोप्तिः पुष्टिमंतिः कोर्तिः सुस्थितिः सुगितः स्मृतिः ॥६॥
सुप्रभा षोडशो चेति श्रोकण्ठादिकशक्तयः ।
बिलश्च बिलनन्दश्च दशग्रीवो हरो हयः ॥ ७ ॥
साधवः षडरे चक्रे द्वादशारे त्वमो स्मृताः ।
दक्षश्चण्डो हरः शौण्डो प्रमयो भीममन्मयौ ॥ ८ ॥
शकुनिः सुमितनंन्वो गोपालश्च पितामहः ।
श्रीकण्ठोऽनन्तसृक्ष्मौ च त्रिम्र्तिः शंबरेश्वरः ॥ ९ ॥

शक्तिमन्त हैं। उनका उल्लेख पहले हो चुका है। वहीं इस सम्बन्ध में कहा गया है कि,

"अघोरो आदि देवियाँ अष्टार में प्रतिष्ठत की जाती हैं। साथ ही अघोराष्टकोक्त शक्तिमन्त्र भी प्रतिष्ठाच्य हैं"॥ ४-५॥

#### १. भोपाठ के अनुसार शक्तिमन्त-

श्राकण्ठादि शक्तियं का चक इस कम मे परिगणित होता है। वही कह रहे हैं।

१. मिद्धि, २. वृद्धि, ३. चुर्ति, इ. लक्ष्मी, ५. मेघा, ६. कान्ति, ७. सुधा, ८. घृति, ९. दीप्ति, १०. पुष्टि, ११. मित्ति, १२. कीत्ति, १३. सुस्थिति, १४. सुगति, १५. स्मृति और १६. सुप्रभा नामक ये १६ देवियाँ श्रेकण्ठ चक्र को धार्तियाँ मानी जाती हैं।

१ बलि, २ बलिनन्द, ३ दशग्रीव, ४ हर, ५ हय और ६ माधव ये छ: शक्तिमन्त हैं। पुनः इनके बतिरिक्त १२ अरों में भी क्रमशः जो देव प्रतिष्ठित हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं— अर्घों भारभूतिश्व स्थितिः स्थाणुईरस्तथा । द्वाण्ठभौतिकसद्योजानुप्रहक्रूरसैनिकाः ॥ १०॥ द्वाण्टौ यद्वामृतस्तेन युक्ताः पूर्णाभतद्द्ववाः । अधार्मिस्यन्दनाङ्गाश्च वपुरुद्गारवक्त्रका ॥ ११॥ तनुसेचनमूर्तोज्ञाः सर्वामृतधरोऽपरः । श्रीपाठाच्छक्तयश्चैताः षोडशैव प्रकीर्तिताः ॥ १२॥

सद्योजः सद्योजातः । अनुग्रहेति अनुग्रहेश्वरः । सैनिका महासेनः । यदुक्त

... ... ... ससोजातस्तथा परः। बनुग्रहेक्वरः कूरो महासेनोऽप षोडग ॥' ( मा० वि० २०।५० ) इति ।

तेनेति अमृतेन, तदमृतवर्णोऽमृताभ इत्यादिः कमः। वक्त्रेति आस्यस्। सेचनेति। निषेचनस्। तदुक्तम्

षोष्ठशार के सालह देवों की गणना शास्त्रकार इस प्रकार कर रहे हैं—

"सद्योजात, अनुग्रहेश्वर और महासेन को लेकर ही १६ को गणना पूरी होती है"। यह उक्ति मालिनोविजयोत्तर तन्त्र के २०।५० की अंश रूप है।

१. दक्ष, २. चण्ड, ३. हर, ४. शोण्ड, ५. प्रमध ओर ६. भीम, ७. मन्मध ८. शकुनि, ९. सुमति, १०. नन्द, ११. गोपाल और १२. पितामह ॥ ६-८॥

१. श्रीकण्ठ, २. अनन्त, ३. सूक्ष्म, ४. त्रिमूर्ति ५. अम्बरेस्वर, ६. अर्घीश, ७. भारभूति, ८. स्थिति, ९. स्थाणु, १० हर, ११ सिण्ठ, १२. भौतिक, १३. सद्योजात, १४. अनुग्रहेस्वर, १५. कूर और १६. सौनिक [महासेन]। इस प्रसङ्घ में तेरहवां सद्योज शब्द सद्योजात के लिये ही प्रयुक्त है। अनुग्रहे से अनुग्रहेस्वर का बोध करना चाहिये। सौनिक महासेन अर्थ में प्रयुक्त है। आगम कहता है कि,

बमृतोऽमृतपूर्णंश्च बमृताभोऽमृतद्ववः । बमृतोघाऽमृतोमिश्च बमृतस्यन्वनोऽपरः ॥ बमृताङ्गोऽमृतवपुरमृतोवगार एव च । बमृतास्योऽमृततनुस्तथामृतिविषेचनः ॥ तम्मूर्तिरमृतेद्वाञ्च सर्वामृतधरस्तथा।' (भा० वि ७ ३।१९) इति ।

संवर्तलकुलिभृगुसित-बकलङ्किपिनाकिभुजगबलिकालाः

द्विरछगलाण्डी शिलिशो-णमेलमीनश्रिदण्डि

साषाढि ॥ १३ ॥

चतुर्विशत्यरं क्रमप्राप्तान् शक्तिमतो निर्दिशति संवर्तेत्यादिना । सक्तिला संवर्तेत्यादिना । सक्तिला स्वेतः । कालो महाकालः । द्विष्ठगलाण्डाविति

इनके स्थान पर वैकल्पिक देवों का उल्लेख भी शास्त्रों में उपलब्ध है। वह इस प्रकार परिगणित है—१. अमृत, २. अमृतपूर्ण, ३. अमृताभ ४. अमृतद्रव, ५. अमृतोध, ६. अमृतामि, ७. अमृत स्यन्दन, ८. अमृताङ्ग ९. अमृतवपु, १०. अमृतोद्गार, ११. अमृतास्य, १२. अमृततनु, १३. अमृत सेचन, १४. अमृतमूत्ति, १५. अमृतेश्वर और सर्वामृतधर।

शास्त्रकार ने इसका संक्षेप रूप ही लिखा है। उन्होंने कहा है कि अमृत और सर्वामृतधर इन दो नामों के अतिरिक्त १४ नामों में अमृत के साथ पूर्ण आभ, द्रव, ऊमि, स्यन्दन, अङ्क, वपु, उद्गार वक्त्र (आस्य), तनु, सेचन, मूर्ति, ईश [ईश्वर] शब्दों का योग करने पर सबके नाम स्पष्ट हो जाते हैं।। ९-१२।।

चौबीस अरों वाले चक्र में किन देवों की प्रतिष्ठा है, इसका वर्णन कर रहे हैं। यह वर्णन मालिनीविजयोत्तर तन्त्र के अधिकार २० में ५३वें क्लोक बाद ही उपलब्ध है। वे इस प्रकार हैं—

द्विरण्डच्छगलाण्डा शिख्यादिपञ्चकस्य समाहारे द्वन्द्वः शोणेति लोहितः। देवाकान्ततदर्धाविति उमाकान्तार्धनारोशी। हलीति लाङ्गलो। सोमनाथेति सोमेशः। तदुक्तं

> 'संवर्तो लकुलोशस्य भृगुः श्वेतो बकस्तथा। खड्गो पिनाको भुजगो नवमो बलिरेव च ॥ महाकालो द्विरण्डश्च च्छगलाण्डः शिखो तथा । लोहितो मेषमोनौ च त्रिदण्डचाषादिनामकौ ॥ उमाकान्तोऽर्धनारोशो दाकको लाङ्गली तथा । तथा सोमेशशर्माणी चतुविशत्यमी मताः॥' (माः वि० २०।५६) इति ।

देवीकान्ततदर्घौ दारुकहलिसोमनाथशर्माणः । जयविजयजयन्ताजितसुजयजयरुद्रकोर्तनावहकाः ॥ १४ ॥

लकुलि (लकुलीश) सित (श्वेत) काल (महाकाल) द्विश्र्वगलाण्डी (द्विरण्ड-छगलाण्ड) गोण (लोहिन) देवोकान्त (उमाकान्त) तदर्ध (अर्धनारोश्वर) हली (लाङ्गली) सोमनाथ (मोमेश्वर)। गिखि आदि पाँच शब्दों का समाहार द्वन्द्व समास भी विचार का विषय है। इसका उपयोग इस रचना में किया गया है॥ १३॥

१. संवर्त, २. लकुलोश, ३. भृग, ४. श्वेत, ५. बक, ६. खङ्को, ७. पिनाको, ८. भुजग, ९. विल, १०. महाकाल, ११. द्विरण्ड, ११ छगलाण्ड, १३. शिखी, १४. लोहित, १५. मेष, १६. मीन, १७. त्रिदण्डि, १८. आषाढि, १९. उमाकान्त, २०. अर्धनारीश्वर, २१. दाहक, २२. लाङ्गली, २३. सोमेश्वर और २४. सोमशर्मा। कुल मिलाकर ये चीवीस शक्तिमन्तों की संज्ञायें हैं। शास्त्रकार ने जिन नामों के मंक्षिप्त या मांकेतिक नाम अपनी रचना में दिये हैं, वे इस प्रकार हैं।

तन्मूर्त्युत्सापदवर्धनादच बलसुबलभवदावहकाः । तद्वान्दाता चेशो नन्दनसमभद्रतन्मूर्तिः ॥ १५ ॥ शिवदसुमनःस्पृहणका दुर्गो भद्राख्यकालद्वच । चेतोऽनुगकौशिककालविश्वसुशिवास्तथापरः कोपः ॥ १६ ॥ श्रुत्यग्न्यरे स्युरेते श्रीपाठाच्छक्तयस्त्वेताः ।

अजितेति अपराजितः। जयेत्यनेन त्रयाणामपि सम्बन्धः। तेन जयमूर्ति-जयम्द्रोः जयकोतिर्जयावह इति। तच्छव्देन जयशब्दपरामर्जः। तेन जयमूर्ति-जयोत्साहो जयदो जयवर्धनः इति। सुबलेति अनिबलः। भद्रेति त्रयाणामपि बलशब्देन सम्बन्धः। तन बलभदो बलप्रदो बलाबहृश्चेति। तद्वानिति बलवान्। दातेति बलदाता। ईश इति बलश्वरः। समभद्रेति सर्वतोभद्रः तन्मूर्तीति भद्रमूर्तिः। शिवद इति शिवप्रदः भद्राख्य इति भद्रकालः। चेतोऽनुग इति मनाऽनुगः। विश्वेति विश्वेश्वरः। श्रुत्यग्न्यरे इति चनुग्विश्वरदे। तदुक्त

'जयरच विजयरचैव जयन्तरचापराजितः।

मुजयो जयरद्रदच जयकोत्तिजंदाबहः॥

जयमूर्तिजंदोत्साहो जयवो जयवर्धनः।

बलद्रश्चातिबलश्चैव बलभद्रो बलप्रदः॥

बलाबहश्च बलवान्बलदाता बलेश्वरः।

#### २, श्रीपाठ के शक्ति-शक्तिमन्त-

इनकी संख्या श्रुति ४ और अग्नि ३= ३४ है। ३४ अरों के चक्रं के ये ३४ चक्रेश्वर शाक्तमन्ते हैं। इनके मालिनीविजयात्तर विणित नाम इस प्रकार हैं। ये अधि २ : ४१-२४ मे उल्लिखित है—

१. जय, २. विजय, ३. जयन्त, ४. अपराजित, ५. सुजय, ६. जयरुद्र, ७. जयकोत्ति, ८. जयावह, ५. जयमूत्ति, १०. जयोत्साह, ११. जयद, १२. जयवर्धन, १३. बल, १४. बातिबल, १५. बलभद्र, १६. बलप्रद, १७. बलावह, १८. बलवान, १९. बलदाता, २०. बलेक्वर, २१. नन्दन,

नन्दनः सर्वतोभद्रो भद्रमूर्तिः शिवप्रवः ॥ सुमनाः स्पृहणो दुर्गो भद्रकाको मनोऽनुगः । कौशिकः कालविश्वेशो सुशिवः कोप एव च । एते योनिसमुद्भृतास्त्रतुस्त्रिशस्त्रकोतिताः ॥' (मा० वि० ३।२४) इति ।

तदीशेति विश्वेश्वरो । वारनेत्रीति वीरनायिका । तदुक्तं 'विश्वा विश्वेश्वरो चैव हारोदी वीरनायिका । अन्वा गुर्वीति योगिन्यः

( मा० वि० २०।५० ) इति ।

न केवलमस्महर्शने एव एता उक्ताः, यावदन्यत्रापीत्याह श्रीसिद्धाः वोरदर्शिताः। इति स्कान्दोति कौमारो। यमात्मिकेति याम्या। अधार्यादय इति। यदुक्तं श्रीत्रिशिरोभैरवे

'अघोरा परमाघोरा घोररूपा तथा परा। घोरवक्त्रा तथा भोमा भोषणा बमनो परा॥ पिबनो चाष्टमो प्रोक्ताः..... ' इति।

२२. सर्वतोभद्र, २३. भद्रमूर्त्त, २४. शिवप्रद, २५. सुमनाः, २६. स्पृहण, २७. दुर्ग, २८. भद्रकाल, २९. मनोऽनुग, ३०. कौशिक, ३१. काल,३२. विश्वेश, ३३. सुशिव और ३४. कोप।

शास्त्रकार ने मंक्षेप की दृष्टि से जयकद्र कीर्त्तनावहकाः में क्रमशः जयकद्र, जयकीति और जयावह तीन नामों का एक साथ संकेत कर दिया है। इसी तरह तन्मूर्य्त्साहदवर्धनाः प्रयोग द्वारा जयमूर्ति, जयोत्साह और जयद और जयवर्धन इन चार नामों का संकेत किया है। सुबल से अतिबल अर्थ लेना चाहिये। इसी तरह भद्र, द और आवह के पूर्व बलशब्द का प्रयोग कर बलभद्र, बलप्रद और बलावह को संकेतित किया है। तद्वान् से बलबान् अर्थ पहुण करना चाहिये। दाता से बलदाता, ईश से बलेखर, समभद्र-

अन्विता इति अर्थात् माहेश्याद्याः । यदुक्तम् 'आग्नेय्याविचतुष्कोच बाह्यण्याद्यास्तु वा प्रिये।'

(मा॰ वि॰ २०।४५) इति।

चतुर्विशस्यरे विधिरिति माहेश्यादिद्वादशकसम्मेलनया । यदुक्तम्

.... चतुर्विशतिके भ्रुणु ।

नन्दादिकाः क्रमास्सर्वा ब्राह्मच्याद्यास्तयेवच ॥'

( मा॰ वि॰ २०।५३ ) इति।

एतच्च अत्र द्वादशारगतदेव्युपजोवनाय उक्ततिति न कमव्यतिकमक्चोद्यः। अष्टकद्वये पुनरघोराद्या एव शक्तिमन्तः, किन्तु ते प्रागृद्दिष्टत्वादिह न उक्ताः। तदुक्तम्

अन्नेव मन्त्रविभागमाह

जुंकारोऽयाग्निपत्नीति षडरे षण्ठवजिताः ॥ १७॥

तन्मूर्तिः से सर्वतोभद्र, भद्रमूर्त्ति, शिवद से शिवप्रद, भद्राख्य से भद्रकाल, चेतोऽनुग से मनोनुग, विश्व से विश्वेश्वर अर्थ लेना चाहिये। पद्य रचना में नामों से संक्षिप्तीकरण के ये उदाहरण हैं। मा० विजयोत्तर तन्त्र शिवोक्त है। उसमें भो यदि यही पद्धति होती, तो संज्ञा का निर्धारण कठिन हो जाता। इसी कम में संख्यावाची श्रुत्यग्नि का भी कथन किया जा सकता है। वाम गति के अनुसार ३ अर्थ का अग्नि शब्द पहले प्रयुक्त होता है और ४ अर्थप्रद श्रुति का बाद मे प्रयोग होता है। इसिलये इसका अर्थ ३४ ही मानते हैं। १४-१६॥

चक देवताओं के वर्णन के उपरान्त मन्त्र विभाग के सम्बन्ध मे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं—

'जं' यह महस्वपूर्ण बीज मन्त्र है। 'ज' चवर्ग का तृतीय वर्ण है। इससे जन्माधार, जायमानता, कान्ति, जलतत्त्व, विष्णुतत्त्व और सृष्टि समुद्भव आदि अनेक व्यापक अर्थ प्रहण किये जाते हैं। इसके साथ उन्मेष हादशारे तत्सिहताः षोडशारे स्वराः क्रमात्। हलस्तिद्द्वगुणेऽष्टारे याद्यं हान्तं तु तिस्त्रके।। १८।। अग्निपरनो स्वाहेति, तेन प्रत्येकमेकैको वर्णः। तत्सिहिता इति

षण्ठसिहताः। निद्द्वगुणे इति हात्रिषदरे ॥ १८॥

तस्व का प्रतोक 'उकार' का योग है और सवैवेत्तीति बिन्दुः ब्रह्म परमशिव का सामञ्जस्य है। इस दृष्टि से इस बोज का संक्षिप्त अर्थ हाता है—सृष्टि आदि के उन्मेष में व्याप्त परमशिवतत्व। इसके साथ स्वाहा पद का प्रयाग करने से अद्भुत शक्तिशाली मन्त्र का समुद्भव हो जाना है। सर्वप्रथम इस मन्त्र का प्रयोग जन्माधार चक्र को सस्व प्रदान करने के लिये करना चाहिये।

षडर में षण्ठ (ऋऋ छ छ ) वर्णां को छोड़ कर प्रत्येक अर पर अं आं इं इँ उं ऊं ये छः वर्णं बीज प्रयोग में (प्रस्थर एक वर्ण के नियमानुसार) स्नाना चाहिये।

द्वादशार में बण्ठ वर्णों का भी सिम्मिलित करने का नियम है। इस तरह इसमें अकार से लेकर एकार तक वर्ण बोज प्रयुक्त होते हैं। पोडशार में सोलहों वर्णबीज उसी कम से अर्थात् प्रत्यर एक वर्ण के नियमानुसार कमिक रूप से प्रयोग में छाये जाते हैं।

बनीस अरों में क से लेकर २५ स्पर्श वर्ण तथा य से लेकर स तक के सात कुलयोग २५ + ७=३२ वर्णबीजों का प्रयाग होता है। अष्टार में याद्यहान्त आठ वर्णबीज प्रयुक्त होते हैं। इस क्लोक में हान्त शब्द का दो पक्षों में अन्वय हो रहा है। प्रथम पक्ष में अन्तःस्थ और ऊष्मावर्ण आते हैं। ये आठ हैं आर अष्टार के प्रत्येक अर में लगते हैं। दूसरे पक्ष में हान्त 'जूं स्वाहा' मन्त्र के अर्थ में प्रयुक्त है। यह मन्त्र अष्टार, योडशार और द्वात्रिशदर नामक तोनों चकों में प्रयोग में लाना चाहिये। जेसे 'कं जू स्वाहा' खं जूं स्वाहा' इत्यादि। त्रिके शब्द की चरितार्थंकता इसी तरह सिद्ध होती है॥ १७-१८॥

अत्रैव विशेषमिभधने

द्वात्रिश्चादरके सान्तं विन्दुः सर्वेषु मूर्धनि ।

अनेनैव क्रमेण चकान्तराणि अपि कल्पनीयानीत्याह

एवमन्यान्बहूँश्चक्रभेदानस्मात्प्रकल्पयेत् ।। १९ ।।

अस्मादिति उक्तान् चक्रभेदान् । अन्यान्बहूनिति चतुःषात्र्यानेन् ।

प्रकल्पयेवित्यनन एषामवास्त्रवत्वं प्रकाशितम् ॥ १९ ॥

वस्तृता हि चित्प्रकाश एव एक: समस्ति, यस्य श<sup>1</sup>क्ततद्वयाः शमात्र-स्वमित्याह

एक एव चिदात्मेष विश्वामर्शनसारकः। शक्तिस्तद्वानतो माता शब्दराशिः प्रकीर्तितौः॥ २०॥ तयारेव विभागे तु शक्तितद्वतप्रकल्पने। शब्दराशिमीलिनो च क्षोभातम वपुरोद्दशम्॥ २१॥

इस अर-वर्ण-संयाजन में सबप्रथम यह ध्यान रखना चारिय कि, बत्तीस अर बाले चक में पूरे २५ स्पर्ण वर्ण ४ अन्तःस्थ वर्ण और ऊष्मा के ३ वर्ण अर्थात् य प और सही प्रयुक्त हाते हैं। दूसरी विशेषता यह होता है कि, बिन्दु सप के सिर पर सवार रह कर अपना सर्वोच्च मना का बोध. कराता रहता है। तीसरो बात जा अस्यन्त आवश्यक है, वह यह कि, इन भेदों को तरह कोई भा मनीपो प्रकल्पक अपनी मेधाविक्त के आधार पर नये चक्को का प्रकल्पना कर सकता है। जस ६४ चक्का (२८ प्रवा आदि के अरों और उन पर वर्णवाजों के समन्वय भी किये जा सकत है। १९॥

वास्तावकता यह । कि, चाहे भेद प्रभेद के विषय म कितता भी विचार कर छं, इस विश्वात्मक प्रसार में चित्रकाश हो एक मात्र शास्वत तत्त्व है। हम उसे शक्ति कहें. शक्तिमान् शब्द से व्यपदिष्ट करें, काई अन्तर नहा पड़ता। एक तरह से यह कह सकते हैं कि, सब कुछ चिन्प्रकाश ही है। यही कह रहे हैं—

श्रात०-१६

अत इति शक्तितिद्वभागस्य आसूत्रणात् । माता मातृका । तयोरिति मातृकाशब्दराक्योः । ननु मालिन्याः शक्तित्वे कि निमित्तमित्याशङ्कृय आह स्रोभारम वपुरीदृशमिति ॥ २१ ॥

अनयोरेव एकंकामर्शरूढावियांवचकभेद इत्याह

तथान्तःस्थपरामर्शभेदने वस्तुतस्त्रिकम् । अनुत्तरेच्छोन्मेषास्यं यतो विद्वं विमर्शनम् ॥ २२ ॥

इस ग्यापक दृश्यादृश्य उल्लाम मे विश्व विमशं का सार भूत वही चिदातमा प्रकाशवपृष् परमेश्वर ही है। वहा शक्ति है, वही शिक्तमान है। वहो विश्वतिण प्रमाता है। विश्वमय वही प्रभु है। वहो माता अर्थात् मातृका है। वहो शब्दराशिरूपा मालिनो विद्या है। मातृका और मालिनो शब्दों से वही व्यपदिष्ट होता है। इन दो विभागों में भी व्यक्त है। इसो विभाग के परिवेश में शिक्त और शक्तिमान का अप्रकल्प्य प्रकल्पन होता है। मालिनो को शब्द राशि कहते हैं। यह शक्ति तत्त्व भी माना जातो है। इसका प्रमाण इसकी क्षोभात्मकना है। यह परमेश्वर के क्षोभात्मक अवयवों से पूर्ण पारमेश्वर शरोर हो है॥ २१॥

माहेश्वर सूत्रों में आविष्कृत वणकमरूपिणो मातृका और शब्दराशि-रूपिणी मालिनो इन दोनों के वर्णों से स्वभावतः समुच्छलित परामशों के रहस्यों का आकलन शास्त्रकार कर रहे हैं और इनसे उत्पन्न चक्रभेदों का उद्भावन भी कर रहे हैं—

मातृका 'अह' प्रत्याहार में हो परामृष्ट होती है। 'अह' प्रत्याहार में आये हुए वर्ण समुदाय अनन्त अनन्त जागितक रहस्यों का उत्स माना जाता है। इन्हीं के आधार पर अहमात्मक परामर्श निर्भर करता है। मनोषी इन परामर्शात्मक रहस्यों में रम जाता है। सर्वप्रयम आकार के 'अनुत्तर' परामर्श के विषय में विचार करें। 'अ' वर्ण में ही शक्ति और शक्तिमान् रूप प्रमान्नक्य की अन्तः स्थित का आकलन हो रहा है। यह तथ्य केवल 'अकार' के

आनन्देशोर्मियोगे तु तत्बर्कं समुवाहृतम् । अन्तःस्थोष्मसमायोगात्तदष्टकमुदाहृतम् ॥ २३॥ तदामृतचतुष्कोनभावे द्वादशकं भवेत्। तद्योगे षोडशास्यं स्यादेवं यावदसंस्थता॥ २४॥

तथा शक्तिशतिमद्पतया अन्तः प्रमात्रैकात्म्येन स्थितस्य अहंपरामर्शस्य विभजने सति

# 'तदेव त्रितयं प्राहुर्भैरवस्य परं महः।

परामर्श का हो नहीं है। 'इ' कार और 'उ' कार में भी इसी प्रकार का अन्तःस्थ परामर्श अनुभूत होता है।

यह ध्यान देने को बात है कि, यही तीन वर्ण आद्य उच्छलन के प्रतीक वर्ण हैं। माहेश्वर स्त्र में इन्हों वर्णों का प्राथमिक रूप से प्रख्यापन किया गया है। 'अइ उण्' सूत्र इसका प्रतीकात्मक प्रमाण है। अहं परामर्श को विभाजित कर जब साधक मनोवी रहस्य का अनुसन्धान करता है, तो उसे वस्तुतः त्रिकविमर्श का संज्ञान रहता है। इस त्रिक विमर्श को तीन नामों से जानते हैं। १. अनुत्तर, २. इच्छा और ३. उन्मेष। ये तीनों ऐसे शब्द हैं, जिनके आदि में मूल अक्षर अपन प्रतोकार्थ के माथ विद्यमान है। इन्हीं तीनों को परामर्शात्मकता में सारा विश्व विमर्श समाहित हो जाता है। इसी तथ्य को शास्त्रकार लिखते हैं --

'यतो विश्वविमर्शनम्'। आगे के क्लाकों में यह स्पष्ट किया है गया कि, इन प्रताकचकों से सारा विश्वविमर्श कैसे हाता है। इस सम्बन्ध में आगम-शास्त्र भा यहां कहते हैं। आचार्य जयरथ एक उद्धरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं—

''इस परामर्श दृष्टि से जिस भेदित्रतय का उल्लास होता है, वह परभैरव तत्त्व की परम तैजसिकता का ही महोत्सव रूप है।'' इत्याद्यक्तनयेन अनुत्तरेच्छोन्मेषाख्यं त्रिकमेव वस्तुतोऽस्ति यत इदं सर्व-महिमिति पूर्णं विमर्शनं स्यात् । तस्येव पुनरानन्दादियोगे तत् समनन्तरोक्तं षट्कमुदाहृतं येन अयं चकाणां भेदः । एवमन्तःस्थोष्माख्यं चतुष्कद्वयमधि-कृत्य याष्ट्रकं स्यात् येन जक्तमष्टारे याद्यमिति । आमृतं चतुष्कं षण्ठचतुष्टयं,

इस उक्ति के सन्दर्भ का आत्मसात् कर जब मनीषा आन्तर अनुभूतियों का स्पर्श करती है, तो उमे अकार में अनुत्तर तत्व का, इकार में इच्छा तत्त्व भीर उकार में उन्मेष तत्त्व उच्छिलित होते प्रतात होते हैं। इन्हीं 'अनुत्तर', 'इच्छा' और 'उन्मेष' का उल्लास परामर्श में अनुभूत होता है। इस आन्तर अनुभूति की विश्वान्ति पराहन्ता परामर्श में होती है। साथ ही सर्वम् अहम् में चरितार्थ होती है।

इसके बाद अनुत्तर से आनन्द, इच्छा से ईकार रूप ईशितृ का ऐश्वर्य आर उन्मेष रूप उकार से ऊमि रूप विश्व प्रवाह की स्वाभाविक विमृष्टि होतो है, तब यकार 'आ' रूप में, इकार 'ई' रूप में और 'उ' ऊकार रूप में पृथक् अनुभृत होने लगते हैं। त्रिक के इस षट्क रूप से भेद भिन्न परामशों का स्वरूप निर्मित होता है। चक्रभेद के ये परामर्शक सृष्टि विकास की दिशा में अग्रसर हो जाते हैं।

अनुत्तर में ऊर्मि तक के भद पट्क के अतिरिक्त इ उ ऋ और ह जब अनुत्तर से सम्पृक्त हाते हैं, तो चार अन्तःस्थ वर्ण य, व, र और ल बन जाते हैं। यह अन्तःस्थच पुष्क माना जाता है। इसी प्रकार विसर्ग अनुत्तर के सहयोग से ऊष्माचतुष्क रूप में रूपान्तरित हाकर श, ष, स और ह वर्ण रूप में उल्लिसित होने लगते हैं। अन्तःस्थ और ऊष्मा के चतुष्कद्वय अष्टार चक के रूप में विद्योतित होते हैं।

जहाँ तक पण्ठ चतुष्टय रूप आमृत (ऋ ऋ लृ छ) वर्णों का प्रश्न हैं, इनके अतिरिक्त भी चक्रभेद गितशोल होते हैं। जैसे अ और इ के गुण योग में 'ए'कार, अ और ए के वृद्धि योग में ऐकार वर्णों का उल्लास होता तस्य अनभावे तद्रहितस्वे सतीस्यर्थः । तद्योगे इति आमृतचतुष्कसहितस्वे इत्यर्थः । असंख्यतेति तत्तस्परामर्थासंयोजनवियोजनेन ॥ २४॥

ननु अखण्डेकघनाकारे अत्र कुतस्त्यमानस्त्यिमन्याशङ्क्य आह

विश्वमेकपरामर्शसहत्वात्प्रभृति स्फुटम् । अंशांशिकापरामर्शान् पर्यन्ते सहते यतः ॥ २५ ॥

है। इसा तरह अनुत्तर और उन्मेष के गृण याग में 'ओ' कार तथा अनुत्तर और 'ओ' क वृद्धि याग में 'ओ' का वर्णों का उद्भव हाता है। अनुत्तरोमि के छः वर्णों क माय ए ऐ आ आं वर्णों क चतुष्क का जाड़ने में उन्वर्ण तथा अनुस्वार विसर्ग में निर्मित 'अं' तथा आ के द्वित्तय योग से द्वादशार चक का भेदोल्लास हाता है। षण्ठ वर्णों ऋ ऋ छ कृ को जोड़ने से इमें बोडशार चक कहते हैं। इसी प्रकार परामशों के संयोग और वियोग में 'घटबढ़' के उच्छलन-व्युच्छलन में अमंख्य चकों के उच्छास का आंकलन किया जा सकता है, इसों मन्देह नहीं॥ २२-२८॥

प्रवन उपस्थित होता है कि, एक, अखण्ड धनानन्द स्वरूप परमेश्वर में उस प्रकार के आनन्त्य के परिकल्पन का न कोई औचित्य है और न कोई शास्त्रीय प्रामाण्य। फिर भी ऐमे प्रकल्पन क्यों ? इसी आश ङ्का का उत्तर दे रहे हैं—

वस्तुतः विश्व एक ही है। एक है अर्थात् शिवारमक है अर्थात् सर्वारमक है। शिव भी सर्वारमक है। अतः इनकी एकारमकता स्वतः प्रमाणित है। इस एकारमकता में सर्वारमकता के परामर्श स्वाभाविक हैं। परामर्शों में आनन्त्य भी स्वाभाविक है। इस अनन्त परामर्शारमकता को यह विश्वारमकता आरमसात् करती है। यह इसका स्फुट अर्थात् स्पष्ट रूप परामर्शसहस्व ही है। निगंश रहते हुए भी अंशांशिक परामर्शों का उदय उसी में होने वाला तदारमक स्पन्द ही है। यह उससे पृथक् नहीं है। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि, विश्व अनन्तपरामर्शारमक है।

अतः पञ्चाशदैकातम्यं स्वरच्यक्तिविरूपता । वर्गाष्टकं वर्णभेव एकाशीतिकलोवयः ॥ २६ ॥ इति प्रविश्वतं पूर्वम्

विश्वमिति सर्वम् । पञ्चाशदेकातम्यमिति अहंपरामगंहपत्वम् । व्यक्तिव्यंञ्जनम् । कलेति अर्धमात्राणाम् । पूर्विमिति तृतोयपष्ठाह्मिकादौ ॥ ननु

'एकमात्रो भवेद्धस्या दिमात्रो वोघं उच्यते । त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जन स्वर्धमात्रिकम ॥'

उदाहरण रूप में यह कहना कमीटा पर कसा हुआ सत्य है कि, स्वर क्यक्ति (व्यंजन) मयो मानृका एक है। इसका पञ्चाशदैकातम्य निक्वायित सत्य है। मानृका एक है। पचाम इसके स्वर व्यञ्जनमय परामर्ज हैं। यह विरूपता उसको स्वरूपता है। यह स्वरूपता इम विरूपता को पायन्तिक रूप से सहती है अर्थात् आत्मसात् करनी है। इसी विरूपता का एक भेद आठ वर्गों मे भा अभिव्यक्ति है। ये ऋनशः ८. अवर्ग, २. कवर्ग, ३. चवर्ग, ४. टवर्ग, ५. तवर्ग, ६. पवर्ग, अ यवर्ग और अ शवर्ग हैं। इन आठ वर्गों में विभक्त पचास वर्णों में स्वर व्यंजन रूप में उल्लिमत मानृका का एकाशीतिपदा दे वो कहते हैं। इसका उक्यासी कलार्य हैं। इनका कथन पहले अर्थात् तासरे और छठे आह्निकों में किया जा नुका है।

मौविष्य को दृष्टि से उसका यहाँ उल्लेख अप्रामाङ्ग नहीं माना जा सकता। अतः उसका एकाशोति पदता को इस प्रकार समझना चाहिये—

- १. ह्रस्व स्वर, अधंमात्रायं १०
- २. दोर्घ स्वर, अर्धमात्रायें ३२
- ३. प्लुत स्वर, अधंमात्रायं ६
- ४. कादि हान्त व्यंजन, अर्धमात्रायं ३३

कुल योग=८१

इत्युक्त्या व्यञ्जनानामधंमात्रासहृत्वं वक्तुं युज्यते, स्वराणां पुनरेक-मात्रानुरूपतया नैविमिति कथमेकाशीतिकलोदय इत्याशङ्क्रय आह

### अर्धमात्रासहत्वतः ।

### स्वरार्धमप्यस्ति यतः स्वरितस्यार्धमात्रकम् ॥ २७ ॥ तस्यादित उदात्तं तत्कचितं पदवेदिना ।

इह अर्धमात्रासहत्वतः स्वराणामपि अर्धमात्रिकर्वं यतः पाणिनिना 'समाहारः स्वरितः' (१।२।३१) इति उदात्तसमुदायारमा स्वरित इति

इस प्रकरण में यह िलखना भी आवश्यक है कि, भगवान शिव ने भी इसी इक्यामी कला को दृष्टि से ८१ सूत्रों को ही रचना भी शिवसूत्र में की थी। यह एकाशीति पदता अर्थ मात्राओं के ८१ पदों के आधार पर ही स्वीकृत है।। २५-२६॥

प्रश्न कर्ता शास्त्रज्ञ है। शास्त्रों की परम्पराओं से परिचित है। व्याकरण शास्त्र की एक कारिका प्रस्तुत करत हुए कह रहा है कि, भगवन् ! यह कारिका कहती है कि,

"ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होता है। दीर्घ स्वर दो मात्राओं वाले होते हैं। जितने भो प्लुत होते हैं, वे त्रिमात्र हैं। यह स्वरों की बात है। इसक्जन सभी अधंमा त्रिक माने जाते हैं।"

''इस दृष्टि मे व्यञ्जनों की अर्धमात्रायें तो मानी जा सकती हैं किन्तु स्वरों की स्थित ता भिन्न है। उसके इस कथन में यह आशाङ्का स्पष्ट झलक रहा है कि, यह एकाशोतिपदता कैसे ? गुरुदेव उसी का स्पष्टोकरण कर रहे हैं—

वत्स ! यह दृष्टि अर्धमात्रासहत्त्व पर निर्भर करतो है । वास्तव में स्वरों में भी अर्धमात्रिकता का परामशं होता है । इसिलये यह सैद्धान्तिक उक्ति है कि, 'स्वरार्धमप्यस्ति' अर्थात् स्वरों में भी अर्थमात्राओं का मान सर्व मान्य है ।

सूत्रेति 'तस्यादित उदात्तमधंह्रस्वम्' (१।२।३२) इति प्रथमोदानभागगत-ह्रस्वार्धमात्रिकत्वर्माप सूत्रितम् ॥ २७॥

प्रकृत**मेव** उपसंहरति

इत्थं संत्रिदियं याज्यस्वरूपामर्शरूपिणो ॥ २८ ॥

इसी सन्दम का प्रामाणिकता का पुट देने हुए शास्त्रकार कहते हैं कि, स्वरित को अर्मनावा राष्ट्र सिद्ध है। क्याकरण शास्त्र में माहंश्वर सूत्रों के मन्त्र द्रष्टा महींच भगवान् पाणिति ने अव्याव्यायो नामक सूत्र ग्रन्थ के अव्याव १ पाद २ और सूत्र मच्या ३१ के द्वारा यह स्पान्ध घाणित किया है कि, उरान्त और अन्तान को अवस्था में जो वर्ण धर्म होने हैं, वे यदि एकवर्ण में हो समाहत हो जांच, तो वह स्वरित कहनाता है अर्थान् उसे स्वरित संज्ञा से विभूषित करते हैं।

इस मूत्र के नुरन्न बाद अर्थात् बनीसर्व सूत्र द्वारा हो यह घोषित किया है कि, स्वर समाहार के सन्दर्भ में उपस्थित आदि उदात्त-भागगत ह्रस्व अर्थमात्रिक होता है। शास्त्रकार यह स्पष्ट करते हैं कि, पदवेदो आचार्य महींप पाणिनि ने यह पोषित किया है कि, 'तस्य उदानम् अर्थ ह्रस्वम्' अर्थात् आदि उदात्त अर्थह्रस्व होता है। इस प्रकरण का सूत्रकार के आर्थ सूत्रों के निकय पर निक्यायित कर शास्त्रकार ने अर्थमात्राओं को प्रामाणिकता को प्रतिष्ठित किया है। साथ हो यह सिद्ध कर दिया है कि, देवी मातृका एकाशीत्यदा होती है।

अन्त में शास्त्रकार एक औपनिषदिक रहस्य की भी इस सन्दर्भ से समन्वित कर रहे हैं। उनका कहना है कि,

'संवित्' शक्ति याज्यस्वरूपपरामर्श रूपिणी है। उपनिषद् में वाक् को स्मिन और श्वास को हम्य कहा गया है। यह एक प्रकार का वाग्यज्ञ विश्व में चल रहा है। बोलते समय श्वास नहीं ले सकते क्योंकि श्वास का हवन बाक् रूपी अग्नि तस्व में हो रहा है।

अभिन्नं संविदश्चैतच्चक्राणां चक्रवालकम् । स्वाम्यावरणभेदेन बहुषा तत्प्रयोजयेत् ।। २९ ॥ तदिति चक्रचक्रवालकम् ॥ २९ ॥

तनु स्वामिनोऽपि को भेद इत्याशस्त्र्य आह

परापरा परा चान्या सृष्टिस्थितितिरोधयः। भातृसद्भावरूपा तु तुर्या विश्रान्तिरुच्यते॥३०॥

अन्येति अपरा । तिरोधिः संहारः ॥ ३० ॥

यह गवित् शक्ति भो प्रकाशम्यो आग के सभान है। सारे विश्वात्मक परामशों का उसमें यजन हो रहा । प्रामशं वाज्य स्वरूप हात हा हैं। यह स्विद्यं है। सहार का यजन हा गाउँ। विश्वात्मक प्रामशों का यख्टा भी स्वात्मयविद्वपुष् प्रमेश्वर हो है। यह भारा नकों का नकवाल संविद्विश्व के शने के कारण स्वित्तत्व में निवान अभिन्त है। इस नकवाल पर भी स्वामोतन्व का प्रभावात्मक काला कि नावरण पड़ा हुआ है। उस आवरण पर मलावरण को प्रभावा । रनाथं नहीं हाता। यह रहस्यानुमन्धान की अपेक्षा रखता है। ध्मके प्रयोजन की विधि का निर्देश शास्त्रकार प्रयोजयेत्' इस एकवननान्त किया हारा करते हुए अध्येता की सिक्यता का आह्वान कर रहे हैं। २०-२९॥

उपिर उक्त क्लाक में आवरण भेद को चर्चा की गया है। यहाँ शिक्का को अवकाश मिल रहा है कि, क्या स्वामियां में भो भेद की संभावनायें होती हैं ? इसी का समाधान कर रहे हैं—

वस्तुतः शास्त्रों में भगवान् के पाँच कृत्यों का वर्णन किया गया है।

आ० १।७९ में इनके नाम सृष्टि, स्थिति, तिराधान, संहार और अनुप्रह

बताये गये हैं। वहाँ तिरोधान का अर्थ दूमरा है। यहाँ इस इलोक में

आचार्य जयरथ के अनुसार तिरोधि का अर्थ संहार है। यहाँ मत वैभिन्त्य
हो सकता है। शिव की अनन्त शक्तियों की यह विजृम्भा मात्र है। इन्हों

ननु यदि तुर्यमेव विश्वान्तिस्थानं, तत् कथं विभज्य न उक्तमित्या-शक्क्ष्य आह

तच्च प्रकाशं वक्त्रस्थं सूचितं तु पदे पदे।

अत्रैव विश्रान्तिः कार्येत्याह

तुर्ये विश्वान्तिराधेया मातृसद्भावसारिण ॥ ३१॥

शक्तियों में परा, परापरा और अपरा शक्तियां भी आती हैं। ये सृष्टि, स्थिति और संहारात्मक परामशों को अपने अधिकार के आवरण में अर्थात् परिवेश में सम्पन्न करती और आत्मसात् करती रहती हैं।

एक दूसरा परामर्शात्मक उल्लास जाग्रत, स्वप्न, सुष्पित, तुर्य और
तुर्यातीत रूप में भा होता है। इसका एक और विचित्र परामर्श है। सुधीजन
सृष्टि में तिरोधान का और संहार में अनुग्रह का अन्तर्भाव कर देते हैं।
इस प्रकार सृष्टि, स्थिति और संहार तोनों अवस्थायें कमशः परापरा, परा
और अपरामयो हो जातो हैं। एक चौथो अवस्था भी बचतो है। वह महाप्रभावा मानो जाती है। शास्त्रकार उसे 'तुर्या' नाम से विणित करते हैं।
यह मातृसद्भावमयो सर्वविश्वान्ति को अवस्था है। इस परामर्श का अनुसन्धान
करने वाला साधक धन्य हो जाता है। ३०॥

प्रश्नकत्ता जिज्ञासु पूछता है—गुरुदेव ! यदि यह तुर्य हो विश्रान्ति स्थान है, तो इसका विभाजन पूर्वक वर्णन क्यों नहीं किया जा रहा है ? शास्त्रकार इसका समाधान करते हुए कह रहे हैं कि,

वास्तिविकता यह है कि, इसकी सूचना शास्त्र में पदे-पदे प्रदत्त है। आवश्यकता और अपेक्षा यह है कि, अध्येता इसे समझे। वह प्रकाश रूप है और सारी विश्वान्ति तुर्य प्रकाश रूप परमेश्वर में हो होती है। यह तुर्य प्रकाश वक्त्रस्थ है। 'वक्त्र' शब्द पारिभाषिक है। प्रसङ्गानुसार इसके

अत्र च विश्वान्त्या कि स्यादित्याशङ्क्षय आह तथास्य विश्ववमाभाति स्वात्मतन्मयतां गतम् । आह्निकार्थमेव अर्धेन उपसंहर्रात इत्येष शास्त्रार्थस्योक्त एकोकारो गुरूदितः ॥ ३२ ॥

इति शिवम् ॥ ३२ ॥

अनेक अर्थ हैं। सन्दर्भानुसार परनादर्भ विश्वान्तिधाम अथवा पञ्चवक्त्रात्मक उल्लास का मुख्य धाम माना जा सकता है। प्रकाश ही सर्वरूपों में रूपं रूपं प्रतिरूपता को प्राप्त हो रहा है। इसको सूचना अणु-अणु कण-कण से प्राप्त हो रही है। यहो परम विश्वान्ति का धाम है—यह स्पष्ट कर रहे हैं—

शास्त्रकार कह रहे हैं कि, इसं नुयंधाम में विश्वान्ति प्राप्त करनी चाहिये। यह साधना का चरम उद्देश्य है। इसमें शाब्वत मातृसद्भाव रहता है। यह मातृसद्भावसार धाम सर्वोन्तम विश्वान्ति स्थान माना गया है। इसमें विश्वान्ति प्राप्त कर क्या होना है, इसका मटोक उत्तर नहीं दिया जा सकता है। यह आन्तर अनुभूनि को प्रकर्षात्मक अवस्था की परानन्दमयता होतो है फिर भी शास्त्रकार अध्येताओं पर अनुग्रह कर इस स्थूल अनुभूति का उल्लेख कर रहे हैं, जिसमें सरलता में आत्मसात् किया जा सके। वे कहते हैं कि, वहाँ क्या होता है, यह तो शिवशक्ति रूप परमतत्त्व हो जाने किन्तु यह साक्षात् अनुभव होने लगता है कि, यह सारा विश्व स्वात्मतादात्म्य को प्राप्त कर चुका है। यहाँ 'मदिभन्नमिदं सवं' को उक्ति चरितायं हो जाती है। अन्त में आह्निक का उपसंहार करते हुए कहा दहे हैं कि, भगवान् गुरुदेव ने धास्त्रायं का रहस्य उद्घाटित करते हुए कहा था कि, वस्स! इसे एकोकार साथना की संज्ञा से विभूषित करना चाहिये। गुरूक्त एकोकार चास्त्रीय रहस्य दर्शन रूप है।। ३०-३२।।

#### श्रीतन्त्रालाकः

परसंविवद्वयात्मकतत्त्वच्चक्कानुसन्विवय्युरितः । एतज्जयरथनामा व्यवृणोविवमाह्निकं त्रयस्त्रिशम् ॥

श्रीमन्महामाहेश्वराचाय श्रीमदिभिनवगुप्निवरिचते श्रीजयरथक्कतिविकाभिस्यव्याख्योपेते डॉ॰ परमहंसिमश्रक्कतनीर-शंगर-विवेक-हिन्दोभाष्यसंविस्ति श्रीतन्त्रालोके एकोकारप्रकाशनं नाम त्रयस्त्रिशमाह्निकम् समाप्तम् ॥ ३३ ॥ ॥ शभ भयात् ॥

विमृश्य शास्त्रार्थरहम्यरोतीः, विधाय चर्यात्मकचक्रमिद्धिम् । वितस्य हंसेन शिवाधियुक्त त्रिशाह्निकं मंविवृतं वरेण्यम् ॥

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्य श्रोमदभितवगुष्तिवरिचत
राजानकजयरथकृतिविवेकव्याख्योपेत
डाँ० परमहंसिमश्रकृतनीर-क्षोर-विवेक
भाषाभाष्य संवलित
श्रीतन्त्रालोकका

एकोकारप्रकाशप्रकाशन नामक तेतीसवौ आह्निक सम्पूर्ण ॥ ३३ ॥

## श्रीतन्त्रालोके

श्रीमम्महामाहेक्षराचार्याभिनवगुप्तविरित्तते श्रीजयरयकृतिविकाख्यव्याख्योपेते डॉ॰ परमहंसमिश्रकृत-नीर-क्षीर-विवेक-हिन्दीभाष्यसंवस्तिते चृतुस्त्रिशमाह्निकम्

स्त्रिवः त्रिवाय भृयाद्भयोभयः सतां महानावः ।

यो बहिदल्छिसतोऽपि स्वस्माद्रपान्न निष्कान्तः॥

नतु यदि एक एव अय चिदातमा परमश्वरः, तत् किमाणवाद्यपाय-वैचित्रयेणेस्याशच्द्वां गर्भीकृत्य अत्रेव द्वारद्वारिकया प्रवेशमभिधातुं दितीयार्धन उपक्रमते

> भोमन्महामःहेश्वराचायंश्रीमदिभनवगुप्तिवरिचत श्रीराजानकजयरथकृतिविवेकास्यव्यास्योपेत डॉ॰ परमहंसिमधकृत नीर-क्षोर-विवेक भाषा भाष्य संवस्ति श्री तन्त्रालोक

> > 11

# चौतीसवाँ आहिक

शाश्वत परमिवमशं शिव, करे जगत-कल्याण। व्यप्रच्युत निजक्प से, बहिरल्लसित प्रमाण।।

### उच्यतेऽय स्वस्यरूपप्रवेशः क्रमसङ्गतः।

तमेव माह

इस आह्निक के आरम्भ में शास्त्रकार के समक्ष एक जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा की शान्ति के उद्देश्य से उपस्थित हुआ। बड़ी विनम्नता के साथ उसने कहा। भगवन्! हमने गुरुजनों से यह श्रवण किया है और यह विश्वास भी करता हूँ कि, चिदात्मा परमेश्वर एक हो है। ऐसी अवस्था में उसे उपलब्ध होने के लिये आणव आदि अनेकानेक उपायों की परिकल्पना का क्या कारण है? शास्त्रकार इस आशङ्का से प्रमन्त हुए। उन्होंने कहा, वस्स! एक भवन में प्रवेश करने के लिये कई द्वार हों और भवन में प्रवेश सरल हो जाय, तो इसमें क्या विप्रतिपत्ति हो सकती है?

इसी सन्दर्भ की मन में रख कर शास्त्रकार इस स्वस्वक्प-प्रवेश प्रकाश नामक आह्निक का श्रीगणेश कर रहे हैं—

शास्त्रकार विगत आह्निक के अन्त में पूर्वार्ड को वही पूर्णकर यहाँ इस अर्थाली से इस आह्निक का आरम्भ करते हुए कह रहे हैं कि, मैं किमक रूप से कम को सङ्गति पूर्वक स्वात्म स्वरूप, एक मात्र संविद्वपृष परमेश्वर में प्रवेश के सम्बन्ध में ही यहाँ शास्त्रीय सिद्धान्त का प्रख्यापन कर रहा हूं।

#### १ आणवोपाय से शिवत्व में अनुप्रवेश-

अनेकानेक उपायों की चर्चा की जा चुकी है। इनमें से क्रिमिक रूप से सर्वप्रथम आणव उपाय की स्थिति में प्रवेश का आख्यान कर रहे हैं —

शिवस्य की उपलब्धि के लिये सर्वप्रथम आगव उपाय अपनाने की बात शास्त्रों में निर्दिष्ट है।

आणव उपाय उच्चार, करण, ध्यान, वर्ण और स्थान प्रकल्पन नामक पांच प्रकार की साधनाओं के माध्यम से काम में लाया जाता है। इसका वर्णन आ०१।१७० में किया गया है। इन पांचों प्रकार की प्रक्रियायें शिवताप्ति में सहायक होती हैं। यहां पर एक सुन्दर प्रक्रिया का प्रख्यापन यदेतद्बहुधा प्रोक्तमाणवं शिवताप्तये। तत्रान्तरन्तराविश्य विश्राम्येत्सविधे पदे॥१॥ ततोऽप्याणवसत्यागाच्छाक्तीं भूमिमुपाश्रयेत्। ततोऽपि शाम्भवीमेवं तारतम्यक्रमात्स्फुटम्॥२॥

शास्त्रकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि, इन पाँचों में एक दूसरे में आन्तर रूप से अन्तः प्रवेश को विधि अपनानी चाहिये। इस तरह अन्त में उपाय निरुपाय हो जाता है और शिवस्व उपलब्ध हो जाता है।

जैसे कोई प्राथमिक साधक समस्त भुवनाच्वा में स्थान प्रकल्पन के माध्यम से सर्वत्र सभी स्थानों पर परमात्म सत्ता की संभूति से स्वानुभूति की शून्यता को भर रहा है। उसको इस स्तर से भो ऊपर उठ कर वर्ण के अन्तराल में प्रवेश कर वर्णात्मक मंभूति अनुभूति को आत्ममात् करना चाहिये। वर्ण साधना का स्तर पार कर करण रूप ऐन्द्रियक अनभूतियों को पार कर प्राणापानवाह रूप उच्चार को सात्म करे और उमको आस्मसात् कर ध्यान में प्रवेश प्राप्त कर उसके आन्तर अन्तराल में विश्वान्ति प्राप्त करनी चाहिये। (तं आ० ५।४८ द्वारा) ध्यान को सर्वातिशायिनी महत्ता आणव उपायों में मानी जाती है। इसके बाद ही शान्तोपाय में प्रवेश होता है। इस प्रकार क्रमिक रूप से एक दूसरे में अन्तः विश्वान्ति को अनुभूतियों को आत्ममात् करते हुए अन्त में शिवन्त्व को उपलब्ध हो जाता है। इस तरह आणव समावेश के माध्यम से शिवन्त्व के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है॥ १॥

#### २. शाक्तोपाय द्वारा बान्तर बन्तराल में प्रवेश-

आणवोपाय को भी साधक संस्थक्त कर देता है। आणवोपाय को सर्वोच्च दशा में प्राणापानवाह विधि सिद्ध हो जातो है। किन्तु उच्च श्रेणी का साधक इसका भी परिस्थाग कर देता है।

बहुगेति ध्यानोच्चारादिरूपतया । अन्तरन्तरिति यथा स्थानापेक्षया वर्णेषु, तदपेक्षया च करणादाविति । मिवधे इति स्वस्वरूपस्य । तत इति स्वस्वरूपसिवविविविधान्त्यान्तरम् । आणवसंत्यागादिति जेयहाने हि ज्ञाने एव विश्वान्तिराधेयेति अभिष्ठायः । ततोऽपोति शान्तभूम्युगाश्रयान्न्तरम्, विकल्पस्य हि निर्विकल्पे एव विश्वान्तिमनत्त्वम् । शामभवोमिति अर्थात् भूमम् । एविमिति ययानरं विश्वान्त्या । स्फुटमिति स्व स्वरूषं, भवतीति शेषः ॥

इस स्तर पर उच्चार को उपयागिता क्षाण हा जाता है। अब साधक उच्चार का पार कर क्यासाजित बन जाता है। अब वह केवठ चेतम स्तर पर विराजमान होता है। चेतन पर से अवास्त्र चेत्र का चिन्तन चित्त के स्तर पर हाता है। यहाँ 'चन्तन तो रहता है पर क्वास प्रक्रिया ने ऊपर उठकर होता है। यह समझना सरल नहीं है कि, क्वासजित साधक चेतम् द्वारा जिस वस्तु का चिन्तन करता है, वह कैसी स्थिति है? यह साधना और अनुभृति का विषय है। वहाँ एक समावेश भा हाता है, जिसे शाक समावेश कहते हैं। यह शान्ता भूम होतो है। इसे ज्ञानभूमि भा कहते है। आणव समावेश जेय भूमि होतो है। जोय के बाद हो ज्ञान में प्रवेश हा सकता है। यह मध्यभूम भो मानी जाती है।

### ३. शास्भवी भूमि में प्रवेश—

किन्तु वही सर्वोच्च अवस्था नही है। उससे ऊपर उठने का निदंश धास्त्र करता है। शास्त्रकार कहते हैं कि, 'ततार्जप' अर्थात् शाक्तो भूमि के समाश्रयण के उपरान्त शास्त्रवी नामक सर्वाच्च दशा में प्रवश प्राप्त करना ही अन्तिम लक्ष्य हाना चाहिये। शाक्ती भूमि कुछ भी हो, वस्तुनः वह वकल्पिक भूमि हातो है। चित्त हो विकल्पों का आधार है। विकल्पात्म-कता का परित्याग आवश्यक माना जाता है। इससे ऊपर उठकर निविकल्प भूमि पर विद्यान्ति होनी चाहिये। यहो चरम विश्रान्ति दशा होती है। नतु एवं सित अस्य कि स्यादित्याशङ्क्ष्य आह इत्थं क्रमोदितविबोधमहामरोचि-संपूरितप्रसरभैरवभावभागो । अन्तेऽभ्युपायनिरपेक्षतयैव नित्यं स्वात्मानमाविशति गींभतविश्वरूपम् ॥ ३ ॥

साधना यहाँ स्वयं घन्य हा जातो है और साधक शिव हो जाता है। इस भूमि की अिकञ्चित् चिन्तनात्मकता और प्रतिबोध की विशुद्धता सर्वेचिक स्तर की होतो है।

यह यथात्तर विश्वान्ति का क्रम माना जाता है। इस क्रम में स्वाभाविक तारतम्य है। इस तारतम्य क्रम से आणव से शाक्ती और शाक्ती से शाम्भवो भूमिका में प्रवेश हा जाता है। इस अवस्था में स्वास्म शैवतादात्म्य-महाभाव का समावेश होता है। और साधक स्वात्मस्वरूप की स्फुटता में निरंश रूप से व्याप्त हो जाता है। २॥

सामान्य स्तर के लोग इसे शाब्दिक रूप से भी अदगम करने में असमर्थ होते हैं। अर्थ में प्रवेश पाना और उसके अन्तर में समाहित हो जाना असामान्य श्रेणों के मनीषों पुरुषों की अधिकार सोमा में आता है। इसलिये यह पूछना कि, शाम्भवी विश्वान्ति को उपलब्ध साधक का इससे क्या होता है, प्रश्न ही निरर्थंक हो जाता है फिर भो जिज्ञासु को जिज्ञासा की शान्ति के लिये शास्त्रकार कहते हैं कि,

इस प्रकार तारतम्य योग से एक ज्ञानात्मक प्रकाश का पुंज उदित होता है। वह इस सूरज से भी विलक्षण होता है। उसको मञ्जलमराचियाँ महत्त्वपूर्ण होती हैं। उनमें उष्णतादि दाषों का सर्वथा अभाव होता है। उनका प्रकाश फैलता हो जाता है, फैलता हा जाता है। महाप्रसरात्मक इस प्रकाश में भैरव भाव भरा हाता है। साधक इस पूर्णतया संपूरित महाभैरव भाव का भागा बन जाता है। शैवाधिकार का हकदार हो जाता है।

श्रोत०-१७

अभ्युपायनिरपेक्षतयेति सकृदेशनाद्यात्मकानुपायक्रमेणेस्यर्थः । अतस्च युक्तमुक्तं

'संवित्तिफलभेबोऽत्र न प्रकल्प्यो मनोविभिः।' इति ॥ एतदेव अर्थेन उपसंहरति किष्यतोऽयं स्वस्वकपप्रवेशः परमेष्ठिना। इति शिवम्॥

अब उसे किसी आणव या शांक या अन्य किसी प्रकार के अभ्युपायों की वावश्यकता नही रह जाती। उपाय निरपेक्ष रूप से उसका भैरवमहाभाव में शाश्वत प्रवेश सिद्ध हो जाता है। जैसे अधिकारी को वर्जित क्षेत्र में भी नित्य प्रवेश का अधिकार होता है, उसी तरह स्वात्म संप्रवेश का उसे नित्य अधिकार प्राप्त होता है। उसकी सारी वर्जनाय समाप्त हो जातो हैं। विधि निषेध से वह उपर उठ जाता है। उसके स्वात्म में सारा विश्वप्रपञ्च उसी तरह समाहित हो जाता है, जैसे आद्य श्व-शांक स्पन्द में सतन समाहित रहता है। अब वह बीज भी होता है और वृक्ष भी। उसे शिव का साक्षात् विग्रह कहा जा सकता है। एक स्थान पर कहा गए। है कि,

"मनोषियों द्वारा संवित्ति जिनत फलभेद यहाँ प्रकल्पित नहीं करना चाहिये।"

वस्तुतः संवित्ति विज्ञान के किया कलायों में मंस्कारानुसार फलवत्ता भी प्रस्कुरित होती है। जहाँ इसके लिये कोई अवकाश ही नहीं, वहाँ इसकी कल्पना भी व्यर्थ मानी जाती है ॥ ३॥

इस स्वस्वरूप प्रकाश नामक आह्निक का उपमंहार कर रहे हैं। इसमें उसी शैली का प्रयोग भी कर रहे हैं, जिसमे इलाक की एक हो अर्धाली से विगत आह्निक उपसंहत होते रहे हैं। दूसरी अर्घालो अगले आह्निक का आरम्भ करती है। इस तरह सूत्र में पिरोयी माला के समान सभी आह्निक श्रीमद्गुरुवयनोवितसदुपायोपेयभावतस्वकः ।
एतज्जयरथनामा व्याकृतवानाह्निकं चतुस्त्रिशम् ॥
श्रीमन्महामाहेश्वराचार्य श्रीमदिभनवगुप्तिवरचिते
श्रीजयरथकृतिविवेकाभिख्यव्याख्योपेते
डाँ० परमहंसिमश्रकृतनीर-क्षीर-विवेक-हिन्दीभाष्यसंवित्रते
श्रीतन्त्रालोके स्वस्वरूपप्रवेशप्रकाशनं नाम
चतुस्त्रिशमाह्निकं समाप्तम् ॥ ३४ ॥
॥ शुभं भयात् ॥

मिथः संप्रथित रहते हैं। शास्त्रकार को यह व्यक्तिगत स्वोपज्ञ शैलो है, जिसका यहाँ भी उपयोग कर रहे हैं—

शास्त्रकार स्पष्ट धोषणा कर रहे हैं कि, यह स्वस्वरूपप्रवेशविधि मेरी स्वोपज्ञ उक्ति नहीं है। इसे मेरे परमेष्ठी गृह ने या परमेष्ठी साक्षात् शिव विग्रह श्री शंभुनाथ ने या स्वयं शिव ने अभिहित किया है। उसो कथन को मैंने अपने शब्दों में यहाँ अभिन्यक्त किया है। इसमें ही मैं अपना प्रयास सफल मानता हूँ। सवित्ति फलभेद के प्रकल्पन की यहाँ कोई आवश्यकता हो नहीं है।। इति शिवम् ॥

निखिलतस्व-तस्वज्ञ जय,
जयरथ, गुरु-अवदात।
चतुस्त्रिश आह्निक, विश्वद
यह जिससे व्याख्यात॥
+ + +

स्वस्वरूपप्रवेशस्य

विघी सिद्धः समाहितः।

चतुस्त्रिशाह्निकं व्यास्यात्

'हंसः' शंभ्वनुकम्पया ॥

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्य श्रोमदभिनवगुप्त विरचित राजानक जयरथकृत विवेकाभिस्यव्यास्योपेत

> डॉ॰ परमहंसिमश्रकृत नीर-क्षीर-विवेक भाषाभाष्य संविलित

> > स्वस्वरूपप्रवेशप्रकाशननामक

श्री तन्त्रालोक का चौंतीसवाँ आह्निक संपूर्ण ॥ ३४॥

### श्रीतन्त्रालोके

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविरचिते श्रीजयरचकृतविवेकास्थम्यास्योपेते डॉ॰ परमहंसमिश्रकृत-नीर-क्षीर-विवेक-हिन्दीभाष्यसंवस्तिते

## पञ्चित्रशमाहिनकम्

दः किछ तैस्तैभँदैरशेषमवतार्यं मातृकासारम् । द्यास्त्रं जगवुद्धर्ता जयित विभुः सर्ववित्कोपः ॥ इदानीं सर्वशास्त्रेकवाक्यतावचनद्वारा द्वितीयार्धेन सर्वागमप्रामार्ण्यं प्रतिपादयितुं प्रतिजानीते

> भीमन्महामाहेश्वराखार्यथीमदभिनवगुप्तपादविरिचत राजानकजयरथकृतिविवेकाभिक्यथ्याख्योपेत डाँ० परमहंसिमधकृत नीर-श्रीर-विवेक भाषाभाष्य संवलित

> > श्रीतान्त्रलोक

81

## पैंतीसवाँ आहिक

जगबुद्धारक 'कोप' विभु, जय सर्वज्ञ उदार। जय व्यञ्जक बहु भेदमय, शास्त्र मातृका-सार॥

मालिनी विजयोत्तर तन्त्र ३।२४ में ३४ अरा-मंबलित भगवच्चक का वर्णन मिलता है। इसमें से एक अन्तिम शक्तिमन्त अरा का नाम 'कोप' है। अपने अयोज्यते समस्तानां शास्त्राणामिह मेलनम् ।
तत्र बागमस्यैव तावत् साधारण्येन लक्षणमाह

इह तावत्समस्तोऽयं व्यवहारः पुरातनः ॥ १ ॥
प्रसिद्धिमनुसन्धाय सैव चागम उच्यते।

मञ्जल क्लोक में आचार्य जयरण ने उसी 'कोप' नामक शिव रूप 'कोप' की प्रार्थना की है। इससे यह संकेतित है कि, 'कोप' नामक शिव से एक वागात्मक विक्षोभ हुआ और वाङ्मय की विविध भेदमयी धारायें शास्त्रों के रूप में स्थक्त हो गयीं। इन शास्त्रों को इसी आधार पर मातृका सार कहते हैं। मातृका का रहस्य रूप तत्त्वदर्शन इन शास्त्रों में प्रतिपादित है। मातृका ही उनकी उत्स है।

इन शास्त्रों में ज्ञान का निरंश प्रकाश विभिन्न स्तरों पर प्रकाशित है। उसी से जगत् का उद्घार होता है। मातृकामूल होने के कारण इनका प्रामाण्य स्वतः सिद्ध है। यहाँ शास्त्रकार वही कह रहे हैं—

शास्त्र अनन्त हैं। उनमें प्रतिपादित ज्ञान अनन्त है। इस आनन्त्य का थाह लगाना भी कठिन और इनके ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशमान होना भी कठिन है। इस अवस्था में सारे शास्त्रों में प्रतिपादित रहस्य ज्ञान का मेलन एक ऐसा मध्यममार्ग है, जिससे शास्त्रों के रहस्य ज्ञानने का सौविध्य प्राप्त हो सकता है।

शास्त्रकार कह रहे हैं कि, यहाँ मेरे द्वारा वही कहा जा रहा है। शास्त्र मेलन के सन्दर्भ में सर्वप्रथम आगम का ही सामान्य लक्षण रुक्षित कर रहे हैं—

यहां शास्त्रकार के समक्ष मुख्य रूप से शास्त्रों की एक विशाल परम्परा है, प्रसिद्धि है और पुरातन शास्त्रतता है। इन तीनों दृष्टियों से आगम में बन्निहित सल्य को अभिन्यक्त करना है और उसे परिमाषित करना इह तावत् पुरातनीं प्रसिद्धयन्तरानुन्मूलितस्वेन विरतरं प्रस्तां प्रसिद्धिमनुसन्धाय समस्तोऽयं व्यवहारः सर्वे एव तथा व्यवहरन्तीस्यर्थः। सैव च प्रसिद्धिरागम उच्यते तच्छव्दव्यवहार्या भवेदिस्यर्थः। यदुक्तं

'प्रसिद्धिरागमो लोके .... । इति ॥ १ ॥

ननु

'पञ्चन्नेकमदृष्टस्य स्त्रांने तदवरांने । अपञ्चन्कार्यमन्वेति विनाप्यास्यातृभिजंनः॥'

है। मनुष्य का लौकिक जीवन व्यवहार पर निर्भर करता है। व्यवहार की पद्धित एक दो दिन में नहीं बनती। इसके बनने में, इमका सामाजिक समरस रूप बनने में सिदयों का समय बात जाना है। ऐसे व्यवहार पुरातन व्यवहार कहलाते हैं। इसमें कुछ विशिष्ट व्यवहार प्रसिद्धि का रूप ले लेते हैं। ये कभी दूटते नही, शाश्वन हो जाते हैं और प्रसिद्ध अर्थात् विशेष रूप से गितिशोल रहते हैं। परम्परा से निरन्तरता की अजस्रता में गितिशोल रहते हैं। इस विशेष रहते हैं।

लोक प्रचलित इस प्रकार की प्रसिद्धि का अनुसन्धान सारा समाज करता है। इसी पर सारा व्यवहार चलता है। पुरातन से आने के कारण हम इसे पुरातन व्यवहार कहते हैं। जिसका क्रीमक अनुसन्धान कर व्यवहार संचालन करते हैं, उसे प्रसिद्धि कहते हैं और प्रसिद्धि हो आगम कहलातो है। यह आगम का अन्तिनिहित अर्थ है। इस तथ्य को एक स्थान पर कहा गया है—

'प्रसिद्धिरागमो लोके' अर्थात् लोक में प्रसिद्धि को ही आगम कहते हैं। इस उक्ति से भी इसका समर्थन हो रहा है।। १।।

जिज्ञासु इस परिभाषा से सन्तुष्ट नहीं हो सका। उसके सामने एक नयी कल्पना है। वह यह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि, सत्य क्या है? बहु एक आगम की उक्ति प्रस्तुत कर रहा है। उसके अनुसार— इस्यादिनयेन अन्वयम्यतिरेकाभ्यां साध्यसाधनभावमवगम्य सर्वे एव भ्यव-हर्तारस्तथा तथा व्यवहरन्तीति प्रसिद्धिमनुसन्धाय सर्वोऽपि अयं व्यवहार इति किमुक्तमित्याशकुष आह

अन्वयव्यतिरेकौ हि प्रसिद्धेश्पजीवकौ ॥ २ ॥ स्वायतत्त्वे तयोर्व्यक्तिपूर्गे कि स्यात्तयोर्गतिः ।

"एक अदृष्ट घटित हाता है। उसका घटित होते हुए सभी देख रहे हैं। पुतः उसका अदर्शन हा जाता है। घटित होने की अवस्था में उससे कुछ कार्य अन्वित हुए थे। अब उसके न रहने पर मां अर्थात् विना देखे भी विना किसी के कुछ भी कहे, कार्य की अन्विति हो रही हाती है। न इसमें स्थाति की और न आख्याता की अपेक्षा होती या रहती है। जनता अपना काम कर लेती है और व्यवहार अन्वित हो जाता है।"

इस नियम के अनुसार क्या माना जाय ?

इस मन्दर्भ में पर्याप्त विचार की आवश्यकता है। जिज्ञासा की शान्ति के लिये यहां न्याय प्रक्रिया का आश्रय लेना उचित है। इसी प्रक्रिया से वस्तु तत्त्व का निगमन होता है। व्यवहार पर पूर्व इलोक में चर्चा की गयो है। व्यवहार करने वाले व्यवहार के पहले किस बात पर घ्यान देते हैं? आचार्य जयस्य कहते हैं कि, वे साध्यसाधनभाव का अवगम करने के उपरान्त हो व्यवहार करते हैं। यह साध्यसाधन भाव क्या है? इसका अवगम कैसे होता है? इसका उत्तर न्याय शास्त्र देता है। न्याय कहता है कि, अन्वय और व्यतिरेक दृष्टि से विचार करने पर इसका निर्णय होता है। उसी के आधार पर व्यवहार होता है, इस कथन का आधार क्या है? इसका समाधान शास्त्रकार कर रहे हैं कि,

अन्वय और व्यतिरेक दोनों व्यवहार के स्वतन्त्र निर्णायक नहीं होते। व्यवहार तो प्रसिद्धि के आधार पर ही होते हैं। अन्वय और व्यतिरेक प्रसिद्धे हि बस्तुनि अन्वयव्यतिरेकयोः साध्यसाधनसम्बन्धाधिगम-निबन्धनत्वं भवेत्, अन्यया स्वातन्त्र्येण तावेब यदि निश्चायकौ स्यातां, तत् प्रतिव्यक्तिभावित्वादेकैकविषयाश्रयस्ताभ्यामिवनाभावावसायः स्यात्, नच

दोनों प्रसिद्धि के ही उपजीवक अर्थात् आश्रित हैं। ये स्वतन्त्र नहीं होते। उनकी स्वायत्तता स्वीकार्य नहीं है। अन्यया व्यक्तियों के समूहरूपो समाज के अवहारों में वडा अन्तर पड़ जायेगा। इसको समझना आवश्यक है। इसके लिये प्रसिद्धि, अन्वय-व्यत्तिरेक, साध्यसाधन का अधिगम, प्रतिव्यक्ति भाविस्व एकेकविषयाश्रय और अविनाभावावसाय शब्दों को समझना चाहिये।

- रै. प्रसिद्धि प्रसिद्धि का अनुमन्धान कर सारा लोक व्यवहार संचालित होता है। प्रसिद्धि को ही आगम कहते हैं। यह शाश्वत चलतो है। बीच में टूटती नहीं है।
- २. अन्वय व्यतिरेक जहाँ-जहाँ धुँआ उठता है, वहाँ वहाँ आग होती है। यह अन्वय दृष्टि है। जहाँ-जहाँ धुँआ नही होता, आग नहीं होती। यह व्यतिरेक दृष्टि है। ये प्रसिद्धि के आश्रित हैं।
- ३. साध्यसाधनाधिगम —पात्र साध्य है । कुम्हार साधक है । चक्र, चीवर और दण्ड आदि साधन हैं । इनका अधिगम अन्वय व्यतिरेक दृष्टि से होता है । अर्थान् अधिगम के ये दोनों साधन हैं । शिव साध्य या मोक्ष हैं । भक्त साधक है । उपासना और साधना साधन हैं । उपासना होती है तो मोक्ष मिलता है । नहीं होती तो मुक्ति नहीं होती । यह अन्वय व्यतिरेक प्रयोग है । ये दोनों मुक्तिख्पो प्रसिद्धि के उपजीवक हैं ।
- ४. प्रतिब्यक्ति भावित्व व्यक्ति समाज की इकाई होता है। प्रत्येक ब्यक्ति अपने काम में संलग्न है। व्यक्ति है, तो कार्य है। नहीं है तो नहीं। यह अन्वय व्यक्तिरेक दृष्टि है।
- ५. एकैकविषयाभय-प्रतिव्यक्ति पर यह दृष्टि आश्रित होतो है। यहाँ भी अन्वय व्यतिरेक दृष्टि है और व्यवहारानुसार होतो है।

एर्बामित तत्रापि प्रसिद्धिरेव मूलम् । तथा च घूमे दहनान्वयव्यतिरेकानुर्वातिन तद्धिशेषाः पाण्डिमादयस्तथाभावेऽपि प्रसिद्धयभावादिवनाभावितया अनु-सन्धातुं न शक्यन्ते इति ॥ २ ॥

६. अविनाभावावसाय — बोज से वृक्ष होता है । यहां अविनाभाव दृष्टि है। विना बोज के वृक्ष नहीं होता। अवसाय अर्थात् इसमें निश्चय होता है।

इस सन्दर्भ में पूरो कारिका का अर्थ है कि, अन्वय और अयितरेक प्रसिद्ध के आश्रित होते हैं। प्रसिद्ध उपजोध्य है और अन्वय व्यतिरेक उपजीवक। इसमें स्वायत्तता नहीं होतो। इसको स्वायत्त मानने पर अर्थात् अयवहार का निश्चायक मानने पर अ्यक्ति-व्यक्ति के व्यवहार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

जैसे प्रतिव्यक्ति व्यवहारवाद का आश्रय लेता है। यह व्यवहार एक-एक व्यक्ति पर आश्रित होता है। यदि अन्वय की दृष्टि से देंखे, तो यह प्रयोग करेंगे कि, यह पुरुष जहाँ जहाँ है, वहाँ वहाँ मोक्ष है। वह नहीं है, तो मोक्ष नहीं है। क्या यह प्रयोग सत्य पर आश्रित माना जा सकता है? यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि, विना उन व्यक्तियों के मोक्ष नहीं हो सकता। यह अवसाय अर्थात् निश्चय होने लगेगा।

वास्तिवक दृष्टि से विचार करने पर यह बात स्वयं बेतुकी लगतों है। मोक्ष किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं होता। इसमें प्रसिद्धि मूल कारण है। जितने लोग सच्ची उपासना और साधना करते हैं, उनको मोक्ष उपलब्ध होता है, यह प्रसिद्ध सत्य है। यह पुरातन शाश्वितक व्यवहार शास्त्र पर आश्वित सत्य है। यहां अन्वय और व्यतिरेक प्रसिद्धि रूप उपजीव्य के उपजीवक सिद्ध हो जाते हैं। इनको किसी व्यवहार का निश्चायक नहीं माना जा सकता।

न केवलमनुमाने एव प्रसिद्धिनिबन्धनं, यावत् प्रत्यक्षेत्पीत्याह् प्रत्यक्षमि नेत्रात्मदीपार्थादिविशेषजम् ॥ ३॥ अपेक्षते तत्र मूले प्रसिद्धि तां तथात्मिकाम् ।

इन्द्रियादिसामग्रीजन्यं प्रत्यक्षमि तत्र इन्द्रियादिरूपे मूले तथात्मिकां ताद्र्यावमशंमयीं तां सर्वव्यवहारिनवन्धनभूतां प्रसिद्धिमपेक्षते तांविना इन्द्रियादिप्रेरणाभावे न किञ्चित् सिध्येदित्यर्थः ॥ ३ ॥

जहाँ तक घूम और अग्नि के साथ अन्वय व्यतिरेक के प्रयोग का प्रदत्त है, प्रसिद्धि के अभाव में इनके विशेष स्वरूप अविनाभाव को दृष्टि से अनुमन्धान के विषय नहीं बनाये जा सकते। जैसे अग्निविशेषरूप पाण्डिमा आदि। पाण्डिमा भी प्रसिद्धि पर हो निर्भर है।। २।।

प्रसिद्धि का यह निबन्धन केवल अनुमान में ही नहीं वरन् प्रस्यक्ष में भी होता है। यही कह रहे हैं—

इन्द्रियों को सामग्रय-रूपना से उपलब्ध ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। आँख से रूप दर्शन करते हैं। इसे चाक्षुष प्रत्यक्ष कहते हैं। इसी तरह स्पार्श आदि प्रत्यक्ष भी व्यवहार में प्रचलित हैं। दीप रूपवान् वस्तु के साक्षात्कार में सहायक है। इस तरह चक्षु इन्द्रिय द्वारा इन्द्रियार्थ और दीप आदि के साहचयं से प्रतिफलित रूप-दर्शन भी सामग्रीवाद का हो उदाहरण सिद्ध हो जाता है। यह सामग्रीजन्य साक्षात्कार किसी अन्वय व्यतिरेक द्वारा नहीं वरन् प्रसिद्ध का अनुसन्धान करने पर ही होता है। चक्षु इन्द्रिय रूप का !हो दर्शन करती है। चाहे वस्तुरूप का प्रतिबिम्ब आँख के दर्ण में पड़े या इन्द्रिय शक्ति रिश्मयाँ उसे स्वयम् अपने परिवेश में ले लें। इन विवादों से ऊपर उठकर ताद्र्य परामर्शनयों और समस्त व्यवहारवाद की आधारभूत प्रसिद्धि का अनुसन्धान हो मोक्ष-साक्षात्कार का कारण है, यह ध्रव सत्य तथ्य है।

एतदेव व्यतिरेकद्वारेण व्यनिक अभितःसंवृते जात एकाकी क्षुधितः शिशुः ॥ ४ ॥ किं करोतु किमादत्तां केन पश्यतु किं वजेत् ।

तदहर्जातो हि बालः सर्वतो नानाविधार्थसार्थमंवितते स्थाने क्षुधितः साकाङ्क्षोऽपि एकाको अप्राप्तपरोपदेशः कि करोतु विना स्वावमर्शात्मिकां प्रसिद्धि नियतविषयहानादानव्यवहारो वालस्य न स्यादित्यर्थः ॥

इन्द्रियादि रूप के मूल म ताद्र्य के अवमर्श वाली सर्व-व्यवहार-निबन्धनभूता प्रसिद्धि की अपेक्षा प्रत्यक्ष करता है। उस प्रसिद्धि के अभाव में इन्द्रियादि में प्रेरणा का अभाव होगा। फलतः कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकेगा।

वह प्रसिद्धि ही मूल में उल्लसित है। वही सर्व व्यवहार प्रेरिका है। यह कह सकते हैं कि, वही इन्द्रिय व्यापार को भी मूल प्रेरिका है। प्रसिद्धि के इन्द्रियादि द्वारा प्रेरणा के अभाव में किसी तथ्य की सिद्धि नहीं हो सकती। यह निष्चय है॥ ३॥

इस वास्तविकता को ब्यतिरेक दृष्टि को कसौटी पर कस

शास्त्रकार अध्येता के समक्ष एक शब्द चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। एक अबोध शिशु है। आज ही धरा धाम पर उसका अवतरण हुआ है। हाथ-पाँव मार रहा है। इधर उसे भूख भी सताने लगो है। कोई वहाँ उसे सान्त्वना देने वाला भी नहीं। कक्ष चारों ओर से बन्द है। कमरा सुमिष्जित है। सारा वस्तुयें उसमें भरी हुई हैं। उसे कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं है। वह रो रहा है। रोते-रोते थक भो गया है। भूख भी बढ़ गया है। वह ऐसो दशा में करे भी तो क्या करे ? निरीह है। संसार के संकेतो से भी अपरिचित हैं। वह क्या करे, क्या ग्रहण करे, किमके द्वारा पथ प्रविधत हो ? कहाँ जाये ?

न अत्र अन्यथासिद्धेः प्रसिद्धिरुपयुज्यते इत्याह ननु वस्तुशताकोणें स्थानेऽप्यस्य यदेव हि ॥ ५ ॥ पश्यतो जिन्नतो वापि स्पृशतः संप्रसोदति । चेतस्तदेवादाय द्वाक् सोऽन्वयव्यतिरेकभाक् ॥ ६ ॥

ऐसी दशा में उसमें क्या काई स्वतः आमर्श स्पन्दित हो रहा होता है ? स्वावमर्श के विना वह कुछ कर भी नहीं सकता। वस्तुतः स्वावमर्श ही प्रसिद्ध है। स्वावमर्श हो प्रेरक होता है। स्वावमर्श से ही कोई भी प्राणो यह निक्चय करता है कि, हमें इस पदार्थ का परित्याग करना चाहिये या अमुक पदार्थ का ग्रहण करना चाहिये। यह त्याग और ग्रहण रूप विक्व-अवहार जिस प्रेरणा से प्रसूत होता है, बही प्रसिद्ध है। यही स्वावमर्श है। इसके विना कोई कुछ नहीं कर सकता। अर्थात् प्रसिद्ध नहीं तो व्यवहार भी नहीं। यही व्यतिरेक दृष्टि यहाँ प्रदक्षित है। स्वावमर्श में हो प्रसिद्ध की

जिज्ञासु अन्यया सिद्धि और प्रसिद्धि का अन्तर नहीं समझता। न्याय शास्त्रीय सामान्य ज्ञान के आधार पर वह प्रसिद्धि की उपयोगिता को आंकना चाहता है। वस्तुतः अन्यया सिद्धि असिद्धि को ही एक प्रकार होती है। असिद्धि के कारण ही हेल्वाभास होता है।

असिद्धि के हो तीन प्रकार होते हैं। १. अन्यथासिद्धि, २. आश्रया-सिद्धि और ३. ब्याप्यस्वासिद्धि। जहाँ हेतु में साघ्यधर्म की व्याप्ति असिद्ध है, वहाँ अन्यथासिद्धि होती है। न्याय शास्त्र में कहा गया है—'अन्यथा सिद्धः सोपाधित्वम्' यह सब शास्त्रार्थं का विषय है। इसके आकाश कुसुम आदि उदाहरण दिये जाते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में चेतः प्रसाद रूप हेतु को सिद्धा जा सकता है। यह पक्ष सर्वथा अमान्य है— तदहर्जातस्य हि बालस्य प्राथमिक्यां प्रवृत्ती वस्तुशताकीर्णेषि स्थाने यदेव चक्षुरादिगोचरतामुपगतं सत् चेतः प्रसादाधायि, यदेव आदेयमर्थादितरत् हेयम् । अनन्तरं तु द्राक् पौनः पुन्येन असावन्वयव्यतिरेकभागभ्यासातिश्रयोपन्तरोऽन्वयव्यतिरेकम्लोऽस्य व्यवहार इत्यर्थः ॥ ६॥

नतु चेतः प्रसादोऽपि कुतस्त्य इति साक्रोशमुपदिशति

हन्त चेतःप्रसादोऽपि योऽसावर्थविशेषगः। सोऽपि प्राग्वासनारूपविमर्शपरिकल्पितः॥ ७॥

न प्रत्यक्षानुमानादिबाह्यमानप्रसादजः।

शास्त्रकार कहते हैं कि, कक्ष शताधिक वस्तुओं से भरा हुआ है। उस स्थान पर वह अभंक किसी वस्तु को देखता है, किसी को उठाकर स्थता है, किसी का स्पर्श करता है और किसी को मुँह में डालकर अभिनव अनुभव करता है। इस किया में उसका मन प्रसन्त भी हो जाता है। इस चेतः प्रसाद की प्रक्रिया में वह अन्वय व्यतिरेक भाव-जन्य हान और आदान में निर्णायक स्थित पर पहुँचना है। यह कथन बालबुद्धि का हो परिचायक है। ५-६॥

चेतः प्रसाद को इस मान्यता को अमान्य करते हुए शास्त्रकार अपना आकांश इस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं—

हन्त ! यह सोचन की बात है कि, यह चेतः प्रमाद होता कैसे ह ? यह सामान्यतया जानने की बात है कि, अर्थ अर्थात् वहाँ स्थित वस्तुओं की विशेषता की अनुभूति के उपरान्त हो उसका चेतः प्रसाद हुआ । यह भाव सामान्य भाव नहीं अपितु प्राग्वासना रूप विमर्श से हो परिकल्पित होता है । इसे प्रत्यक्ष या अनुमान आदि बाह्य प्रमाणों पर आधारित नहीं माना जा सकता । जो विषय जैसा है, उसे उसी रूप में अनुभव करना देखना सुनना, संघना आदि यथार्थ प्रस्थक है । अनुमान में, व्याप्ति का जान,

ननु चेतःप्रसादो हि तत्कालोल्लसितविमर्शरूपं प्रतिभामात्रमिति प्राग्वासनारूपेण विमर्शेन परिकल्पित इति किमुक्तमित्याशङ्क्षय बाह

प्राग्वासनोपजीक्येतत् प्रतिभामाश्रमेव न ॥ ८ ॥ न मृदभ्यवहारेच्छा पुंसो बालस्य जायते ।

परामशं आदि के आधार अनुमिति करते हैं। वही अनुमान होता है। इसी लिये परामशं जन्य ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। यह प्रस्यक्षीकरण और यह अनुमिति व्यापार दोनों ठोस और सामने उपस्थित पदार्थों के आधार पर होते हैं। न्यायशास्त्रीय परामशं भी स्थूल परामशं होता है। इसोलिये व्यापित विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान को ही परामशं मानते हैं।

प्रस्तुत इलोक में प्रयुक्त प्राग्वासनारूप विमर्श का स्वरूप इस द्रव्यान्मक परामर्श के स्तर के बहुत ऊपर है। शास्त्रकार ने प्रत्यक्षानुमानादि वाह्यमान प्रसाद में अनुत्पन्न चेतःप्रसाद को समझने के लिये प्राग्वास-नात्मक विमर्श की आर जिज्ञासु का ध्यान आकृष्ट किया है।। ७।।

फिर भी जिज्ञासु ऐसा है, जो समझने के लिये तैयार ही नहीं है। वह कहता है कि, गुरुदेव! चेतः प्रसाद भी तत्काल उल्लंसित अर्थात् उसी समय उस्पन्न विमर्श रूप ही माना जा सकता है। यह उसकी विमर्शात्मक प्रतिभा का ही एक स्वरूप है। आप यहाँ प्राग्वासना अर्थात् संस्कारों के प्रभाव से उत्पन्न विमर्श की बात कह रहे है। यह समझ से परे की बात लगतो है। कृपया इमें स्पष्ट करें। इस जिज्ञासा की शान्ति के लिये शास्त्रकार कह रहे हैं कि,

यह चित्त की प्रमन्तता जिसे आप चेतः प्रसाद को संज्ञा से विभूषित कर रहे हैं, भी प्राग्वासना के आधार पर ही निभंर करता है। इसे आकस्मिक प्रतिभा मात्र नहीं कहा जा सकता। एक उदाहरण द्वारा यह समझा जा सकता है। वही बालक जब कुछ बड़ा हो जाता है, तो उसे

एतत् चेतः प्रसन्तत्व प्राग्वासनानुरोधि एव न पुनराकस्मिकं प्रतिभा-मात्रम् । एवं हि प्ंसः कयि बद्वृद्धि पुपेयुषो बालस्य स्तन्यादिवत् तत्त्वानिभ-सन्धानेन मृदभ्यवहारेच्छापि स्यात्, नच एविमिति अत्र विमर्शात्मा प्राग्वास-नैव मूलम् । यत्तु बालादेमृ द्भक्षणं, तत् जिघत्सामात्रपरिकल्पितिमिति न किच्चत् दोषः ॥ ८ ॥

ननु भवतु नाम विमर्शास्प्राग्वासनापरिकल्पितक्वेतः प्रसादः, तावता तु प्रसिद्धेः कोऽवकाश इत्याशस्त्रच आह

मिट्टी खाने को आदत पड़ जाता है। उसे यह नहीं सूझता कि, यह स्तन्य की तरह तत्त्वतः स्वास्थ्य वर्डक नहीं है। इस तथ्य का अनुसन्धान भी नहीं होता। वह उसकी आकिस्मक प्रतिभा नहीं मानी जातो वरन सूँघने की सोंधी महक का आकर्षण मात्र होती है। उसमें कोई दोष नहीं होता। इसी को दूसरी तरह भी समझ सकते हैं। बालक दूध पीता है। जन्म लेते ही स्तन में मूँह लगा कर वह दूध पोना शुरू कर देता है। यह उसकी प्राग्वासना पर आधारित प्रक्रिया है। आकिस्मक प्रतिभा नहीं। यदि उसको मात्र आकास्मक इच्छा मानेंगे, ता यह पुरुषों में बालक की तरह जैसे तत्त्व का अनुसन्धान किये बिना दूध पाने लगता है, उसी तरह मिट्टी खाने की इच्छा भी तत्त्वानुसन्धान किये बिना होने लगेगो। ऐसा होता नहीं। इसलिये सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार किया जा सकता है कि, प्रस्यक्षानुमानादि बाह्यमानों के प्रसाद से उत्पन्न यह कोई अन्वय व्यतिरेक जन्य व्यवहार नहों, अपितु सारे व्यवहारों में मूलरूप से विद्यमान प्राग्वासना ही है। यह विसर्श मयी है। यह प्रसिद्ध है॥ ८॥

प्रश्न का यहाँ अन्त नहीं होता अपितु एक नयी जिज्ञासा का उदय हो जाता है। जिज्ञासु कहता है कि, जहाँ तक विमर्शमयो प्राग्वासना परिकल्पित चेतः प्रसाद को बात है, यह समझ में आती है। किन्तु प्राग्वासना में प्रसिद्धि के प्रवेश को कहाँ अवकाश मिल गया ? कृपया इसे स्पष्ट करें। इसी अशङ्का का उपशमन शास्त्रकार कर रहे हैं कि,

## प्राग्वासनोपजीवो चेद्विमर्शः सा च वासना ॥ ६ ॥ प्राच्या चेदागता सेयं प्रसिद्धिः पौर्वकालिको ।

ननु यदि प्राग्वासनव चेनःप्रसादस्य निबन्धनं, साच प्राच्या वासना यदि विमर्श एवः, तत् मा इयमागता पौर्वकालिका प्रसिद्धः इदमेव अस्या-स्तात्विकं रूपमित्यर्थः । यदुक्त

'विमशं आगमः सा सा प्रसिद्धिरविगोतिका।' इति ॥ ९ ॥

प्राग्वासना अर्थात् जीव के साथ संस्कार रूप से लगो हुई स्वभावगत संस्क्रियात्मक भावना जोव के साथ जन्म लेते ही अपना कार्य करने लगती है। यह पीर्वकालिको होती है। यहां यह पूछना अब व्ययं हो जाता है कि, यदि प्राग्वासना हो चेतः प्रसाद को भी निबन्धन, कारण या हेतु है और वह प्राच्या वासना ही विमशं है, तो वासना और विमशं में प्रसिद्धि कहीं से आती है? प्रसिद्धि कहीं से आती नहीं वरन् वहो विमशंमयी पौर्वकालिको बासना हो प्रसिद्धि कहलाती है। यही प्रसिद्धि का तास्विक स्वरूप है। कहा भी गया है—

"विमर्श ही आगम है। सा अर्थात् प्राग्वासना ही विमर्श रूप से उच्छिलत होती है। वही आगम भो कहलाती है और वही 'प्रसिद्ध' संज्ञा से विभूषित भी होती है"।

यहाँ प्रसिद्धि का पूरा रूप निखर कर सामने आता है। विमर्शमयी पीर्व कालिकी प्राग्वासना को ही वाक्यपदीयकार ने 'विवर्त्तत अर्थभावेन' शब्द से अभिव्यवहृत किया है। इसो के साथ ब्रह्मकाण्ड १६ के अनुसार यथागमं कह कर मान्य भी किया है। किन्तु यह वैयाकरण परिपाटी में आगम का व्यवहार है और त्रिक प्रक्रिया में यह आगम ही प्रसिद्धि है। यह निश्चय हो जाता है।। ९॥

ननु कि प्रसिद्ध्या, चेतःप्रसादमात्रनिबन्धन एव अस्तु व्यवहार इत्या-शङ्क्ष्य आह

नच चेतःप्रसत्त्येव सर्वो व्यवहृतिक्रमः ॥ १०॥ मूलं प्रसिद्धिस्तन्मानं सर्वत्रैवेति गृह्यताम्।

निह चेतःप्रसादमात्रेण सर्वो हानादानाद्यातमा व्यवहारः सिद्धघेत् तथात्वे हानादेरनिर्वाहात् । तत् सर्वत्र हानादानाद्यात्मनि व्यवहारे मूलभूता प्रसिद्धिरेव प्रमाणीमित गृह्यतां हठायातमेतिदत्यर्थः । यदाहुः

स्वभावतः व्यक्ति अपनी जिज्ञामा की शान्ति के लिये गुरुजनों के समक्ष अपनी शङ्का रखता हो है। उसका समाधान होता है। यहाँ भी जिज्ञासु पूछता है, गुरुदेव ! इस प्रसिद्धि से क्या लेना देना ? चेतः प्रसाद को ही व्यवहार का आधार मान लेने में क्या हर्ज है ? चित्त की प्रसन्नता का जीवन में अत्यन्त महत्त्व है। इमे हो आप व्यवहार का कारण क्यों नहीं मानते ?

जास्त्रकार कहते हैं कि, वत्स ! यह कथन सत्य की कमोटो पर खरा नहीं उतरता। सारा व्यवहार चिन की प्रमन्तता के कारण नहीं चलाया जा सकता। व्यवहार में मूलतः हैयोपादेय दृष्टि का बड़ा महत्त्व है। कमो कभी देववश हेयपदार्थ में भी चित्त प्रसन्त होता है। अतः चित्तप्रमन्त रहने से हेय व्यवहार नहीं किया जा सकता। इस से हान और आदान इन दोनों का निर्वाह नहीं हो सकता।

इमिलिये क्या छोड़ना चाहिये और क्या व्यवहार में स्वीकार करना चाहिये, इन दोनों सच्चाइयों को अपनाकर ही मारा व्यवहृति कम मम्पन्न करना पड़ता है। इसमें प्रसिद्धि को ही महत्त्व देना चाहिये। वहो मौलिक ब्यवहार निबन्धिका मानी जाती है। शास्त्रकार एक तरह का स्निग्ध दवाव देते हुए अनुशास्ता की तरह कह रहे हैं कि, इस प्रसिद्धि सम्बन्धी 'सजातीयप्रसिद्धचें व सर्वो व्यवहृतिक्रमः । सर्वस्याचो वासनापि प्रसिद्धिः प्राक्तनी स्थिता ॥' इति ॥ १०॥

ननु पूर्वपूर्ववृद्धोपजीवनजीवित एव सर्वो व्यवहार इति स्थितम् । नच इयमनवस्था मूलक्षतिकारिणीति कि प्रसिद्धिनिबन्धनेन्याशङ्क आह

पूर्वपूर्वोपजोवित्वमार्गणे सा क्वचित्स्वयम् ॥ ११ ॥ सर्वज्ञरूपे ह्येकस्मिन्निःशङ्कं भासते पुरा ।

पूर्वपूर्वोपजावनमार्गणेऽपि सा प्रसिद्धिः कस्मिद्दिकस्मिन् सर्वज्ञे पुरा परारूपायां प्राथमिक्यां भूमो स्वयमनन्यापेक्षत्वेन निःशक्कं सौक्ष्म्यादनु- निमिषता भामने परावरामगितमना प्रस्फुरनीत्यर्थः ॥ ११ ॥

तथ्य को गाँठ बाँध लोजिये। इस हठात् आने वाली प्राग्वासना के विमश्चात्मक महत्त्व को हो ग्रहण कीजिये।

आगमिक आप्त पुरुष कहते हैं कि,

''साजातोय प्रसिद्धि से ही सारा व्यवहार कम परिचालित होता है। सब के आदि में संस्कार में ममायी हुई वासना ही प्रसिद्धि वन कर आती है। पौर्व कालिको वासना ही प्रसिद्धि कहलाती है।''

इस कथन से यह प्रमाणित हा जाता है कि, व्यवहारवाद में प्रसिद्धि ही एक मात्र निबन्धन होती है ॥ १० ॥

व्यवहार वृद्ध जनों के आदर्श आचार को प्रमाण मानकर भी चलता है। जिस वृद्ध को या आप्न को हम आदर्श मानते हैं, उन्होंने किसी वृद्ध के आदर्श को देखा, मुना और समझा होगा। उनसे भी पहले और उनसे भी पहले इस तरह पूर्व पूर्व वृद्ध व्यवहारों पर आश्चिन यह व्यवहारवाद है। यह सिद्ध होता है। इसमें किसी प्रकार की मूल मान्यता को ही क्षति पहुँचाने वाली अनवस्था भी नहीं होती। अतः प्रसिद्धि को छोड़कर इसे ही व्यवहार का निवन्धन माना जाना चाहिये। इस मान्यता के विपरीत शास्त्रकार अपना मन्तव्य अभिव्यक्त कर रहे हैं— ननु एवं पूर्वपूर्वप्रसिद्धयुपजीबनमात्रेण असर्वज्ञ एव समस्तोऽयमस्तु व्यवहारः, किं सर्वज्ञस्यापि परिकल्पनेनेत्याशङ्क्षय आह

## भ्यवहारो हि नैकत्र समस्तः कोऽपि मातरि ॥ १२ ॥ तेनासर्वज्ञपूर्वत्वमात्रेणेषा न सिद्धचति ।

निह एकत्र कुत्रनिदसर्वज्ञे प्रमातिर समस्तो व्यवहारः कोऽपि असर्वज्ञ-स्वादेव न कश्चिदित्यर्थः । अतश्च एषा प्रसिद्धिरसर्वज्ञपूर्वत्वेनेव न सिद्ध्यिति समस्तव्यवहारसिह्ब्णुत्वमस्या न स्यादित्यर्थः ॥ १२ ॥

पूर्व पूर्व उपजीवन की लम्बी प्रक्रिया में यदि तथ्य का अन्वेषण करना प्रारम्भ करें और एक सोपान परम्परा को पार करते हुए हम आदिम विन्दु पर पहुँचें, तो यह पायंगे कि, वहाँ वह सर्वज्ञ आप्त शक्तिमन्त परारूपी प्राथमिक भूमि पर अन्यानपेक्ष भाव से दीप्तिमन्त है। उसमें अनुन्मिषत स्प सूक्ष्म भाव से परपरामर्शात्मिका शक्ति हो प्रसिद्ध रूप से विद्यमान है। अतः प्रसिद्धि-निबन्धना व्यवहृति हो मान्य है, यह निश्चित हो जाता है। ११॥

पूर्व पूर्व पुरुषों क आधार पर आधारित भले ही यह सर्वज्ञता विभूषित न हो किन्तु इसे ही व्यवहार सिद्ध मान लेने में कोई अन्तर नहीं पड़ता। सर्वज्ञ की परिकल्पना के विना भी काम चल ही रहा है। अतः सर्वज्ञ परिकल्पना की क्या आवश्यकता? इस प्रदन का उत्तर दे रहे हैं—

यह सारा व्यवहार एक जगह असर्वज्ञ प्रमाता में सम्भव नहीं है। चूंकि प्रमाता भी सर्वज्ञ नहीं हैं। अतः व्यवहार भी वहां असिद्ध है। इस सन्दर्भ में यह प्रसिद्ध असर्वज्ञ पूर्वता को आधृत कर सिद्ध नहीं मानी जा सकती। इसमें सर्वव्यवहारवाद को सिह्ण्युता का नितान्त अभाव स्पष्ट प्रतीत हो रहा है।। १२।।

ननु एवमपि असर्वज्ञवत् सर्वज्ञान्तरपूर्वस्वेनेव सर्वज्ञस्यापि प्रसिद्धिरस्तु कि तत्र अस्या निष्टञ्केन भानेनेस्याशञ्च्य आह

बहुसर्वज्ञपूर्वत्वे न मानं चास्ति किंचन ॥ १३ ॥

मानं नास्तीति वैयथ्यदिः॥ १३॥

अतरुच एक एव पूर्णाहंपरामशंमयः सर्वज्ञः परमेरुवरः समस्तप्रसिद्धि-निबन्धनभूत इत्याह

भोगापवर्गतद्धेतुप्रसिद्धिशतशोभितः । तद्विमर्शस्वभावोऽसौ भैरवः परमेश्वरः॥१४॥

कभी-कभो शास्त्र में ऐसी शङ्कार्य भी उपस्थित की जाती हैं, जिनका कोई मूल्य नही होता। ये केवल शास्त्र विस्तार के उद्देश्य से की जाती हैं। यहाँ एक ऐसी हो शङ्का उपस्थित है। शङ्कालु पूछता है—गुरुदेव! असर्वज्ञ ता बहुत से हैं। ऐसे हो सर्वज्ञ भी कई कल्पित करें और सर्वज्ञान्तर-पूर्वता से ही प्रसिद्धि की क्रिमिकता का आकलन करें तो क्या हर्ज है? शास्त्रकार कह रहे हैं कि, ऐसा प्रश्न हो नहीं करना चाहिये, जिसका कोई मान या प्रमान ही न हो। बहु सर्वज्ञ भी एक सर्वज्ञ के ही उल्लाम हो सकते हैं किन्तु यह व्यथं प्रकल्पन दिमागी फिनूर जैसा है। बतः अमान्य है॥ १३॥

इसलिये शास्त्रकार यहाँ निर्विवाद सत्य सिद्धान्त की उद्घाषणा-सी कर रहे हैं—

वस्तुतः पूर्णाहंता परामर्शमय एक ही सर्वज्ञ परमेश्वर समस्त प्रसिद्धियों का एकमात्र निवन्धन है, यह सर्वमान्य श्रेयः साधक सिद्धान्त है।

इस विश्व में व्यक्त भोग, अव्यक्त अपवर्ग और इनको हेतु भूमि से समुत्पन्न शतशत प्रसिद्धियों का विधाना आदि के विमर्श के स्वभाव से भव्य भैरव रूप परमेश्वर ही सर्वज्ञ रूप से मान्य है। द्विधा च इय परमेश्यरात् प्रवृत्ता लोकव्यवहारनिबन्धनिमत्याह् ततस्त्रांशांशिकायोगात्सा प्रसिद्धिः परम्पराम् । शास्त्रं वाधित्य वितता लोकान्संव्यवहारयेत् ॥ १५ ॥ अंशांशिकेति देशकुलादिमेदात् लौकिकवैदिकादिभेदाद्वा । परम्परामिति

अंशोशकीत देशकुलादिभेदात् लौकिकवैदिकादिभेदाद्वा । परम्परामिति
मुखपारम्पर्यनिरूढिरूपाम् । शास्त्रमिति निवन्धनम् । विततेति अन्तरविगानाभावात् । यदुक्तं

लोकिकाविरहस्यान्तशास्त्राभशंप्ररोहिणी । वक्त्रागमञ्ज्वास्मा वागित्यं पारमेश्वरो ॥ इति ॥ १४-१५ ॥

यह परमेश्वर से दो प्रकार विश्व में प्रसृत और प्रवृत्त होती है। इसे शास्त्रकार अंशांशिका योग को संज्ञा देते हैं। देश काल आदि के अंश-अंश रूप में प्रचलन के माध्यम से यह प्रसिद्धि परम्परा रूप में प्रसृत और प्रवृत्त हो जातो है। इसकी प्रवृत्ति शास्त्रों में व्यक्त होती है। इसी को 'परम्परा शास्त्र वा आश्रितय' शब्द के द्वारा शास्त्रकार ने व्यक्त किया है। परम्परा मौखिक रूढ़ियों पर आश्रित रहती है। प्रसिद्धियों के द्वारा हो शास्त्र निबन्ध रूप से सन्दृब्ध होते हैं।

लोक में यह वितता पद्धित अनवरत परिदृश्यमान है। यह लोकों के व्यवहारवाद का संचालन करतो है। इसमें कभी टूटन की सम्भावना भी नहीं होती। इस सम्बन्ध में आगम कहता है कि,

"लौकिक और (आदि अर्थात् अलौकिक) समस्त रहस्यवादिता को आरमसात् करने वालो आन्तरिकतामयो शास्त्र परामर्श से ही प्रराह प्राप्त करने वालो एक धारा प्रसिद्धि-पीयूष से परिपूरित है। इसकी दूसरी धारा मौखिक रूढियों पर निर्भर रह कर चलती है। यहो परम्परा कहलातो है। पारमेश्वरो वाक् को इन दो धाराओं का रहस्य लोक और शास्त्र उभयत्र उद्घाटित है"।। १४-१५॥

ननु भवतु एवं, नियतागमपरिग्रहे तु कि निमित्तमित्याशक्य आह तयैवाशेशवात्सर्वे व्यवहारघराजुषः । सन्तः समुपजोवन्ति शैवमेवाद्यमागमम् ॥ १६॥ अपूर्णास्तु परे तेन न मोक्षफलभागिनः ।

सन्त इति विवेकिनः शैविमिति आद्यमिति च अनेन अस्य संपूर्णार्था-भिषायकत्वं प्रकाशितम् । यदाहुः

> 'तस्मात्संपूर्णसंबोधपराद्वैतप्रतिष्ठितम् । यः कुर्यात्सर्वेतस्वार्थदर्शो स पर कागमः ॥' इति ।

यहाँ आकर जिज्ञासु को जिज्ञासा पूर्णतया शान्त हो गयी। उसने प्रसिद्धि, आगम और व्यवहार विषयक सारी वार्ते मान लीं। स्वभाव वश्य एक विनम्न बात सामने रखना है। वह पूछता है—भगवन्! इस नियत शैक आगम के परिग्रह का हेतु क्या है? आधार क्या है? इसको सर्वाधिक मान्यता का मूल कारण क्या है? इसी प्रश्न को शास्त्रकार घ्यान में रखकर इन कारिकाओं का अवतरण कर रहे हैं—

व्यवहार के व्यावहारिक पक्ष को और उसकी आधार भूमि को तत्त्वतः जानने वाले विज्ञ लोग शैशव से ही इसी आदा आगम रूप शैवागम की प्रचित्र प्रसिद्धि का अनुसन्धान करते हुए जीवनयज्ञ सम्पन्न करते हैं। यही शैव आगम को आदा आगम की संज्ञा दो गयो है। इसका ताल्पर्य इस आगम की सर्वार्थ प्रकाशिका शिक्त का व्यापक प्रभाव है। इसी आगम के द्वारा सारे विश्व रहस्यों का सामर्थ्यपूर्वक उद्घाटन किया गया है। इस सम्बन्ध में आप्त लोग कहा करते हैं कि,

''इस आघार पर यह कहा जा सकता है कि, सम्पूर्ण रूप से सम्यक् बोध-समाविष्कृत पराद्वेत विज्ञान को जो स्वात्म संविद् में प्रतिष्ठित कर लेता है, वस्तुतः वही विश्व के समस्त रहस्यों का पारदृश्वा है। वही सर्व तस्वार्ण दर्शी है। ऐसी भूमि पर ला बिठलाने वाला आगम हो—सर्वोत्कृष्ट आगम है।" परे इति असन्तः। अपूर्णत्वमेव प्रपश्चितं तेन न मोक्षफलमागिन इति॥१६॥

ननु यदि एवं, तत् कृतं सर्वागमप्रामाण्यप्रतिपादनेनेत्याशङ्कृय आह् उपजीवन्ति यावत्तु तावत्तत्फलभागिनः ॥ १७ ॥

तुशब्दो हेतो । यावतावदिति परिमितम् । अत एव उक्तं तत्फल-भागिन इति प्रतिनियतमेव अतः फलमासादयन्तीत्यर्थः, येन

इस भूमि पर अधिष्ठित होने का सीभाग्य जिन्हें प्राप्त नहीं होता, उन्हें अपूर्ण पृरुष कहते हैं। यह अपूर्णना उनके जीवन का अभिशाप बन जाती है। परिणाम यह होता है कि. जीवन का परम पुरुषार्थ रूप माक्ष उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। इस लिये इस पूर्णार्था प्रक्रिया को आत्मसात् कर पूर्ण बनने का प्रयास करना चाहिये। विश्व माया का मंकेत निकेतन है। इसमें बैठी वह सबको इशारों मे बुला लेतो है। इस लिये शास्त्रकार सावधान कर रहे कि, वे अपूर्ण रह जाते हैं। आप पूर्ण बनिये और गरम पुरुषार्थ को प्राप्त कीजिये॥ १६॥

जिज्ञासु बड़ा वृद्धिमान् है। कोई अवसर वह नहीं छोड़ता बिना पूछे। यह पूछ बैठता है—गुरुदेव! इघर तो आप सर्वागम प्रामाण्य की बात भी करते हैं और इघर शैवागम शास्त्र को ही सर्वाधिक महत्त्व देते हैं। क्या समझा जाय? इसका समाधान शास्त्रकार कर रहे हैं—

सर्वप्रामाण्य का सिद्धान्त मेरे इस कथन से खण्डित नहीं हो रहा है। बास्तिविकता यह है कि, प्रामाण्य उपजीव्यत्व पर निर्भर है। जो आगम जितनी मात्रा में उपजीव्यत्व स्वीकार करता है, उसकी उतनी ही प्रामाण्य क्षितिनों मान्य है, इलोक में प्रयुक्त 'तु' अव्यय हेतु अर्थ का हो द्योतक है। अर्थात् उपजीवकता भी प्राप्त होती है। इलोक में प्रयुक्त यावत् और तावत् होनों पारिमित्य पर हो बल प्रदान कर रहे हैं। अर्थात् जितनी बाश्रयता होती है, प्रामाणिकता का मान भी उत्तना ही होता है। इसी का समर्थन

## 'बुद्धितत्त्वे स्थिता बौद्धा .... ••• ....।'

इत्यादि उक्तम् ॥ १७॥

ननु अविदितान्वयध्यतिरेकादेवीलस्य अस्तु प्रसिद्धिमात्रनिवन्धनस्वम्, विवेकिनस्तु कथमेवं स्यादित्याशङ्क्षय आह

बाल्यापायेऽपि यद्भोक्तुमन्नमेष प्रवर्तते । तत्प्रसिद्धचैव नाष्यक्षान्नानुमानादसम्भवात् ॥ १८॥

'तत्फलभागिनः' शब्द भी कर रहा है। वे शास्त्र उतनी मात्रा में ही फलवत्ता प्रदान कर सकते हैं। यह आश्रयता पर ही निर्भर है। एक तरह से प्रतिनियत है। इसीलिये कहा गया है कि,

"बुद्धितत्त्व में स्थितबौद्धदर्शन के अनुयायी आद्य शैव आगम के तत्त्ववाद में बुद्धिस्तरीय प्रतिनियत फल के ही भागी हो सकते हैं क्योंकि वे भी अपूर्ण ही हैं"।

अर्थात् तत्त्ववाद के जिस स्तर पर जितने सम्प्रदाय या सिद्धान्त उपजीवित हैं, वे उतने ही स्तर के फल के भागी बन सकते हैं। उस स्तर से क्रपरी स्तर के फल वे कैसे पा सकते हैं॥ १७॥

समाज में अधिकतर ऐसे लोग हो हैं, जो लड़कपन से हो अन्वय व्यक्तिरेकवाद को बात नहीं जानते। उनके लिये ये तथ्य अविदित हैं। उनके लिये यह माना जा सकता है कि, उनके व्यवहार की आश्रय प्रसिद्धि है। जो लोग कर्त्तंक्याकर्त्तंक्य बोध के प्रति जागरूक हैं, उनमें विवेक है, वे किसी प्रसिद्धि के कपर निर्भर होकर अपना व्यवहार नहीं चलाते। इसलिये यह कहा जा सकता है कि, विवेकशोल व्यक्ति स्वतन्त्र व्यवहार पर निर्भर है।

शास्त्रकार इस विचारधारा के विलक्षुल विपरीत हैं। वे कहते हैं कि, चाहे बालक हो या वृद्ध अर्थात् विवेकी उभयत्र प्रसिद्धि ही प्रवृत्ति में कारण है। बाल्य भाव के अपाय में भी अर्थात् सभाव में भी अर्थात् अबालावस्था में भी सभी भोक्ता प्रमाता हैं। उनकी भोजन आदि में प्रवृत्ति अबालस्यापि हि प्रमातुर्भोजनादी प्रसिद्धिमात्रनिबन्धनेत प्रवृत्तिः, यतस्तत्र न ताबत् प्रत्यक्षं सम्भवति तस्य हि अन्नं विषयः, न तद्भोज्यत्वं तस्य ज्ञाने विकारकारित्वाभावात् तत् कथमस्य विषयभावमप्राप्ते वस्तुनि प्रवर्तकत्वं स्यात्; नापि अनुमानं तत् हि अन्वयव्यतिरेकमूलम्, तयाद्य प्रसिद्धिये निबन्धनिर्मात उक्तम्, तन्मूलभूतां प्रसिद्धियपहाय कथमस्य एवंभावो भवेत्। यदिभप्रायेणेव

होती है। वह प्रसिद्धि निबन्धना प्रवृत्ति हो मानो जातो है। अन्त ही भोज्य है। अतः इसके भोजन में सभी प्रवित्त होते हैं।

प्रवृत्ति की इस प्राक्रया में प्रत्यक्ष का कोई आधार नहीं होता। प्रत्यक्ष विषय अन्त है। अन्त का भोज्यत्व नहीं। इन्द्रियार्थ सन्तिकर्ध जन्य ज्ञान हो प्रत्यक्ष है। भोज्यत्व में यह नहीं होता। प्रत्यक्ष ज्ञान में किसी प्रकार के विकार उत्पन्न करने को क्षमता नहीं होती। अन्त यहाँ प्रत्यक्ष है भी नहीं। अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष विषयवस्तु में किसी प्रकार का प्रवर्त्तक नहीं हाता। इसल्यि अन्त में भोज्यत्व की प्रवृत्ति निमित्त प्रसिद्धि ही मानी जा सकती है।

अनुमान भी प्रवृत्ति निमित्त नहीं माना जा सकता। अनुमान अन्वय ध्यतिरेक मूलक होता है। अन्वय व्यतिरेक दोनों के सम्बन्ध में प्रसिद्धि के सन्दर्भ में चर्चा को जा चुको है। प्रसिद्धि हो इनको निबन्धिका है। इस प्रसिद्धि पर हो दोनों आश्रित हैं। मूलभूत प्रवृत्ति निबन्धना प्रसिद्धि है। यही सिद्धान्त सत्य है। बालक और विवेकी सभी की प्रवृत्ति निमित्त यही प्रसिद्धि है। इसे छोड़कर दूसरे किमो पदार्थ को प्रवृत्ति निमित्त नहीं माना जा सकता।

आगम इसी सिद्धान्त का समर्थक है। एक स्थान पर कहा गया है कि,

#### 'लौकिके व्यवहारे हि सद्शो बालपण्डितौ।'

इत्यादि उक्तम् ॥ १८॥

निमित्तान्तरमपि अत्र किञ्चित् न न्याय्यमिश्याह

### नच काप्यत्र दोषाशाशङ्कायाश्च निवृत्तितः।

क्षुघादिना हि कथचित्योडितोऽपि न अन्यत्र प्रवर्तते तावता क्षु<mark>घादि-</mark> दोर्षानवृत्ती निक्चयायोगात्।

ननु यदि एवं, तत् प्रसिद्धधा प्रवतंमानस्यापि किमेवमाशङ्का न स्यादित्याशङ्कध आह

### प्रसिद्धिश्चाविगानोत्था प्रतोतिः शब्दनात्मिका ॥ १९ ॥

''लौकिक व्यवहार म बालक और वृद्ध अर्थात् अप्रबुद्ध या सुबुद्ध दोनीं समान होते हैं।''

भोजन-पान, श्रान्ति-विश्रान्ति इति सृति सारो प्रवृत्तियाँ जैसी आमान्य लोगों में होती हैं, उसी तरह प्रबुद्ध व्यक्ति भो इन व्यावहारिक प्रक्रियाओं मैं प्रवृत्त होता है।। १८॥

किसी दूसरे निमित्त को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यही कह रहे हैं—

भूख सबको मतातो है। भूख से पीड़ित भूखा व्यक्ति भूख मिटाने के लिये मिट्टी नहीं खाता। अन्य किसी वस्तु से क्षुधा रूप विकार की निवृत्ति नहीं होती। घास का रोटो भी यह काम अधिक दिनों तक नहीं चला सकती। क्षुधा निवृत्ति का निश्चय भोज्य पदार्थ के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं हो सकता। सर्व निश्चय का अयोग ओर अनिश्चय का हो योग रहता है। न तो इसमें किसो दाय या विकार की आशा रह जाती है और न तो किसो प्रकार को शङ्का ही होतो है। सारी शङ्काओं को यहाँ निवृत्ति हो जाती है। प्रसिद्धि द्वारा प्रवर्त्तमान में भी किसी आशङ्का के लिये अवकाश नहीं होता।

### मातुः स्वभावो यत्तस्यां शङ्कते नैष जातुष्वित् । स्वकृतत्ववशादेव सर्ववित्स हि शङ्करः ॥ २०॥

प्रसिद्धिहि सततोदितत्वादिवगानेन उल्लिसता स्वावमर्शात्मप्रतीतिरूपा प्रमातुः स्वभाव एवेति तस्यां प्रसिद्धौ परामर्शनिकयाकर्तृत्वेन स्वकृतस्व-बशादेव एव प्रमाता कदानिदिष न शङ्कते विचिकित्सेत, यदसौ सर्ववित् शङ्कर एव वस्तुनस्तदूष एव अमावित्यर्थः ॥ १९-२० ॥

ननु एवं परमेश्वररूपतायामस्यु, अन्यथा पुनरेतत् कथं सङ्गच्छता-मित्याशङ्क्ष्य आह

शास्त्रकार कह रहे हैं कि, प्रसिद्धि को यही विशेषतायं हैं कि, यह १. सतत उदित तस्व है। २. यह अविगान (निन्दा और असंगतियों से रिहत) भाव से अर्थात् नित्य शुद्ध भाव से उल्लिमत रहती है और तीसरी विशेषता अत्यन्त महस्वपूर्णं है। प्रसिद्धि शब्दनात्मिका प्रतीति मानी जातो है। शब्दन का अनुसन्धान करने पर यह जान पड़ता है कि, यह स्वात्मावमर्श रूप ही होता है। स्वात्मावमर्श शास्त्रत उल्लिसत तस्व है। उसकी अनुभूति हो स्वात्मावमर्शमयो प्रतीति कहलाती है। यह प्रमाना को स्वभावरूपा है। यह इसकी चौथी विशेषता है।

उसमें परामर्श किया का कर्तृत्व समाहित होता है। अपना कर्तृत्व तो अपने साथ ही है। इस तरह प्रमाता साधक परामर्श सामरस्य सुखानुभूति सिद्धि का आधार बन जाता है। उसे किसी प्रकार की शब्द्धा नहीं होतो। कोई विचिकित्सा नहीं होती। यह कहा जा सकता है कि, वह साक्षात् शिव ही हो जाता है। वह ताद्र्य में रम जाने वाला राम हो जाता है। इसमें संदेह के लिये अवकाश नहीं रह जाता ॥ १९-२०॥

परमेश्वर की ताद्रप्य-प्राप्ति इस उच्च स्वात्मपरामर्श की अवस्था में स्वीकार्य होते हुए भी जिज्ञासु यह जानना चाहता है कि, यदि ऐसी उच्च- यावत्तु शिवता नास्य तावत्स्वात्मानुसारिणोम् । तावतोमेव तामेष प्रसिद्धि नाभिशङ्कते ॥ २१ ॥ अन्यस्यामभिशङ्को स्यात् भूयस्तां बहु मन्यते ।

तावतोमेवेति परिमिताम्। अन्यस्यामिति परकोयायाम्। भूय इति अत्यर्थम्। तामिति स्वात्मानुसारिणों प्रसिद्धिम्। बहु मन्यते इति अव्यभि-चारिस्वात्।। २१।।

ननु यदि एवं, तत् कथं शैवमेव आगमं सन्तः समुपजीवन्तीत्युक्त-मिरयाशङ्क्ष्य आह

एवं भाविशिवत्वोऽमूं प्रसिद्धि मन्यते ध्रुवम् ॥ २२ ॥ एवमिति स्वप्रसिद्धिवत् । अमूमिति प्रकान्तां शैवीम् ॥ २२ ॥

स्वात्मपरामर्शास्मकता न हो, तो उसमें यह तद्रूपता असंभव हो है ? इसका समाधान कर रहे हैं—

जब तक उपासक की शिवता अभी सम्पन्न नहीं होती, तब तक स्वात्म का ही अनुसरण करने वाली उतनी परिमित रूप में ही अनुभूत आंशिक प्रसिद्धि से ही प्रभावित रहकर व्यवहार का संचालन करता है। परकीय व्यक्ति को प्रसिद्धि के परिणामस्वरूप उसके व्यावहारिक उत्कर्ष का अनुभव करता है। पुनः स्वात्मसंप्रवृत्ति का अनुसन्धान करता है। पुनः स्वात्मावमर्श रूपा सत्प्रतीति के यथार्थ रूप अनुभव से सम्पन्न हो जाता है और स्वात्म अवमर्श के नाद का अनुरणन सुनता और उसे हो बहुमान प्रदान करता है। क्योंकि उसमें किसी प्रकार की विकृति का अनुभव उसे नहीं होता॥ २१॥

प्रक्त उपस्थित होता है कि, यदि ऐसी बात है, सब तो सभी आगम इस दृष्टि से समान रूप से अङ्गीकार्य हो सकते हैं। फलतः विद्वद्वर्ग द्वारा शैव आगम को हो उपजीव्य मानने का आधार खिसक सकता है। इस आशङ्का का उत्तर शास्त्रकार दे रहे हैं— ननु शेवबौद्धादिभिदा बहुषा इयं प्रसिद्धिरिति कस्मादवश्यभावि-शिवस्वस्य शैवोमेव प्रसिद्धि प्रति बहुमान इत्याशङ्क्य आह

एक एवागमञ्चायं विभुना सर्वर्दाञ्चना । द्यातो यः प्रवृत्ते च निवृत्ते च पथि स्थितः ॥ २३ ॥

प्रवृत्ते इति कर्मादिरूपे । निवृत्ते इति ज्ञानैकरूपे ॥ २३ ॥ ननु यदि एक एव अयमागमा विभुना दशितः, तत् धर्मादेश्चतुवंर्गस्य प्रतिशास्त्रं स्वरूपतः फलतश्च वैचित्र्ये कि निमित्तमिल्याशस्त्र्य आह

वस्तुतः यहाँ शङ्का का कोई प्रश्न हो नहां उपस्थित है क्यों कि, उपासक स्वात्मावमर्श के आधार पर भविष्यत् में शिवत्व की उपलब्धि का स्वयं स्वात्म स्तर पर अनुभव कर लेता है। उसे ताद्र्य मुघा का रसास्वाद संतृष्त कर देता है। वह इसी शैवी प्रसिद्धि के महत्त्व का श्रुव रूप से स्वीकार कर लेता है। २२॥

प्रसिद्धि के कई भेद हैं। कोई शैवो प्रसिद्धि को मान्यता देता है, कोई बोद्ध आदि प्रसिद्धियों द्वारा व्यवहार का संचालन करता है। इस अवश्यभाविशिवत्वमयी पुरुष की शैवो प्रसिद्धि के प्रति बहुमानता का क्या आधार है ? इस आशङ्का का समाधान कर रहे हैं—

यहो एक ऐसा आगम है, जिसे सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, पूर्ण, सर्वव्यापक और सर्वसमर्थ परमेश्वर ने प्रवन्तित एवं प्रदिश्चित किया है। यहो एक ऐसा पूर्ण आगम है, जो प्रवृत्ति मागं में पड़े कर्ममार्गी अणु पुरुषों को उत्कर्ष पथ में प्रवृत्त करता है। निवृत्ति मार्ग में जहाँ एकमात्र ज्ञान के परम चरम प्रकाश की रिश्मयों का हो प्रसार रहता है, वहाँ भी यह पिथस्थित है। अर्थात् इसके व्यापक बोध प्रकाश के समक्ष सारे अन्य आगम उपजीवक भाव से उपस्थित प्रतीत होते हैं॥ २३॥

यहाँ एक विशेष तथ्य की ओर अपने आप ध्यान बँट जाता है। वह तथ्य है—सभी शास्त्रों का स्वरूप वैचित्र्य और फल वैचित्र्य। इस स्थिति धर्मार्थकाममोक्षेषु पूर्णापूर्णादिभेदतः । विचित्रेषु फलेष्वेक उपायः शाम्भवागमः ॥ २४ ॥

नन् एवमेककर्त्करवे अस्य विचित्रोऽयमुपदेशः कि न परस्परस्य विकृध्ये-दित्याशक्य आह

तस्मिन्वषयवैविक्त्याद्विचित्रफलदायिनि चित्रोपायोपदेशोऽपि न विरोषावहो भवेत्।। २५॥

का आकलन सबको स्वामाविक रूप से होता है कि, सभी शास्त्र धर्म. अर्थ. काम और मोक्ष के सम्बन्ध में ही उपदेश करते हैं। ऐसी स्थिति में इस विभ प्रदर्शित दर्शन का महत्त्व केसे स्वीकार किया जाय ? इन्हीं तथ्यों का आकलन कर शास्त्रकार इस कारिका का अवतरण कर रहे हैं-

धमं, अर्थ, काम और मोक्ष इनके विचित्र फल लोक में प्रसिद्ध हैं। कभी इनकी फलवत्ता में पूर्णता और कभी अपूर्णता के भेद भी दोख पड़ते हैं। इसको समग्र और पूर्ण फलवता का एक ही उपाय शास्त्रों में प्रसिद्ध है। वह उपाय है-शाम्भवागम। इसके स्वाध्याय से, इसमें निर्दिष्ट महेक्वर दैशिक की देशनाओं से ये चारों पुरुषायं पूर्णरूप से अपने मूल भूत तास्विक स्वरूप से घटित होते हैं। अर्थात् शाम्भवागम का पथिक साधक अपनी मन्जिल निविध्न भाव से पा लेता है। इसलिये यह सर्वातिशायी आगम है, यह सिद्ध हो जाता है ॥ २४ ॥

प्रश्न उपस्थित होता हैं कि, समस्त शाम्भवागम एक मात्र शिव द्वारा हो निर्दिष्ट हैं। कभी कभी एक कर्ता के अनेक विधेयों में परस्पर विषय बातें भी दृष्टिगोचर होती हैं। क्या न देशनाओं में भी आशङ्का उत्पन्न होती है ? शास्त्रकार इसका उत्तर दे रहे हैं-

इस आगम संवर्ग के एक मात्र उपदेष्टा और प्रवर्त्तक शिव हैं। एक मात्र प्रणेता द्वारा प्रणीत इस आगम में विषय की दृष्टि से बढ़ा विस्मिन्नेकेनैव शम्भुना प्रणीतेऽपि आगमे विचित्राणां धर्मादीनामुपा-यानामुपदेशो देशकालाधिकार्यादिविषयभेदमाश्रित्य विचित्रफलदातृत्वात् न विरोधावहो भवेदप्रामाण्यकारणतां न यायादिस्यर्थः ॥ २५ ॥

ननु बुद्धाहंत्किपिलप्रभृतीनाष्तानपहाय शम्भुनेव इदं सर्वं प्रणीतिमस्यत्र कि प्रमाणिमस्याशस्त्र्य आह

# लौकिकं वैदिकं साङ्ख्यं योगादि पाञ्चरात्रकम् । बौद्धार्हतन्यायशास्त्रं पदार्थक्रमतन्त्रणम् ॥ २६ ॥

विस्तार है। आनन्त्य है इसके वर्ण्य वस्तु का। इनमें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप परम पुरुषार्थों के पृथक् पृथक् उपदेश हैं। देश, काल और अधिकारी भेद से अवान्तर भेदमय विभिन्न विषयों पर चर्चीय की गयी हैं। इन क्रियाओं, इनकी उपासनाओं और विधि परक साधनाओं में फल्मेद वैतित्र्य भो कम नहीं है। उपायों में भो भेदिभिन्नता उल्लिसित है। ऐसी अवस्था में भी कोई उपदेश विरोध की पारस्परिक कट्ता से प्रस्त नहीं है। प्रायः भेदमयता अप्रामाणिक हो जाती है किन्तु प्रस्तुत शास्त्र के उपदेश पूर्णतः विरोध (पारस्परिक) रहित हैं। ये भेद इस आगम को और भो विचित्र सिद्ध करते हैं। इनका प्रामाण्य शाइवत अखण्ड इप से मान्य है॥ २५॥

बुद्ध, अहंत् और किन्त आदि आवतारिक महापुरुषों ने भी शास्त्र-प्रवत्तंन किया है किन्तु इस शाम्भवागम के शिव हो एक मात्र प्रणेता हैं? इसमें क्या प्रमाण है ? इस आशङ्का का समाधान कर रहे हैं—

लौकिक, वैदिक, सांख्य और योग आदि शास्त्रों के साथ ही पाञ्चरात्र का शास्त्रों में महत्त्वपूर्ण स्थान है। बोद्ध, आहंत, न्याय आदि दर्शन भारतीय वाङ्मय के रत्न हैं। सिद्धान्त तन्त्र और शाक्त आदि आगम ये सभी उत्कृष्ट कोटि के अनुशास्ता शास्त्र हैं। इनके प्रणेता कौन हैं, इसका सिद्धान्ततन्त्रशाक्तादि सर्वं ब्रह्मोद्भवं यतः। श्रीस्वच्छन्दादिषु प्रोक्तं सद्योजातादिभेदतः॥ २७॥

यतः सर्वं लौकिकादि शम्भोरेव सद्योजातादिभेदेन ब्रह्मभ्यो वक्त्रेभ्यः समुद्रभूतिमिति श्रीस्वच्छन्दादिषु शास्त्रेषु श्रोक्तामित वाक्यार्थः। यदुक्त तत्र

'अवृष्टिविग्रहायातं शिवात्परमकारणात् । ध्वनिक्षपं सुसूक्ष्मं तु सुगुद्धं सुप्रभान्वितम् ॥ तदेवापररूपेण शिवेन परमात्मना । मन्त्रसिहासनस्थेन पञ्चमन्त्रमहात्मना ॥ पुरुषार्थं विचार्याञ्ज साधनानि पृथक् पृथक् । लोकिकाविशिवान्तानि परापरविभूतये ॥

प्रमाण इतिहास ग्रन्थों में प्रायः उपलब्ध हैं। स्वच्छन्द तन्त्र का इस विषय में मतभेद है। उसके अनुसार ये सभो ब्रह्म-समुद्भूत शास्त्र हैं। शास्त्रों में पञ्चब्रह्म प्रसिद्ध हैं। सद्योजात, बामदेव, अधोर, तत्पुरुष और ईशान ये शैववक्त्र कहलाते हैं। साथ ही साथ इन्हें पञ्चब्रह्म भी कहते हैं। इन्हों पञ्चवक्त्रों से समुद्भूत ये शास्त्र हैं, ऐसा स्वच्छन्द आदि शास्त्र कहते हैं। वहां कहा गया है कि,

"परमकारण और अदृष्ट विग्रह अर्थात् सर्वध्यापक अशरीर अस्तिस्व के प्रतीक शिव से सर्वप्रथम अत्यन्त सूक्ष्म, विशुद्ध और बोधप्रकाश की प्रभा से भास्वर ध्वनि रूप अभ्यक्त नाद स्पन्दित हुआ।

वह शिव का अपर रूप था। परमात्मा शिव ने मन्त्र-मिहासन पर विराजमान पञ्चमन्त्र रूप मे महात्मावत् प्रतिष्ठित पञ्चब्रह्म सं र्घ्वान रूप बच्यक्त नाद के सम्बन्ध में विचार किया। उसमें निहित पुरुवार्थों के सम्बन्ध में चर्चार्ये हुई। साधनाओं को ऊह का विषय बनाया गया।

परापर ऐश्वयं सिद्धि के उद्देश्य में उनका अभिव्यञ्जन निर्धारित किया गया। इस युग में प्रसिद्धि प्राप्त जितने लौकिक और वेदिक विज्ञान श्रो॰ त॰—१९ तवनुष्रहयोग्णानां स्वे स्वे विषयगोचरे। अनुष्टुक्छन्वसा बद्धं कोट्यर्बुवसहस्रघा॥ (८१३१) इति।

तथा

'लोकिकं देवि विज्ञानं सद्योजाताद्विनिगंतम् । दैविकं वामदेवालु बाध्यात्मिकमघोरतः ॥ पुरुषाच्चातिमार्गाख्यं निगंतं तु वरानने । मन्त्राख्यं तु महाज्ञानमोद्यानालु विनिगंतम् ॥' (११।४५) इति ।

हैं, वे सभी अभी अध्यक्त 'अवणं' की विमर्शास्त्रवता में स्पन्दित थे। उन्हें उनके विशुद्ध स्पन्द रूप से मातृका रूप में अभिव्यक्ति का निष्चय किया। उन उन विषयों के अनुग्रह योग्य पात्रों के मस्तिष्क में उन विचारों का बोज उप्त कर दिया गया। इम तरह पञ्चवकत्र रूप में प्रसिद्ध पञ्चब्रह्म रूप शिव के प्रतीकों द्वारा सहस्रार्वदों की असंख्यता में और करोड़ों को संख्या के अनुष्ट्रप् छन्दों में वह स्पन्द अभिव्यक्त कर दिया गया।" इसके अतिरिक्त स्वच्छन्द तन्त्र में यह भी कहा गया है कि, किन किन वक्त्रों में कौन कौन विज्ञान मंत्रसूत हुए। यहा उद्धरण के माध्यम से आचार्य जयरथ ने स्पष्ट कर दिया है। वह इस प्रकार है—

"भगवान् शङ्कर कह रहे हैं कि, देवि पार्वति! लौकिक विज्ञान सद्योजात नामक वक्त्र से विनिर्गत हुए।

वैदिक विज्ञान वामदेव नामक वक्त्र से व्यक्त हुए । आध्यात्मिक विज्ञान अघोर नामक वक्त्र से उत्पन्न हुआ । अतिमार्ग नामक विज्ञान को नत्युद्ध नामक ब्रह्म ने व्यक्त किया । इसी क्रम में मन्त्रात्मक महाज्ञान ईशान ब्रह्म से विनिर्गत हुआ ।"

ऊपर जितने प्रकार के विज्ञान वक्त्रों से विनिर्गत हुए हैं, उनको पृथक् पृथक् परिभाषित कर रहे हैं— तथा

'धर्मणैकेन देवेशि बढं ज्ञानं हि लौकिकम् । धर्मज्ञाननिबद्धं तु पाऋरात्रं च वैदिकम् ॥ बौद्धमारहतं चैव वैराग्येणैव सुवते । ज्ञानवैराग्यसंबद्धं साङ्ख्यज्ञानं हि पार्वति ॥ ज्ञान वैराग्यमैक्वयं योगज्ञाने प्रतिष्ठितम् ॥ अतीतं बुद्धिभावानामितमागं प्रकोतितम् ॥ लोकातीतं च तज्ज्ञानमितमागंमिति स्मृतम् ।'

(११।१८२) इति ॥ २०॥

#### १. लौकिक-

एकमात्र धर्म से संबद्ध ज्ञान को ही लौकिक ज्ञान कहते हैं। धर्म से ही लोक का सञ्चालन हो सकता है। इसलिये लोक मञ्जल के उद्देश्य से लिखे गये विज्ञान लौकिक कहलाते हैं।

#### २. वैविक-

धर्म और ज्ञान दोनों के ममन्वय मे व्यक्त विज्ञान को वेदिक कहते हैं। धर्म के साथ ज्ञान के नेत्र को अवश्यकता होतो है। वैदिक विज्ञान में दोनों का सामरस्य व्यक्त है। पाञ्चरात्र वैदिक विज्ञान की श्रेणी में आता है।

### ३. बौद्धाहंत्—

ये दोनों विज्ञान धर्म ज्ञान के अतिरिक्त वैराग्य प्रधान हैं। भगवान् कहते हैं कि, सुन्दर वर्तों का आचरण करने वालो देवि ! इसमे वैराग्य हो प्रधान माना जाता है।

#### ४. सांख्य --

भगवान् कहते हैं कि पार्वित ! सांख्य में ज्ञान ओर वैराग्य दोनों का समन्वय है।

ननु यदि एवं शेवबोद्धादिरेव आगमः, तत् बोद्धादिशास्त्रवितनां शिवशास्त्रीन्मुख्ये कस्मात् लिङ्गोद्धारादि संस्कारान्तरमि उक्तमित्याशस्त्रां दृष्टान्तोपदर्शनेन उपशमयति

यथैकत्रापि वेदावौ तत्तदाश्रमगामिनः । संस्कारान्तरमत्रापि तथा लिङ्गोद्धृतादिकम् ॥ २८ ॥ संस्कारान्तरमिति अर्थादुक्तम् ॥ २८ ॥

४. योग-

योग में ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य इन तोनां की प्रतिषठा है।

जो विज्ञान बुद्धि और भावना को अतिकान्त कर समाज में अपनी छाप छोड़ता है, उसे अतिमार्ग विज्ञान कहते हैं। इसी आधार पर इसे लाकातीत विज्ञान कहते हैं क्योंकि लोक तो बुद्धि और भावना के आधार पर ही संचालित होता है।"

उक्त उद्धरण स्वच्छन्द तन्त्र के आठवें और एकादशवें पटल में लिये गये हैं। इन उद्धरणों के माध्यम से आचार्य जयरथ ने अपनी गहन स्वाध्याय शीलता, शास्त्राभ्यास और शास्त्रकार के ज्ञान की व्यापक ज्ञानवत्ता का एक साथ ही वर्णन कर दिया है ॥ २६-२७॥

विश्वशास्त्र के प्रति श्रोन्मुख्य के उद्देश्य से शैवागम में लिङ्गोद्धार प्रिक्रिया पर बल दिया गया है। बौद्धादि आगमों से जो इस शास्त्र के अनुशासन में आना चाहते हैं, उन्हें लिङ्गोद्धार दीक्षा दी जाती है। यह दीक्षा किमी अन्य मतवाद में नहीं दी जाती। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि, यदि बौद्ध आदि भा आगम हैं, तो उन्हें भी समादर मिलना चाहिये। लिङ्गोद्धार दीक्षा पद्धित द्वारा यह प्रतीत होता है कि, वह शैव श्रेणो स्तरीय उपादेयता से रहित है। शास्त्रकार इसका समाधान कर रहे हैं—

ननु एवमपि शिवादेव यदि अखिलमिदं शास्त्रमृदितं, तत् शैवपाध-रात्रादिभ्योऽपि कस्मात् न शिवात्मकत्वमेव उदियादित्याशकुां दृष्टान्तीकृस्य दृष्टान्तपुरःसरीकारेण आह

यथाच तत्र पूर्वस्मिन्नाश्रमे नोत्तराश्रमात् । फलमेति तथा पाञ्चरात्रादौ न शिवात्मताम् ॥ २९ ॥

तत्रेति एकत्र वेदादौ । पूर्वस्मिन्नाश्रमे इति अर्थात् स्थितः । उत्तरा-श्रमादिति गार्हस्थ्यादेः ॥ २९ ॥

तदेवमेक एव अयमीश्वरप्रणीत आगमः, यत्र इदं लोकिकशास्त्रास्त्रमृति सर्वं विश्रान्तमित्याह

जैसे वेद एक है, फिर भी उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम मान्य हैं और इन आश्रमों में विभिन्न दीक्षायं भी उपादेय मानी जाती हैं, उसी तरह लिङ्गोद्धार दीक्षा भी संस्कार सम्पन्न बनाने के उद्देश्य से ही दो जाती है। इससे बौद्ध अनुशासन की आगमिकता का खण्डन नहीं होता ॥ २८॥

इस स्तरीय मान्यता को स्वीकार करते हुए भी यह सुनिध्चित है कि, शिव से ही ये सारे शास्त्र प्रवर्तित हैं। शैव पाञ्चरात्र आदि से शिवात्मकता का ही उल्लाम और इसकी अनुभूति क्यों नहीं होती है ? इस आशाङ्का का दृष्टान्त के द्वारा समाधान कर रहे हैं —

जैसे पूर्व आश्रम में उत्तर आश्रम से कोई फल नहीं बाता; उसी तरह पूर्वशास्त्र पाञ्चरात्र आदि में भी शैव महाभाव से भरे भैरव शास्त्र रूप उत्तर अनुशासन में शिवात्मता रूप महाफल की उपलब्धि नहीं होती। आश्रमों के दृष्टान्त से शिवशास्त्र के महत्त्व का हो ख्यापन यहाँ किया गया है ॥ २९॥

इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि, यही एकमात्र शिव प्रणीत

एक एवागमस्तरमात्तत्र लीकिकशास्त्रतः । प्रभृत्यावेष्णवाद्बौद्धाच्छैवात्सर्वं हि निष्ठितम् ॥ ३०॥ नतु एवंविधस्य अपि अस्य आगमस्य किमुपेयमित्याशञ्चूच आह सस्य यत्तत् परं प्राप्यं धाम तत् त्रिकशब्दितम् । नतु

> 'यत्रोदितमिदं चित्रं विश्वं यत्रास्तमेति च। तत् कुलं विद्धि सर्वज्ञ शिवशक्तिविर्वाजतम्॥'

ऐसा शास्त्र है, जिसमें लौकिक मार्ग से अतिमार्ग पर्यन्त सभी शास्त्र अन्तर्निहित या विश्रान्त माने जाते हैं। यहो कह रहे हैं—

यही एकमात्र शिव प्रणीत ऐसा सर्वातिशायो शास्त्र है, जिसमें धर्माधारित लोकिक शास्त्र से लेकर अंश अश का समर्थन करने वाले समस्त वैष्णव आगम, बौद्ध आगम और द्वेत समर्थक अन्य आगम भा शेव नाम से अचिलत आगम में सभी अन्तः विश्वान्त सिद्ध होते हैं। इस आगम को व्यापक दुष्टिट का हो यह परिणाम है कि, यह सभी आगमों को अतिकान्त कर प्रतिष्ठित है। इसके मुख्य हेतु ये बौद्ध आदि आगम ही हैं। उनमें जिन दृष्टियों का समर्थन है, उनको ब्यापकता सन्दिग्ध है और सर्ववादिसम्मत नहा है। उनकी आगम मुलिका प्रसिद्धि भी नितान्त असिद्धिमयो है।। ३०।।

इस प्रकार के शास्त्र का परम उपेय क्या है ? इस प्रक्त को दृष्टि में रखते हुए शास्त्रकार कह रहे हैं कि, इसका जो परम प्राप्य है, वहो महत्तम धाम माना जाता है। उसे 'त्रिक' संज्ञा से विभूषित करते हैं।

आगम की एक उक्ति है कि,

"जिस चमस्कृति पूर्ण चित्र को हम विश्व कहते हैं, वह सर्वोत्तम शैव फलक पर हो उदित होता है। उसी में उसका अस्त भी हो जाता है। वह फलक और कुछ नहीं। उसे मात्र कुल की संज्ञा दी जा सकती है। पार्वती इत्यादिदृशा कुलस्येव सर्वविश्रान्तिधामत्वमुक्तम्, तत् किमेतदिभिधीयते इस्याशङ्क्ष्य आह

सर्वाविभेवानुच्छेदात् तदेव कुलमुच्यते ॥ ३१ ॥ यथोध्वाषरताभाक्सु देहाङ्गेषु विभेविषु । एकं प्राणितमेव स्यात् त्रिकं सर्वेषु शास्त्रतः ॥ ३२ ॥

कहती हैं, सर्वज्ञ प्रभो ! वह स्थान सर्वातिशायी स्थान है। शिवशक्ति का पार्थक्य वहाँ दृष्टिगोचर नहीं होता । तादात्म्यमय सामरस्य के हो वहाँ दर्शन होते हैं।"

इस दृष्टि से कुल को सर्वातिशायो श्रेष्ठता सिद्ध हो जातो है। यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि, वही सर्वविश्वान्ति धाम है। ऐसी दशा में कारिका में त्रिक का परम प्राप्य धाम किस आधार पर लिखा गया है ? इसी का उत्तर दे रहे हैं—

शास्त्रकार के अनुसार त्रिक ही कुल सज्ञा से विभूषित किया जाता है। त्रिक सर्वत्र अविभेदल्प देश कालादि के शहैत अह्रय सद्भाव का समर्थंक है। अह्रय उल्लास में भेदवाद का सर्वथा उल्लेद स्वयं सिद्ध है। इसिलये व्यतिरेक विधि से शास्त्रकार कह रहे हैं कि, इसमें अविभेद का अनुन्छेद नित्य स्वोकार्य है, और इस विशेषण से विशिष्ट त्रिक हो कुल रूप में मान्य है। संविदद्धयसद्भाव की संभूति से भरा हुआ नित्य अवभासित है। व्याकरण की दृष्टि से इसकी निश्कि करते समय 'कुल' धातु पर ध्यान जाता है। 'कुल' धातु संस्त्यान (विस्तार या राशि आदि) अर्थों में प्रयुक्त होता है। इस धात्वर्थ के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि, यह सारा विश्व-विस्तार, यह सारा विश्वात्मक उल्लास हो 'कुल' शब्द की पारिभाषिकता के परिवेश में समाहित है।

इस तथ्य को एक दृष्टान्त के माध्यम से समर्थित करते हुए शास्त्रकार कह रहे हैं कि, शरीर एक है। एक ही प्राणवत्ता इसमें श्रीमत्कालीकुले चांक्तं पश्चस्रोतोविर्वाजतम् । दशाष्टादशभेदस्य सारमेतत्त्रकीतितम् ॥ ३३ ॥ पुष्पे गन्धस्तिले तैलं देहे जीवो जलेऽमृतम् । यथा तथैव शास्त्राणां कुलमन्तः प्रतिष्ठितम् ॥ ३४ ॥

तत् त्रिकमेव हि सर्वत्र देशकालादाविवभेदस्य अनुच्छेदात् संविद-इयमयतयेव अवभासते । 'कुल संस्त्याने' इतिघालवर्षानुगमात् कुलमुच्यते सथा व्यविह्नयते उत्पर्थः । एतदेव दृष्टान्तपुरः मरमुपपादयित पथेत्यादिना । न केवलमेतत् युक्तित एव सिद्धं, यावदागमतोऽपीत्याह श्रोमदित्यादि ॥३१-३४॥

परिश्याप्त है। इसके अवयवों का अनुसन्धान करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि, उत्तमाङ्ग कितने उध्वं स्तर पर विराजमान है और पादाधस्तल-बासिनी श्रीदेवी कितनो अधस्तात् अवस्थित हैं। यह आङ्गिक उध्वंधरमाव भेदवाद में भी अद्भय देह-सद्भाव का सुन्दर दृष्टान्त है। यही दशा 'त्रिक' दर्शन को है। यह सारे शास्त्रों में व्याप्त है। त्रिक शरीर के सभी शास्त्र अङ्ग हैं।

यह बात केवल युक्तिवाद में हो समिथित नहीं है। अपिनु शास्त्र भी समर्थन करते हैं। 'श्रोमत्कालोकुल' नामक आगम ग्रन्थ में यह शास्त्र भीतिक पश्च स्रोतस्कता का निषेध करना है।

यह दश और अष्टादशात्मकता का सार शास्त्र है। फूल में गृन्ध शाष्ट्रवत प्रतिष्ठित है। वह पृष्पसार है। तिल में तेल सर्वत्र व्याप्त है। देश में जीवसत्ता की व्याप्ति सर्वानुभूत सत्य है। जल में अमृतत्व ओत प्रोत है। इन चारों दृष्टान्तों की तरह यह कह सकते हैं कि, सारे शास्त्रों का अन्तः प्रतिष्ठित तस्त्व कुल है। कुल तस्त्व ही त्रिक तस्त्व है। यह समस्त शास्त्रों का सार तस्त्व है। ३१-३४।।

आह

प्रकृतमेव उपसंहरति

# तवेक एवागमोऽयं चित्रहिचत्रेऽधिकारिणि।

चित्र इत्यत्र निमित्तमाह चित्रेऽधिकारिणोति । नतु कथमेकरच अधिकारिभेदान् चित्रश्चेति सङ्गच्छतां नामेल्याशङ्कथ

# तथैव सा प्रसिद्धिहि स्वयूथ्यपरयूथ्यगा ॥ ३५ ॥

स्वयूथ्यपरयूथ्यगतत्वेनापि हि सैव तथैकत्वेपि चित्रस्वास्मिका प्रसिदिः प्रवादः । नहि एवं कश्चित् त्वेव बौद्धादिरागमो य एकत्वेऽपि अधिकारिभेदात् न चित्र इति ॥ ३५ ॥

त्रिक शास्त्र की महत्ता का हो पुनः कथन कर रहे हैं। इसी के साथ इस विषय का उपसंहार करते हुए प्रसिद्धि रूप प्रकृत विषय का भी कथन कर रहे हैं—

इस तरह यह सिद्ध हो जाता है कि, चैतन्य के चमत्कार से चित्रात्मक यह त्रिक या कौल आगम हो सर्वोत्कृष्ट आगम है। इस आगम के अधिकारी विद्वद्वर्ग भी विश्ववैचित्र्य से विभूषित होते हैं। यहां अधिकारी वर्ग को चित्र के एकवचनत्व से विभूषित किया गया है। जैसे एक होने पर भी चित्रात्मकता का यहां कथन किया गया है, उसो तरह प्रसिद्धि भो एक है। साथ हो स्वयूथ्य और परयूथ्य गता भी मानी जाती है। यूथ सार्थवाह या समूह आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। स्वयूथ्य में पारम्परिकता का अर्थ निहित है। परयूथ्यगता प्रसिद्धि के विभिन्न सन्दर्भों का वर्णन पहले हो किया जा चुका है। यह सिद्ध मत्य तथ्य है कि, बौद्धादि सारे आगम ऐसे हो है, जिनमें एकत्व सत्ता के साथ अधिकारों भेद से चित्रात्मकता भरी हुई है। ३५॥

न केवलमत्र एकत्वं युक्तित एव सिद्धं, यावदागमतोऽपोत्याह सांख्यं योगं पाञ्चरात्रं वेदांश्चैव न निन्दयेत्। यतः शिवोद्भवाः सर्वं इति स्वच्छन्दशासने।। ३६॥

ननु यदि सांख्यादयः सर्व एव शिवोद्भवास्तदेषा शैवतयेव कस्मात् न प्रसिद्धिरित्याशङ्क्षय आह

एकस्मादागमारुचेते खण्डखण्डा व्यपोद्धृताः । लोके स्युरागमास्तैदच जनो भ्राम्यति मोहितः ॥ ३७ ॥

व्यपोद्धृता इति कविलसुगतादिभिः । मोहितो भ्राम्यतीति तत्तत्प्र-णीतत्या परस्परिवश्द्धार्थाभिधायकत्वं मन्वाना यथावस्तुदर्शी न स्यादि-त्यर्थः ॥ ३७ ॥

एकत्व की बात केवल युक्ति पर ही निर्भर नहीं है। आगम भी इस तथ्य का समर्थन करते हैं। वही कह रहे हैं—

स्वच्छन्दतन्त्र से यह स्पष्ट उल्लेख है कि, सांख्य, योग, पाञ्चरात्र और वेदों को निन्दा कभी नहीं करनी चाहिये। ये सभी शास्त्र शिव से समृद्भूत हैं। इसिल्ये पञ्चवक्त्र विनिःसृत होने के कारण सर्वथा समादरणीय हैं। इनकी निन्दा की बात सोची भी नहीं जा सकती है। 'न निन्दयेत्' में विधि लिङ् का प्रयोग निन्दा के निषेध अर्थात् प्रशंसा का ही विधायक है, यह निष्चय है।। ३६॥

जिज्ञासु एक सुन्दर प्रश्न करता है। वह कहता है कि, यदि सारे शास्त्र शिव से ही समुद्भूत हैं, तो इनकी शैव शास्त्र के रूप ही प्रसिद्धि क्यों नहीं हई ? इस जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं—

वस्तुतः आगम तो एक ही है। उसी एक आगम से मुण्डे मुण्डे मितिभिन्ना के आधार पर कपिल और सुगत सदृश खण्डित प्रतिमा से सम्पन्न सुविज्ञों ने खण्ड खण्ड रूपों में ही आंशिक आंशिक सस्य को

ननु यदि एक एव आगमन्तत् तुल्यप्रमाणशिष्टानां विकल्प इति नीस्या विकल्पोपपत्तेः कि विषयभेदेन कृत्यमित्याशङ्क्रय आह

अनेकागमपक्षेऽिप वाच्या विषयभेदिता । अवश्यम्ध्वधिरतास्थित्या प्रामाण्यसिद्धये ॥ ३८ ॥ अन्यथा नैव कस्यापि प्रामाण्यं सिद्धचित ध्रुवम् ।

आनेक्येऽपि आगमानां प्रामाण्यसिद्धयर्थमूर्घ्वाघरतास्थित्या विषय-भेदित्वमवश्यवाच्यं, तो चेत् कस्यापि आगमस्य परस्परप्रतोघातात् प्रामाण्यं न सिद्धघेदेवेति निश्चयः। तेन कञ्चित् क्वचित् नियुङ्कते इत्यादिदृशा कस्य-चिदेव अधिकारिणो नियतोपायोपदेशकं शास्त्रं प्रमाणमिति भावः॥ ३८॥

व्यपोद्धृत करना प्रारम्भ कर दिया। परिणामतः शास्त्रों को राशि राशि अशों की निरश से हा निष्कृति हो गयी। लोक में भेदनाद का प्रसार हो गया। विभिन्न मेधानी विद्वजनों के द्वारा प्रणयन और परस्पर विषद अर्थों के प्रतिपादन से लोक मुग्ध हो उठा। इसका परिणाम उल्टा हुआ। सभी मोह मुग्ध मोहित लोक विषधभ्रान्त हो उठे। वस्तु के वास्तविक स्वरूप के दर्शन से सभा विश्वत रह गये। इसी तथ्य का शास्त्रकार ने 'मंहित: भ्राम्यित' शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है।। ३७॥

दलोक ३७ से यह उद्घोषित है कि, आगम वस्तुतः एक हो है। अन्य आगम अंशोशिकया व्यपाद्धृत हैं। कुछ लोग अनेक आगम मानते हैं। यहाँ दो पक्ष हो जाते हैं। १. एकागम पन्न ओर २. आगमानेक्य पक्ष। आगम यदि अनेक हैं, तो उनकी प्रामाणिकता का निकष भी चाहिये। इसकी सिद्धि के लिये ऊर्घ्व और अधर अगों की तरह इन आगमों को भी ऊर्घ्वाधर परीक्षा होनी चाहिये। इस परीक्षा में सर्वप्रथम उनके विषय भेद का अनुसन्धान करना पड़ना है। यदि ऐमा न किया जाय, तो उनको स्थिति का बाकलन असम्भव हो जायेगा। कुछ एक दूसरे के विपरीत मत रखते हैं। यथार्थ कीन है, इसकी प्रामाणिकता का निर्णय कैसे हो सकेगा?

ननु नित्यस्वाविसंवादाभ्यामेव आगमप्रामाण्यसिद्धो कि विषयमेदामेद-बचनेनेत्याशकुष्य आह

### नित्यक्ष्वमिवसंवाद इति नो मानकारणम् ॥ ३९ ॥

नो मानकारणमिति प्रत्यक्षादाविन्त्यत्वेऽिप प्रामाण्यवर्णनात्, आकाशादौ निस्यत्वेऽिप तदसंभवात्, स्वर्गीग्नहोत्रवाक्यादाविवमंबादा-दर्शनेऽिप प्रामाण्याभ्युपगमात्, अस्ति कूपे जलिमत्यादौ कदाचित् तद्र्शनेऽिप प्रामाण्यानुपपत्तेः ॥ ३९ ॥

इस स्थिति में व्यावहारिक उपाय काम में लाना चाहिये। जैसे अधिकारी किसी को कहीं नियुक्त कर देने का अधिकार रखता है, उसी तरह किसी अधिकारी द्वारा स्वयं सोच विचार कर निर्धारित और निष्टिचत उपाय प्रदर्शक ऐसे उपदेश किये जाते हैं, जिनसे स्वात्म का उत्कर्ष सिद्ध होता है और व्यावहारिकता का भी निर्वाह होता है। ऐसे साधिकार विचारित उपदेश प्रद शास्त्र ही प्रामाणिक माने जाते हैं। दूसरे शास्त्र नहीं।। ३८॥

शास्त्रों के प्रामाण्य के निर्धारित आधार क्या माने जाँय? इसके लिये दो प्रमाणों पर ध्यान जाता है। १. नित्यत्व ओर २. अविसंवादित्व। इन पर विचार करें। पहले यह देखना चाहिये कि, इनके विचार शास्त्रत हों और दूसरे यह देखना चाहिये कि, शास्त्र में किसी प्रकार की असंगति न हो, विचारों की असंबद्धता न हो और विचारों में परस्पर विरोध न हो। इन दो विन्दुओं से किसी आगम को प्रामाणिकता सिद्ध हो सकतो है। ऐसी अवस्था में विषय भेदाभेद के निर्वचन की कोई आवश्यकता नहीं होतो। पूर्वपक्ष के इस विचार को अमान्य करते हुए शास्त्रकार कह रहे हैं कि,

नित्यत्व और अविसंवादत्व ये दोनों भी मानक प्रमाण नहीं माने जा सकते । आचार्य जयरथ ने इसका विशद विवेचन किया है। अभ्युपगम्य अपि बाह

## अस्मिन्नंशेऽप्यमुज्येव प्रामाण्यं स्यात्तथोदितेः ।

अस्मिन् नित्यत्वाविमंबादात्मिन प्रामाण्यकारणभागेऽपि अभ्युपगम्य-माने तथाभावोपदेशादमुष्य शैवस्यैव प्रामाण्य स्यात् । वेदादेरिप शैवस्यैव सतो हि

'बन्तःसारविबोधैकपरवाङ्मयवर्णकः । बकृत्रिमपरावेशमूलसंस्कारसंस्कृतः ॥ शास्त्रार्यो लौकिकान्तोऽस्ति सप्तत्रिशे परे विभौ।'

प्रमाण न मानने के कई कारण हैं। १. प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। पर प्रत्यक्ष में निरंपरव नहीं होता। प्रत्यक्ष को अनित्य मानते हैं। इसिलये निस्यत्व के विन्दु का निश्चित रूप से खण्डन हो जाता है। इसी तरह आकाश निस्य है। पर इसको प्रमाण नहीं माना जाता।

जहाँ तक अविसंवादित्व का प्रश्न है, यह भी असिद्ध हेतु है। श्रृति कहती है, स्वर्ग की अभिलाषा रखने वालों को यजन करना चाहिये। इसमें अविसंवाद नहीं है। कहाँ स्वर्ग और कहाँ अग्निहोत्र ? कोई संगति नहीं, कोई संबद्धता नहीं फिर भी यह वेदवाक्य है। इसका प्रामाण्य स्वतः सिद्ध है। 'कूप में जल है' इस सम्बन्ध में भी कदाचित् प्रामाण्य की अनुपपत्ति हो सकती है। अतः ये उक्त दोनों बिन्दु प्रमाण नहों माने जा सकते॥ ३९॥

इन दोनों को आंशिक सच्चाई पर विचार करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि, इनके प्रामाण्यांश को स्वोकृति के अनुसार भी शिवोदित त्रिक शास्त्र की हो प्रामाणिकना सिद्ध होती है। त्रिक शास्त्र हो नित्य शास्त्र है। इसमें कहीं किसो प्रकार का विसंवाद नहीं। वेदादि की नित्यता भी शेव शास्त्राक्त परिशव सविद्विश्रान्ति के आधार पर निर्भर है। आगिसक उक्ति है कि. इत्याद्युक्तयुक्त्या परादिदशाविश्रान्तौ निस्यत्वं

इस्यर्थवादवाक्यादाविप अविसंवादः सिद्धघेत् ॥ ३९ ॥

ननु विसंवादे सत्यपि अर्थवादादिवाक्यानामस्त्येव गत्यन्तर, तत् किमनेनेत्याशङ्कृष आह

अन्यथाव्याकृतौ क्लृष्तावसत्यत्वे प्ररोचने ।। ४०॥

"आन्तरिक स्तर पर उल्लिसित रहस्यबाध क वैशिष्ट्य से विभूषित पर वाङ्मय-तत्त्व के प्रतीक वर्णों से समुपेत, स्वाभाविक अकृत्रिम रूप से समुदित, परिशवावेश के मौलिक संस्कारों से पवित्रित, सर्वशास्त्रातिशायों शैव शास्त्रीय रहस्यार्थ से प्रयित इस ३७ तत्त्वात्मक परमेश्वर में ही यह लौकिकान्त प्रपञ्च विस्तार विश्वान्त है। अथवा ३७ आह्निकों में सुव्यक्त श्री तन्त्रालोक में विश्वान्त है।"

इन उक्तियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि, नित्यन्व परादि दशा में विश्रान्ति के आधार पर हो निर्धारित किया जा सकता है। इसी तरह एक उक्ति है कि,

"िक्षवागम अर्थवाद नहीं होता।"

अर्थवाद अतिशयोक्ति के आधार फलश्रृति को चरितार्थ करता है। अर्थवाद में अविसंवाद को सिद्धि भी हो सकतो है।। ३९॥

विसंवाद के रहते हुए भी अर्थवाद आदि वाक्यों का प्रयोग शास्त्रों में होता ही है। इसिलिये किसी वैमत्य या असंमित को स्थिति में प्रामाण्य में अन्तर नहीं आता चाहिये। इस मत को शास्त्रकार नहीं मानते। उनका कहना है कि,

किसी तथ्य की अन्यथा व्याकृति में अर्थात् असंगत विश्लेषण या व्याख्या की स्थिति में वाच्यार्थ में जो क्छिप रूप शक्ति या योग्यता होती है, उसमें असस्यत्व अर्थात् मिथ्यात्वकी ही प्ररोचना होती है। मिथ्या- अतिप्रसङ्गः सर्वस्थाप्यागमस्यापबाषकः ।

अवश्योपेत्य इत्यस्मिन्मान आगमनामनि ॥ ४१ ॥

अन्यथाक्याकृताविति लक्षणादिना । क्छप्ताविति वाच्यस्यैव वर्थस्य । असत्यत्वे इति रोदनाद्रुद इत्यादौ । प्ररोचने इति स्तुतिनिन्दादिना ॥ ४०-४१ ॥

एवं हि कुतोऽयं नियमो यदेकस्मिन्नपि आगमे कस्यन्तिदेव वाक्यस्य अन्यथाब्याकरणादि, न अन्यस्येति भञ्ज्ञ्चा सर्वस्यैव आगमस्य प्रामाण्यविप्र-लोपः प्रसञ्जेत्, तदागमप्रामाण्यं वा हातव्यम्, अस्मदुक्तयुक्तिसतत्त्वं वा ग्रही-तब्यं, न अन्तरावस्थेयमित्याह

भ्याख्या से मिथ्या भाव हो उद्दोप्त होता है। जैसे रुद्र की व्याख्या के अवसर पर कोई व्याख्या करे कि, रादन के कारण रुद्र शब्द वनता है, तो इस व्याख्या से अर्थ का अनर्थ हो हो जाता है। शब्द का एक सामर्थ्य होता है। उस सही व्याख्या से वास्तिवक अर्थ का बोध हो जाता है। यही व्याख्या की प्ररोचना है, सीन्दर्य बोध है।

यदि ऐसा न हुआ, अर्थ का अनर्थ हुआ, एक परिभाषा दूसरी जगह भी लागू हो गयी, तो निष्चित हो अतिप्रसङ्ग को अवकाश मिल जाता है। यह सभी आगमों में आनेवाला वाधक दोष है। ऐसी स्थितियाँ प्रामाण्य में बाधक सिद्ध होतो हैं। इन सारी अर्थ गत समस्याओं अर्थात् १. अन्यथा व्याकृति, अक्छिप्त असत्यत्व पूर्ण प्ररोचना आदि से सभी आगम अपबाधित हैं। केवल एक ही ऐसा आगम है, जो इनसे मुक्त है। इमलिये इसी में वास्तिवक प्रामाण्य है। यही सर्व उपेय है। यही सर्वथा उपेय है। जैसे शिष्य गुरु के समोप जाता है, उसी तरह इसी शास्त्र के वैशिष्ट्य को अपना कर स्वात्म उत्कर्ष की ओर प्रवृत होना चाहिये॥ ४०-४१॥

प्रश्न है कि, यदि किसी आगम में कुछ वाक्यों में पदों या शब्दों में अन्यया व्याख्या आदि के दोष हों, तो उसकी प्रामाणिकता का इतने से अवश्योपेत्यमेवैतच्छास्त्रनिष्ठानिरूपणम्

एतदिति समनन्तरोक्तम् ।

ननु सर्वागमानां तुल्येऽपि प्रामाण्ये कथं शेव एव आदरातिशय इत्या-पासूच आह

प्रधानेऽङ्गे कृतो यतः फलवान्वस्तुतो यतः ॥ ४२ ॥ अतोऽस्मिन् यत्नवान् कोऽपि भवेच्छंभुप्रचोदितः । तथा च भागमोऽपि एवमिस्याह तत्र तत्र च शास्त्रेषु न्यरूप्यत महेशिना ॥ ४३ ॥

बाध होने पर सारी आगम शास्त्र-राशि ही अप्रामाणिक होने लगेगी। ऐसी दशा में या तो आगम प्रामाण्य की बात ही समाप्त कर देनी चाहिये या जैसा मेरे पक्ष के लोग कह रहे हैं, उसे हो स्वोकार कर लेना चाहिये। इस पर शास्त्रकार अपना मन्तव्य प्रकट कर रहे हैं कि,

जैसा मैंने पहले हो कह दिया है, इसका एक मात्र यही समाधान है। 'अवश्योपेत्य' खब्द गत निहितार्थ हो शास्त्र की निष्ठा का निरूपक हो सकता है। और कोई दूसरा नियम या कोई बात सर्वथा अमान्य है।। ४२।।

शैवागम के प्रति आदरातिशिय के कारण पर प्रकाश डाल रहे हैं-

प्रधान के प्रति ही यत्नवान् होना चाहिये। ऐसा प्रयत्न ही परिणामप्रद होता है, परिपाक मधुर हाता है और उद्देश्य की सिद्धि में सहायक हाता है। इसिलये इस शास्त्र के स्वाध्याय में संलग्न रहने से, उसमें निर्दिष्ट साधनाओं के विधान से एवं मोक्ष में उपादेय देशनाओं के अनुपालन से कोई व्यक्ति शम्भु के शक्तिपात रूपो अनुग्रह का अधिकारी हो सकता है, यह निश्चय है।। ४२॥

जागिक मत भी यहो है—

एतावत्यधिकारो यः म दुर्लभ इति स्फुटम्। यदुक्तं

'सिद्धातन्त्रिमदं देवि यो जानाति समन्ततः । स गुरुर्दुर्लभः धाक्तो यागिनोह्यिनन्दनः ॥ इति । एतदेव गुरूपदेशप्रदर्शन गुरसरमर्थन उपमंद्रगत इत्यं श्रीशम्भुनाथेन समावतं शास्त्र मेलनम् ॥ ४४ ॥ इत्यम्वतेन प्रकारेण सस शास्त्रमेलनम्बनं सया शास्त्रं मेलितमित्यर्थः । नच एतन् स्वोग्जिमिति श्राणमभूनाथेनाक्तिमिति शिवम् ॥

विभिन्न विविध शास्त्रों में यथासन्दर्भ जहाँ तहाँ भगवान् महेरुवर ने यहो कहा है कि, इस शास्त्र में जा अधिकार प्राप्त कर लेता है, वह नितान्त सौभाग्यशाली साधक धन्य हो जाता है। ऐसा साधक वास्तव में बड़ा दुर्लंभ होता है, यह स्पष्ट हो अनुभव में आता है। इस विषय में आगम कहता है कि,

"भगवान् शङ्कर कहते हैं कि, देवि पार्वति ! पूर्णछप से साङ्गोपाङ्ग जा विद्वान सिद्धातन्त्र का पूर्णज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह दुर्लभ और धन्य पुरुष है । वास्तव में वहा गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। ऐसे भाग्यशाली पुरुष ही योगिनी हृदयनन्दन अर्थात् योगिनी भू: कहलाते हैं।"

इसलिये इस जास्त्र का अभ्यास भाग्य की बात मानी जाता है। स्वात्मोत्कर्ष के लिये यह जिलाका आवश्यक कर्त्तव्य माना जाता है।। ४३।।

अन्त में अपने गुरुदेव के उपदेश की चर्चा करते हुए और प्रथम अर्घाला से इस आह्तिक का उपसहार करते हुये कह रहे हैं कि,

मेरे गुरुदेव श्रा शम्भुनाथ ने मुझे शास्त्र मेलन नामक इस विज्ञान के रहस्य का उद्घाटन कर परम तृति प्रदान का थी। मैंने भी उसी का इस आह्निक में अनुसरण किया है। यह मेरा स्वापज्ञ प्रयास नहा है। इति शिवम् ॥ ४४॥

श्रोत•--२०

निक्षिलागमाथंवीषीपिषकतया पृथुपवारोहः।
पञ्चांत्रशं व्यवृणोदाह्मिकमेतज्जयरथास्यः॥
श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवयं श्रीमदिभानवगुष्तपादिवरिचिते
श्रीजयरथकृतिविवेकाभिख्यव्यास्योपेते
डाँ० परमहंसिमश्रकृतनीर-क्षीर-विवेकहिन्दीभाषाभाष्यसंविलते
श्रीतन्त्रालोके मुद्राप्रकाशनं नाम
पश्चित्रभमाह्मिकम् समाप्तम्
॥ शुभं भूयात्॥
॥ ३५॥

निश्चिल आगमों के रहस्यमय अर्थमयो पद्धितका धर्म, अपनाया मैंने, पाया भी पदारूढ़ होने का मर्म। पञ्चित्रश्च आह्निक व्याख्या में मैं कर्त्ता यह मेरा कर्म, मैं जयरथ हूँ जीवरूप शिव शैव भाव ही मेरा वर्म॥ + + + चौवानुग्रहिवग्रहे सुविमले 'हंस' मिय स्वास्मिनि, इच्छाज्ञानकृतिस्वसङ्कलतया जार्गात्त या चेतना। शास्त्रे मेलकयाह्निक समृदिते पञ्चोत्तरे त्रिशके, नीर-क्षीर-विवेकनव्यनिपुणाव्याख्या तयाऽऽविद्कृता॥ श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्यश्चोमदिभनवगुप्तपादिवरिचत राजानकजयरथकृतिविवेका भिष्यव्याख्योपेत डाँ० परमहंसिमश्चविरिचत नीर-क्षीर-विवेक हिन्दोभाषाभाष्य संविलत

श्रोतन्त्रालोक का शास्त्रमेलन नामक पैतासर्वा त्राह्मिक परिपूर्ण ।। इति शिवम् ।। ।। ३५ ।।

## श्रीतन्त्रालोके

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविरचिते श्रीजयरथकृतिविवेकाभिष्यश्याख्योपेते डाँ० परमहंसिमश्रविरचित नीर-क्षीर-विवेक हिन्दीभाष्य संविलते

# षट्त्रिशमाहिनकम्

अंशांशिकाक्रमेण स्फुटमवतीणं यतः समस्तमिवम् । शास्त्रं पूर्णाहन्तामशंमयः अव्वराशिर्यतु स वः॥

इदानीं सर्वधास्त्रविश्वास्त्रिधाम्नः प्रकारतस्य शास्त्रस्य आयातिकमं कथियतुमुपकमते

> श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्यश्रीमवभिनवगुष्तिवरिचत राजानकजयरयकृतिविवेकाभिष्यव्याख्योपेत डॉ॰ परमहंतमिश्र कृत-नीर-क्षीर-विवेक हिन्दो भाष्य संबक्तित

#### श्रीतन्त्रालोक

का

# छत्तीसवाँ आहिनक

पूर्णाहंतामशंमय शब्दराशि जय सर्व । शास्त्र अंश जिसके सकल ऋग्यजुसामअथवं ॥ प्रस्तुत त्रिकदर्शन रूप समस्त शास्त्रों की विश्वान्ति का मूलाधार यह 306

आयातिरय शास्त्रस्य कथ्यतेऽवसरागता।

तदेव आह
श्रीसिद्धादिविनिदिष्टा गुरुभिश्च निरूपिता।
भैरवो भैरवो देवो स्वच्छन्दो लाकुलोऽणुराट्॥१॥
गहनेशोऽब्जजः शको गुरुः कोटचपकर्षतः।
नवभिः क्रमशोऽघोतं नवकोटिप्रविस्तरम्॥२॥

शिव प्रवित्तित शास्त्र स्वात्माकर्ष विधायक आगमिक विधिशास्त्र है। इसके आयातिकम का वर्णन शास्त्रकार कर रहे हैं—

शास्त्र के समस्त मुख्य विषयों के प्रवर्तनकम में इसके इतिहास के विषय में भी लोग जानना चाहते हैं। अध्येताओं की यह आकाङ्क्षा होतो है कि, इसका उत्स क्या है ? इसका उद्भव केसे हुआ है इत्यादि। ये सारो जिज्ञासायें आयातिकम के अन्तर्गत आतो है। जिज्ञासायें ही अवसर भी उपस्थित करतो है। इसी आधार पर शास्त्रकार कह रहे हैं कि, यह अवसर भी उपस्थित हा गया है कि, मेरे द्वारा आयातिकम का कथन किया जाय। यहाँ मैं वही कर रहा हूँ।

# वायातिक्रम का प्रवत्तंन सिद्धातन्त्रानुसार-

श्रीसिद्धातन्त्र मे सर्वप्रथम इस विषय का निर्देश प्राप्त होता है। अन्यान्य गुरुजनों द्वारा प्रसिद्धि और परम्परा के अनुसार भी यह निरूपित है। इस क्रम में प्रधान रूप से नौ दिव्यात्माओं के नाम शास्त्र प्रसिद्ध हैं। वे कमशः इस प्रकार हैं—

१. भैरव देव, २. भैरवा देवो, ३. स्वच्छन्द भैरव, ४. लाकुल, ५. अणुराट् (अनन्त) ६. गहनेश, ७. अब्जजन्मा (ब्रह्मा), ८. शक्र (इन्द्र) और ९. गृह (वृहस्पति देवगुरु)। इन नो दिव्यारमाओं के स्वाध्याय में एक विशेष

## एतैस्ततो गुरुः कोटिमात्रात् पावं वितीर्णवान् । दक्षादिभ्य उभौ पादौ संवर्तादिभ्य एव च ॥ ३ ॥

अणुरनन्तः। अवजजो ब्रह्मा। कोट्यपकर्धत इति भैरवेण हि नवापि कोट्योऽधीताः, भैरव्या अष्टी, यावत् गुरुणा कोटिः। क्रमश्च इति भैरवात् भैरव्या, ततः स्वच्छन्देन, यावत् शकात् गुरुणेति। एतैरिति भैरवादिभिः। यदागमः।

> 'भैरवाद्भैरवीं प्राप्तं सिद्धयोगोश्वरोमतम् । ततः स्वच्छन्ददेवेन स्वच्छन्दाल्लाकुलेन तु ॥ छकुलोशावनन्तेन अनन्ताद्गहनाधिपम् । गहनाधिपतेदेवि वेवेशं तु पितामहम् ॥ पितामहेन इन्द्रस्य इन्द्रेणापि वृहस्पतेः । कोटिह्नासाच्छ् तं सर्वः स्वच्छन्दाद्यैर्महाबलैः ॥' इति ।

बात यह थी कि, इनके स्वाध्याय में एक-एक कोटि का अपकर्ष होता गया अर्थात कमी आती गयी।

जैसे भगवान् भैरव ने नौ काटि शास्त्रों का प्रवर्त्तन किया, तो भगवती भैरवी ने आठ कोटियों का ही स्वाध्याय किया। इस नरह स्वच्छन्द भैरव ने सात, लाकुल ने छः, अनन्त ने पाँच, गहनेश ने चार, ब्रह्मा ने तोन, शक ने दो और गुरुबृह्मपित ने एक कोटि प्रविस्तर शास्त्र का हो स्वाध्याय किया। अर्थात् नौ विव्यात्माओं ने नवकोटि प्रविस्तर शास्त्र के स्वाध्याय का गौरव प्राप्त किया। कारिका में प्रयुक्त कमशः शब्द इस तथ्य को ओर संकेत करता है कि, ये क्रमिक रूप से शास्त्रों के रहस्य का ज्ञान शिष्यवत् एक दूसरे से प्राप्त करते रहे। इस सम्बन्ध में आगम कहता है कि,

"सिद्धयोगी इवरो मत नामक शास्त्र को भगवतो भैरवी ने भगवान् भैरव की शिष्यता ग्रहण करने के उपरान्त प्राप्त किया। भगवती भैरवी से

### पादं च वामनादिभ्यः पादाधं भागंवाय च। पादपादं तु वलये पादपादस्तु योऽपरः॥ ४॥

पादं चतुर्थं भागं पञ्चविश्वतिलक्षाणि । उभाविति अनेन पादाविति
द्वित्वं प्राच्यपादसहभावप्रयुक्तमिति उक्तं भवति, अन्यथाहि द्विवचनादेव
दिस्वसिद्धावुभाविति अफलं भवेत्, गणना च विसंवदेत् । पादार्धमिति
सार्घाणि द्वादश्च लक्षाणि । पादपादमिति सपादानि षट् लक्षाणि । अपरः
पादपाद इति सपादषङ्लक्षारमेव । ततोऽर्धमिति सार्धद्वादशसहस्राधिकलक्षत्रयरूपम् । शिष्टादिति एवं रूपात् द्वितोयार्धात् । द्वो भागाविति वक्ष्यमार्गं
रावणापहृतसार्धशतद्वयोपेतषट्पञ्चाशत्महस्राधिकलक्षप्रमाणद्वितोयार्धापेक्षया

स्वच्छन्द भैरव ने प्राप्त किया। स्वच्छन्द से लाकुल ने सुना। सुनना दोक्षा प्राप्त करने पर होता है। लाकुल से अनन्त ने श्रवण किया। अनन्त से गहनेश ने, गहनेश से सृष्टिकस्त ब्रह्मा ने, पितामह ब्रह्मा से इन्द्र ने, इन्द्र से वृहस्पति देवगुरु ने कमिक रूप से शास्त्र रहस्य प्राप्त किया।"

यह कमिक विकास किस प्रकार प्राप्त हुआ, इसकी जिप्त आप्तवाक्य के आधार पर होती है। शिव वक्त्र विनिः सृत विद्या देवकम से मानवता को वरदान रूप से प्राप्त हो सकी है, यह निश्चित है।

इसके बाद गुरुदेव गुरु वृहस्पति ने एक काटि के चार भाग कर दिये भीर उसमें से मात्र २५ लक्ष का विस्तार प्रसार किया। कारिका के अनुसार उभी पादी दो दिवचनान्त प्रयोग हैं। पादी के दिवचनान्त प्रयोग से द्वी पादी अर्थ निकल आता है। उभी प्रयोग व्यर्थ होकर "प्रथम और दितीय पाद होनों पादों को दक्ष आदि को और संवर्त्त आदि को तृतीय पाद वितीण कर दिया।" बामन आदि को उन्होंने। चतुर्थ पाद का आघा भाग प्रदान किया। आघा भाग का ताल्पर्य १२३ लाख होता है। भागंव ने भी १२३ लाख मन्त्र प्राप्त किये। गुरु की एकान्त साधना के फलस्वरूप उनको इतने मन्त्रों की प्राप्ति हो सकी थी।

### सिंहायाधं ततः शिष्टाद्द्वौ भागो विनताभुवे । पादं वासुकिनागाय खण्डाः सप्तदश स्वमो ॥ ५ ॥

प्रथमार्धात् सप्तषण्टच्येतेकचरवारिशच्छताधिकलक्षपरोमाणावित्ययः। भागमिति त्र्यशोत्यधिकद्वापञ्चागत्महस्रात्मकं तृतीयमंशिमत्ययः। सप्तदशेति
प्राच्येनंविभः खण्डैः सह । एषा च दिव्यविषयत्वमवद्यातीयतुमेवमुपसंहारः।
स्वर्गादर्धं जहे इति हुठमेञापभञ्ज्या प्राप्तवानित्ययः। अत इति रावणापहृतादर्धात्। अर्धमिति सपादशताधिकाष्टसप्ततिसहस्रमंख्याकम्। गुरुशिष्यक्रमादिति सर्वशेषः। एकान्निशिशत्या खण्डेरिति प्राच्यैः सप्तदशिभः सह।
अस्य च खण्डद्वयस्य भूलोकेकगोचरतां दर्शायतुं सप्तदशम्यः पृथवसंख्ययाः
निर्देशः। यदिभप्रायेणेव

स्वर्गादधं रावणोऽय जहे रामोऽधंमप्यतः । विभोषणमुखादाप गुरुशिष्यविधिक्रमात् ॥ ६ ॥ खण्डेरेकान्नविशस्या विभक्तं तदभूततः ।

इसो कम में बाल की नाद पाद अथांत् सवा छः लाख मन्त्र प्राप्त हुये थे। इसका आधा तीन लाख बारह हजार पाँच सी मात्र होता है। इतने मन्त्रों को पादपादार्थ कहते हैं। इतने मन्त्र सिंह ने प्राप्त किये थे। जो बचा, उसमें से दो भाग तथा चीथाई भाग अर्थात् एक लाख छप्पन हजार २५० मन्त्र गरुड को मिले। इसका आधा अर्थात् सिंह के भाग का पाद भाग अर्थात् ७८१२५ मन्त्र वासुकि को प्राप्त हो सके। यहाँ तक कुल नो करोड़ मन्त्रों के सत्रह भाग हो गये थे।

इसके उपरान्त घटना कम आगे बढ़ता गया। तब तक रावण का युग आ पहुँचा। रावण ब्रह्माण्ड यात्रा में समर्थ था। वह स्वर्ग पहुँचा। जितना बासुकि को प्राप्त था, उतने मन्त्र हो इसने हठमेलापक पद्धति से प्राप्त कर लिया। रावण से विभोषण ने, विभोषण से राम ने इन मन्त्रों को प्राप्त 'शेषं कुमारिकाद्वीपे भविष्यति गृहे """।' इत्यादि उक्तम् । तदिति नवकोटिप्रविस्तरं सिद्धयोगेश्वरीमतम् । यदागमः

'तत्र वृहस्पतिः श्रीमांस्तस्मिन्व्याख्यामयारभे।' इस्यादि उपकम्य

> 'वक्षक्रचण्डो हरिक्चण्डो प्रमथो भोममन्मथो। वाकुनिः सुमितिनंन्बो गोपालोऽप पितामहः॥ धुत्वा तन्त्रमिदं देवि गता योगोश्वरीमतम्। कोटिमध्यात् स्फुटं तैस्तु पादमेळं दृढोकृतम्॥

किया। राम से मनुष्य योशिका ये मन्त्र प्राप्त हो सके। अब तक २१ खण्ड इन नौ करोड़ मन्त्रों के हा चुके हैं। ये सारे खण्ड गुरु ।शब्य क्रम से ही जायात हुए हैं।

दिव्य लाक के स्वह खण्ड और मानव लोक के जार खण्ड मिलकर इन मन्त्रों के विस्तार हुए हैं। मानव लोक के विस्तार के सम्बन्ध में आगम कहता है कि,

"दिव्यलोकों से कुमारिका खण्ड में भा इनका विस्तार हुआ।" इस तरह सिद्ध हो जाता है कि, सिद्धयोगेश्वरी मत नव कोटि विस्तार बाला शास्त्र है। आगम की उन्त है कि,

"श्रीमान् वृहस्पति ने इसकी व्यास्या आरम्भ की थी"। यहाँ से आरम्भ कर, आगम में आगे कहा गया है कि,

"दक्ष, चण्ड, हरि, चण्डा, प्रमथ, भोम, मन्मथ, शकुनि, सुमिति, नन्द, गोपाल, पितामह इन लोगों ने तन्त्र शास्त्र का श्रवण किया । भगवान् शङ्कर कहते हैं कि, देवि पार्वित ! इमे सुनकर सिद्धयोगेन्वरी मन की परम्परा में पहुँचे। यहाँ प्रयुक्त 'गताः' शब्द प्राप्त हुए अर्थ में हो प्रयुक्त हुआ है। रहस्य भैं पहँच एवं प्रवेश ही शास्त्र श्रवण का निष्कर्ष है।

संवर्ताग्रेस्तु वीरेशैद्वी पावी चावधारिती।
वामनाग्रेवरारोहे ज्ञातं भैरिव पादकम्॥
ववाप्यार्घं ततः शुक्रो बिलनन्दस्तवर्धकम्॥
सिहस्तवर्धमेवं तु गरुडो लक्षमात्रकम्॥
लक्षार्घं तु महानागः पातालं पालयन् प्रभुः॥
वामुकिर्नाम नागेन्द्रो गृहीत्वापूजयत्सवा॥
तदा तस्य तु यच्छेषं तत्सवं बुष्टचेतसा।
वपहृत्य गतो लङ्कां रावणो देवकण्टकः॥' इति,
'तदेवमागतं मत्यं भुवनाद्वासवस्य तु ।
पारम्पर्यक्रमायातं रावणेनावतारितम्॥
ततो विभीषणे प्राप्तं तस्मादृश्वरियं गतम्।' इति,

उन्होंने करोड़ों मन्त्रों के श्रवण के मध्य में केवल चौथाई अंश ही पचा सकने की क्षमता पाप्त की। मंवनं और वोरेश प्रयंन्त देवों ने दो चौथाई मिद्धि प्राप्त करने में ही सफलता प्राप्त की। भगवान् कह रहे हैं कि, देवि भैरिव ! वामन आदि दिव्यात्माओं ने एक चौथाई में ही प्रावीण्य प्राप्त किया। इसका आधा भाग शुक्र ने प्राप्त किया। विल और उसके साथों नन्द आदि ने उसका आधा अंश प्राप्त किया।

उसका आधा सिंह ने आत्मसात् किया। गरुड ने एक लाख मन्त्र प्राप्त किये। पचाम हजार मन्त्र महानागों ने प्राप्त किया। पाताल लोक का पालन करने वाले प्रभु नागेन्द्रवामुकि ने इन मन्त्रों को अत्यन्त पूज्यवत् महत्त्व प्रदान किया। इतने मन्त्रों के विभिन्न अधिकारियों द्वारा बचे खुचे समस्त मन्त्रों को दुर्भाव में प्रम्त और नित्य देववर्ग के विरोध में लगे रहने वाले रावण ने स्वर्ग लोक से लङ्का में लाकर इनका प्रयोग किया।"

## 'खण्डेरेकोर्नावशैस्तु प्रभिन्नं श्रवणाणिभः। नवकोटधन्तगं याविसद्धयोगीश्वरोमतम्॥' इति च।

अत्र च लक्षमात्रमिति मात्रशब्देन लक्षार्धमिति असमांशवाचिना अर्धशब्देन च किचिद्धिकसंख्यास्वीकारः कटाक्षोकृतो यदवद्योतनाय ग्रन्थ- कृता भागपरिकल्पनमेव कृतम् ॥ ५-६॥

प्रतिखण्डं च अत्र अष्टखण्डत्वमस्तीस्याह

खण्डं खण्डं चाष्टखण्डं प्रोक्तंपादाविभेदतः ॥ ७ ॥

इसके अतिरिक्त मन्त्र विषयक मन्तव्य को आगम इस प्रकार व्यक्त कर रहा है—

"इस प्रकार यह पावन मन्त्रसमुदाय भूतल पर आ सका। स्वर्गलोक का यह वरदान भूतल को रावण द्वारा प्राप्त हो गया। यह रावण का विश्व के प्रति एक उपकार माना जा सकता है। रावण से इसे विभीषण ने प्राप्त किया। इसके बाद विभीषण से इसे राम ने प्राप्त किया। गुरुशिष्य परम्परा कम से इस प्रकार यह मन्त्रवर्ग राम तक पहुँच सका।"

इसके अतिरिक्त आगम इस विषय में और भी स्वष्टोकरण कर रहा है —

"यह सिद्धयागाइवरो मत मन्त्र की श्रवण विधि से दीक्षा प्राप्त करने वालों के द्वारा १९ खण्डों में विभक्त कर दिया गया है। इसकी पूरो संख्या ९ करोड़ की मानी जाती है।"

इस आगम के अनुसार गरुड लक्षमात्र मन्त्र संस्था प्राप्त कर सके ये। यहाँ मात्र शब्द और लक्षाई शब्द में प्रयुक्त अर्थ शब्द कुछ अधिक मन्त्रों की संस्था को संकेतित करते हैं। यन्थकार ने इसी दृष्टि से मन्त्रों की संस्था में और उनके मनीवो श्रवणमननाधिकारियों के सम्बन्ध में भाग का प्रकल्प किया है।। ३-६॥ पादादीनेव निर्दिशति

पादो मूलोद्धारावृत्तरवृहदुत्तरे तथा कल्पः। सांहितकल्पस्कन्दावनुत्तरं व्यापकं त्रिधा तिस्रः॥ ८॥ देव्योऽत्र निरूप्यन्ते क्रमशो विस्तारिणैव रूपेण। नवमे पदे तु गणना न काचिदुक्ता व्यविच्छदाहीने॥ ९॥

पादाद्याश्च एताः प्रतिनियतग्रन्थपरिमाणविषयाः पारिभाषिक्यः संज्ञाः । नतु तिस्रोऽपि देव्यस्त्रिधा चेदत्र प्रपञ्चारमना रूपेण निरूप्यन्ते, तत् कस्मात् प्रत्येकं नवखण्डत्वं न उक्तमित्याशङ्क्ष्य उक्तमनुत्तरं व्यापकिमिति । अत एव उक्तं व्यवस्छिदाहीने नवने पदे न काचित् गणना उक्तेति । यदागमः

> 'पावो मूलं तथोद्धार उत्तरं वृहदुत्तरम्। कल्पश्च संहिता चैव कथिता तव सुन्नते॥ कल्पः स्कन्दं वरारोहे समासात्कथयामि ते। पावः शतार्धसंख्यातो मूलं च शतसंख्यया॥

प्रतिखण्ड में इसके खण्डों को चर्चा कर रहे हैं—

शास्त्रकार के अनुसार इसके प्रति खण्ड में आठ खण्ड होते हैं। यह आगम कहते हैं। इन खण्डों के पृथक् पृथक् पाद भी निर्धारित हैं। अग्निम कारिका में पाद आदि का भी निर्दश कर रहे हैं—

१. पाद, २. मूल, ३. उद्धार, ४. उत्तर, ५. वृहदुत्तर, ६. कल्प तथा संहिता और ८. अनुत्तर ये आठखण्ड हैं। इसमें कल्प, स्कन्द और अनुत्तर को पुनः परिभाषित कर रहे हैं—

कल्प के अन्तर्गत पाद, मूल, उद्घार, उत्तर, बृहदुत्तर, कल्प, संहिता और अनुत्तर ये आठ आते हैं। इनमें से अनुत्तर व्यापक भाव है। उद्घारं द्विगुणं विद्धि चतुर्धा तूत्तरं मतम्। अपरेयं वरारोहे अधिक्षरविवर्जिता॥ एवमुत्तरतन्त्रं स्यात्कियितं मूलभैरवे। यवापरा वरारोहे षड्भिभीगैविवर्जिता॥ तवा वृहोत्तरं तु स्यादमृताक्षरवर्जनात्। अक्षराणां जतं नाम परिभाषा निगद्यते॥ कल्पः सहस्रसंख्यातस्त्वपराया यज्ञस्विनि। द्वाषष्ट्रप्रेष च क्लोकानां सहनाणि चतुर्देश॥

स्करंव-

भगवान् शक्कर कह रहे हैं कि, देखि ! पार्वते ! मंजो में मैं तुम्हारे समक्ष स्कन्द के विषय में कहना चाहता हूँ । शतार्ध संख्या अर्थात् ५० मन्त्रों का एक पाद होता है । इसी तरह शतसंख्यक मन्त्रों का एक मूल होता है । उद्घार मूल की दूनी सख्याओं का माना जाता है । उत्तर चतुष्प्र-कारिका होती है । यह अपरा विद्या कहलाती है । इसके मन्त्रों में कहीं अर्धाक्षर इत्यादि नहीं होते । हे मूलभैरिव पार्वति ! यह उत्तर तन्त्र कहलाता है ।

जब अपरा विद्या के बाद परा की बात करनी हो, तो उस समय इनके अन्तर को समझ कर परा को परिभाषित करना चाहिये। इसमें पहले के छः भाग परिगणित नहीं होते। साथ ही इसमें अमृताक्षर 'अ' को कहते हैं। अकार का पृथक् प्रयोग इस मन्त्र में नहीं होता। जहाँ शनाक्षर मन्त्र प्रयोग में लाये जाते हैं, उन्हे परिभाषा मन्त्र कहते हैं। कितना सुन्दर वातावरण था वह, जब रमणीय मनो हारी दिव्य कथोपकथन के विद्या सन्दर्भ में शिवशक्ति हारा सारा रहस्य उद्घाटिन हो रहा होगा।

बासठ सहस्र सख्यात्मक अपरा के मन्त्र कल्प के अन्तर्गत आते हैं। वहीं चौदह हजार मन्त्रों की एक 'संहिता' होतो है। ये सिद्ध योगोध्वरो तदा सा संहिता ज्ञेया सिद्धयोगीइवरे मते । कल्पस्कन्दः पुरास्यातः कल्पाद्विगुणितो भवेत् ॥ एवं तन्त्रविभागस्तु मया स्यातः सुविस्तरात् ।' इति ॥ ९ ॥

ननु एतद्रामेण विभीषणात् प्राप्तं, तम्मात् पुनः कि किश्चदाप न वेश्याशङ्कृय आह

रामाच्चलक्ष्मणस्तस्मात् सिद्धास्तेभ्योऽपि दानवाः । गुह्यकाश्च ततस्तेभ्यो योगिनो नृवरास्ततः ॥ १०॥

मतानुसार व्यक्त परिभाषायें हैं — यह जानना चाहिये। कल्प से द्विगुणित संख्या में कल्प स्पन्द नामक एक परिभाषिक संज्ञा होती है। इस प्रकार से तन्त्र में मन्त्र विभाग कथित है और तन्त्र के आठ-आठ विभाग के अनुसार ६४ भेद स्पष्ट हो जाते हैं। मंहिता, कल्प स्कन्द और अनुत्तर ये तन्त्र में मुख्य तीन विभाग ही विख्यात हैं। इसी तरह तीन अपरा, परा और परापरा देवियों के विस्तार भो इसमें आ जाते हैं। जहां तक नवम पद की बात है, उसमें कोई किसी प्रकार की विभाग कल्पना नहीं होता। अतः गणना का यहां अस्तित्व ही नहीं है। यहां किसी प्रकार की अध्यविद्या तहीं होती। जब ब्यविच्छदा हो नहीं, तो गणना की कल्पना कैसे हो सकती है? इसीलिये शास्त्रकार ने ब्यविच्छदा के साथ हो न शब्द का प्रयोग किया है॥ ७९॥

प्रश्नकर्त्ता पूछता है, श्रीमन् ! यह परम्परा विभोषण से राम को प्राप्त हुई । पौराणिक आस्था के विपरोत यह बात आगमिक प्रसिद्धि ही प्रतीत होतो है । फिर भो विभोषण से प्राप्त करने के बाद क्या राम ने किसी को शिष्य नहीं बनाया ? इस विद्या को किसी ने राम से प्राप्त नहीं किया ? इन्हीं जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं ?

शास्त्रकार के अनुसार इस विद्या को राम से सर्वप्रथम लक्ष्मण ने प्राप्त किया। इस प्रकार लक्ष्मण केवल सहोदर स्राता ही न रहकर सहोदर यदागमः

'विभीवजेन रामस्य रामेणापि च लक्ष्मणे । लक्ष्मणेन तु ये प्रोक्तास्तेषां सिद्धिस्तु होनता ॥ सिद्धेभ्यो वानवा ह्रस्वा वानवेष्यष्टच गुह्यकैः । गुह्यकेभ्यो योगिभिश्च योगिभ्यश्च नरोत्तमैः ॥ संप्राप्तं भैरवादेशात्तपसोग्रेण भैरवि ।' इति ॥ १० ॥

शिष्य भी हो गये। राम के समय की इस ऐतिहासिक परम्परा का भी इससे पता चलता है। इसके अनन्तर लक्ष्मण में सिद्धों ने इस विद्या को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। सिद्धों में दिन्योघ, सिद्धोघ और मानवीघ इन तीनों का अन्तर्भाव माना जाता है। सिद्धों से दानवों ने प्राप्त की। दनु से उत्पन्न वंश को दानव कहते हैं। राक्षसों की गणना इनसे अलग को जाती है। दानवों से गृह्यकों ने इसे प्राप्त किया। गृह्यकों से योगमार्ग को मुक्ति का लक्ष्य मानने वाले योगियों ने प्राप्त किया। योगियों के माध्यम से ही यह विद्या उत्तम श्रेणी के मानवों को प्राप्त हो सको। इस विषय में आगमिक उक्ति है कि,

"विभीषण के द्वारा राम का एनदिएयक विज्ञान प्राप्त हुआ। राम का यह विज्ञान लक्ष्मण में अधिक्ठित हो सका। लक्ष्मण से जिन लोगों को यह आगमिक विज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें सिद्ध कहते थे। उनकी सिद्धि में आवतारिक पुरुषों को अपेक्षा होनता का भाव समाविष्ट था। 'ई' तन्त्र शास्त्र में ऐश्वयं का प्रतीक माना जाता है। हि + ईन + ता के योग से बने होनता शब्द में इस विद्या के द्वारा सिद्धों के ऐश्वयं को वृद्धि हुई, यह अर्थ भी संकेतित है। सिद्धों से दानवों को यह विज्ञान मिला किन्तु वे सिद्धों की समता नहीं प्राप्त कर सके। ह्रस्वता ने उनके भाग्य में उत्काष का अवरोध कर डाला। ह्रस्व का अर्थ शिष्य भाव भी हो सकत है। अर्थात् शिष्य बनकर उस विज्ञान को प्राप्त किया। दानवों से गृह्यकों

एवं श्रीसिद्धातन्त्रनिर्दिष्टमायातिकममभिषाय गुरुनिरूपितमपि अमि-षातुमाह

तेषां क्रमेण तन्मध्ये अष्टं कालान्तराद्यवा।
तदा श्रोकण्ठनाथाज्ञायशात् सिद्धा अवातरन् ॥ ११॥
त्र्यम्बकामर्दकाभिस्यश्रीनाथा अद्वये द्वये।
द्वयाद्वये च निषुणाः क्रमेण शिवशासने॥ १२॥

ने, गुह्यकों से योगियों ने, योगियों से श्रेष्ठ मनुष्यों ने प्राप्त किया। यह मानव जाति में इस विज्ञान के आने का एक कम है। यह सब कुछ भगवान् भैरव के आदेश के अनुसार हो सम्पन्त हुआ। भगवान् भूतभावन कहते हैं कि, देवि! भैरवि! इसके लिये मनुष्यों को उग्र तपस्या करनी पड़ी। तपः प्रभाव में ही यह विज्ञान मानव जाति में विकसित हो सका"॥ १०॥

#### ग्रुनिक्षित बायातिक्रम्-

यहाँ तक जिस आयाति क्रम का वर्णन किया गया है, वह सिद्धातन्त्र के आधार पर ही किया गया है। यहाँ से आगे वह क्रम अपनाया जा रहा है, जिसे गुरु निरूपित क्रम कहा जाना है। गुरु परम्परा से प्राप्त इस क्रम का कथन कर रहे हैं—

काल चक्र की गति बड़ी विचित्र होती है। चक्रनेमि का उतार-चढाव सामाजिक उत्कर्ष और पतन का मुख्य कारण है। सिद्धातन्त्र में विणत मन्त्रों को सख्या, उनके ह्रास और सध्यकों के असाफल्य ने मान्त्रिक परम्परा को अधःपतन की ओर धकेल दिया। परिणामतः वह क्रम भ्रष्ट हो गया। शास्त्रकार ने इसे कालान्तरता का परिणाम बताकर नये सायाति कम का प्रवर्त्तन किया है।

कालान्तर में उसी ह्रास के नैराज्यपूर्ण युग में भगवान् श्रीकण्ठनाथ का अवतरण हुआ। उन्होंने इसके निराकरण का प्रयास किया। अपने आद्यस्य चान्वयो जज्ञे द्वितीयो दुहितृक्रमात् । स चार्धत्र्यम्बकाभिख्यः संतानः सुप्रतिष्ठितः ॥ १३ ॥ अतश्चार्धचतस्रोऽत्र मठिकाः संतितक्रमात् । शिष्यप्रशिष्यैविस्तीर्णाः शतशाखं व्यवस्थितेः ॥ १४ ॥

अद्वये इति ।त्रककुलादी । अर्धित दृहित्रपेक्षया । अर्धेचतस्र इति अर्धेन चतस्रः सार्धास्तिस्र इत्यर्थः ॥ १४ ॥

सत्प्रयास से उन्होंने इस दिशा में नयो आशा का सवार किया। सोयो निष्प्राण परम्परा को प्राणवन्त बनाया। नये उपदेश, और समादेश दिये। अपने आदेशों के अनुसार सिद्धों जैसी उच्च आत्माओं को अवतरित किया। देश में सिद्धों का अवतार हुआ। परम्परा को प्राणवत्ता प्राप्त हुई।

शंवशासन के त्रिस्रोतस् कमानुसार अद्वयवाद, द्वैतवाद और उन्हीं के साथ द्वयाद्वयवाद का भी प्रवर्त्तन हो गया। यह सब श्रीमान् श्रीकण्ठ को बाजा का सुपरिणाम था। श्री श्र्यम्बक ने अद्वयबाद को अद्वेतधारा का प्रवर्त्तन किया। श्री श्रानाथ नामक सिद्ध आचार्य द्वारा द्वैताद्वेतवाद की धारा इस भावभूमि पर बह चली। इनमें से आचार्य श्र्यम्बक की परम्परा निर्वाध प्रवत्तित होतो रही। उसकी सन्तित का क्रम निविध्न चलता रहा।

आमर्दक परम्परा में आगे चलकर अवरोध आया किन्तु भगवत्कृपा से ज़नकी पुत्री का वशक्रम चला। इस सन्तित कम को अधं त्र्यम्बक परम्परा के रूप में आज भी जानते हैं। श्रीमान् श्रानाथ ने द्वेताद्वेत-धारा का संचार किया वह समाज को पुष्ट करता रहा। इस प्रकार आचार्य श्रीकण्ठ से चार कम चले १. आमर्दक कम २. त्र्यम्बक कम ३. श्री अधं त्र्यम्बक कम और ४. श्रीनाथ कम। अधं त्र्यम्बक कम को १ कम मान लेने पर यह अधंचितस्र कम वाली परम्परा कहलाती है। कुछ लोग आमर्दक की ननु इह त्रैयम्बिकेदमिठका वक्तुं न्याय्या तद्द्वारा अस्य शास्त्रस्य आयातः, किं मठिकान्तरव्यावर्णनेनेत्याशङ्कृय आह

# अध्युष्टसंतितस्रोतःसारभूतरसाहृतिम् । विधाय तन्त्रालोकोऽयं स्यन्दते सक्लान्रसान् ॥ १५॥

गणना नहीं करते। वं कै कम हो स्वाकार करते हैं । इसमें श्रीकण्ठ सक्षात् शिव हैं । ये माठकायें उनकी आज्ञा से सिद्धों द्वारा प्रवर्त्तित की गयीं। इसे ही सन्तित कम कहते हैं। शिष्यों और प्रशिष्यों द्वारा शत शतशास्त्राओं में ये पुष्पित हातो रहीं ॥ ११-१४॥

श्रोतन्त्रालोक नामक इस तान्त्रिक विश्वकोष के वैशिष्ट्य का ख्यापन करते हुए माननोय मनीषी प्रवर महामाहेश्वर शास्त्रकार ने सूत्र रूप में इसको आनन्दमयो रसधारा की ओर संकेत किया है।

इस महान् परम्परा के आयातिकम में किसी एक का ही प्राधान्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाँ इतना अवश्य कहा जा सकता कि, साक्षात् शिवरूप केलाशवासो श्रोकण्ठ के आदेश से हो यह प्रवर्तित हुआ किन्तु न तो यह त्रैयम्बक मठिका के नाम से विभूषित किया जा सकता है और नहीं किसी अन्य नाम से।

श्रीतन्त्रालोक में ग्रन्थकार को पुरः कालीन और समकालीन समस्त तत्कालीन प्रचलित और समाज में सम्यक् रूप से अपनी मौलिकता का स्थापन कर मनोषियों की मनीषा में भी जड़ जमा लेने वाली सारो अध्युष्ट सन्तियों की स्रोतिस्विनियों का निष्कर्ष-पीयूष प्रवाहित है। इसकी आनन्द-वादी रसघारा में सारो सन्तितयों का समाहार किया गया है। सारो रसधाराओं की तारिङ्गकता का स्पन्दन इसमें अनुस्यूत है। वर्ण-वर्ण को

१. श्री तन्त्रालोक खण्ड १।८ आचार्य जयरय को टीका ४० ३६

र. भीतः १।९

श्रो॰ त०---२१

#### एतदुपसंहरन्नन्यदवतारयति उक्तायातिरुपादेयभावो निर्णीयतेऽधुना ।

इह आह्निकादाह्निकान्तरस्य परस्परमनुस्यूततां दर्शयितुमाद्यन्तयोरे-केन इलोकेन पृथगुपसंहारोपकमयोरुपनिबन्धेऽपि साप्रतं ग्रन्थान्ते तदादलेष-मस्यन्तमवद्योतियितुमेकेनैव अर्धेन युगपत्तद्पनिबन्ध इति शिवस् ॥ १५ ॥

अपने कर्ण कुहर से सम्पृक्त कर इसकी सन्तित-प्राप्त रसध्विन के आनन्द निःस्वन को सुना जा सकता है। यही नहीं इस रसधार के निःस्यन्द का आस्वाद भी लिया जा सकता है। रसमयी पायूष राशि इससे अजस्र भाव से स्रवित हो रही है। यह इलोक सहृदय हृदयों का आग्रहपूर्ण आवाहन है। इस सुधा निष्यन्द का आस्वाद आप अवश्य लें—यह अर्थ इसके वर्ण-वर्ण से फूट रहा है। कहों भूल से भी कोई विचारक इससे विञ्चत न रह जाय, शास्त्रकार का यही स्वर इसमें उल्लिसित है॥ १५॥

इन पञ्चदश रलोकों में आयाति कम का पाञ्चदश्य समाहित है। शास्त्रकार का शंव पोयूष रस प्रवाह यहाँ मानसरोवर को पूर्णता से ओत-प्रात प्रतोत हो रहा है। ३६ तत्त्वों की अर्थवत्ता का सारा अर्थवाद इन ३६ आह्निकों में स्पन्दित हो रहा है। शास्त्रकार का आन्तर चेतन्य यहाँ प्रस्थक्ष प्रकाशमान हो गया है। इसका एकमात्र प्रमाण यह एक रलोको एक पूर्णता स्याति को प्रतीक अर्घालो है। यह अर्घालो हो यहाँ पूर्णता का ख्यापन कर एकस्व की अद्धय भावना से भावित है।

अब तक प्रत्येक आह्निक को परस्पर संग्रधित करने की दृष्टि से प्रथम अर्धाली से उपसंहार और दूसरी अर्धाली से नये आह्निक का आरम्भ करने की शैली शास्त्रकार अपना रहे थे। यह ग्रन्थ में प्रतिपादित वर्ण्य विषयों की पारस्परिक अनुस्यूतता का प्रमाण था। यहां आकर शास्त्रकार ने उस शैली का परित्याग कर दिया है। उपसंहार और उपक्रम के उस वध्युष्टसंतिकमसंकान्तरहस्यसंप्रवायेन । यद्त्रिक्षमाह्निकमिदं निरणायि परं जयरथेन ॥ श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यं श्रीमदिभनवगुप्तविरचिते राजानकजयरथकृतिविवेकाभिख्यव्याख्योपेते डॉ॰ परमहंसिमश्रकृतनीर-क्षीर-विवेक-हिन्दीभाष्यसंविक्ति श्रीतन्त्रालोके आयातिकमनिरूपणं नाम पट्त्रिशमाह्निकम् समाप्तम् ॥ ३६ ॥ ॥ शूभं भूयात् ॥

उपनिबन्धन से मुक्त छत्तीस को तास्त्रिक पूर्णता से शास्त्रकार परम सन्तुष्ट और तृष्त हैं। यहाँ सबको आत्यन्तिक आश्लेष मयता ही सन्दृब्ध है। इसिलये एक शब्द में उन्होंने पूरी बात कह दी—आयातिः उन्हा। आयाति कम को मैंने वाणी का विषय बना डाला। आयाति शब्द का उत्म परमिश्व और उसका स्यन्दन यह विश्वात्मक प्रवाह! यही तो इस तन्त्रालाक को कला का लालित्य है। इसी में लीन होना है।

व्यक्ति लोन तभो हां सकता है, जब उसकी उपादेयता का उसे आकलन हो जाय। उपादेयता पूर्णता के परिज्ञान और उत्कर्ष के अनुसन्धान से प्रतीत होती है। अब उसी को निर्णीत करना अवशिष्ट रह गया है। अधुना शब्द शास्त्रत वर्त्तमान का अवद्यातक है। शित्र सर्वव्यापक शास्त्रत तत्त्व है। उसी की शास्त्रतता को यह निर्णय भो समर्पित है।

॥ इति शिवम् ॥

साधिकार सिद्धों के द्वारा प्रचलित शिव-सिद्धान्त-समयं आयाति क्रम और गुरुजनों के संतित-विज्ञान समर्थ साधिकार मन्यन कर जिसने पाया परपोय् परार्थ पर्यात्रशाह्मिक विषय विवेचन उसी जयन जयस्थ का स्वार्थं!

## श्रीतन्त्रालोकः

षट्त्रिशाह्निकं संतत्या याति-क्रमसंयुतम् ।
'हंसेन' विश्र्तेनैतत् व्याख्यातं स्वात्मसंविदा ॥
श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यः श्रीमदिभनवगुप्तिवरिचितः
राजानकजयरथक्कतिविकाभिष्यव्याख्योपेत
डाँ० परमहंसिमश्रकृतनीर-क्षोर-विवेक
भाषाभाष्य संवित्रतः
श्रीतन्त्रालोक का
आयातिक्रमनिरूपण नामक छत्तोसवौ आह्निक
सम्पूणं ॥ ३६॥
इति शिवम्

#### श्रीतन्त्रालोके

भीमन्महामाहेवबराचार्याभिनवगुप्तविरचिते भोजयरपकृतविवेकाभिखयव्याख्योपेते डॉ॰ परमहंसमिश्रकृत-नोर-श्लोर-विवेक-हिन्दोभाष्यसंविकते

# सप्तत्रिंशमाह्निकम्

यन्मयतयेवमिललं परमोपादेयभावमञ्येति । भवभेवास्त्रं जास्त्रं जयति श्रीमालिनी देवी ॥

भीनन्महाम।हेक्वराचार्यश्रीमदभिनवगुप्तविरचित भीराजानकजयरयकृतविवेकाभिस्यव्यास्योपेत डॉ॰ परमहंसिमधकृत नीर-क्षीर-विवेक भाषा भाष्य संवस्तित

#### **भीतन्त्रालोक**

का

#### सेंतीसवाँ आह्निक

तव तम्मयता सबको वेती उपावेयता का वरवान। भवभेवास्त्र शास्त्रमयि मालिनि! वेवि विश्व तेरा वववान।। शास्त्रकार के नवनिणंय में है प्रसिद्धि का बनुसन्धान। जय शास्त्रक उपजीव्य कर्ननि! जय बागम का रहस्य उद्गान।।

तदेवमुपकान्तस्येव शास्त्रस्य उपादेयमावं निर्णेतुं प्रागुपजीवनेन पीठिकाबन्धमारचयति

उक्तनीत्येव सर्वत्र व्यवहारे प्रवर्तिते । प्रसिद्धावुपजीव्यायामवश्यप्राह्म आगमः ॥ १ ॥

इह सावंत्रिके व्यवहारे प्रवर्तिते पञ्चित्रशाह्मिकोक्तनीत्या प्रसिद्धा-वृपजीव्यायामागम एव अवस्यग्राह्मो न अन्यथा किञ्चित् सिद्धचेत् ॥ १ ॥

शास्त्रकार उपादेय भाव के निर्णय की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। आचार्य जयरथ शास्त्रकार के हदय के प्रत्येक स्पन्दन से आन्दोलित होने वाले तत्त्वज्ञ आचार्य हैं। उन्होंने शब्दराशिमयो मालिनी देवी की उपजीव्यता में उल्लिसत शास्त्रों की उपादेयता का अनुसन्धान कर उन्हों देवी की माङ्गिलिकता का सन्दर्भानुसारी प्रवर्त्तन किया है। शास्त्रों को उन्होंने भव-भेदास्त्र की संज्ञा दी है। भेद इस तरह हेय हो जाते हैं। शास्त्र ही भेदमयता रूप हेय का हान करते हैं। अतः यही उपादेय हैं। इस दृष्टि से 'श्रीतन्त्रालोक' रूप यह आगमिक उपनिषद् सर्वतोभावेन सर्वातिशायी परमोपादेय शास्त्र है, यह सिद्ध हो जाता है।

शास्त्रों का उपजीवन (शास्त्रीयता का साधन) उपजीव्या शक्ति में निहित है। इसी भाव भूमि को शास्त्रकार इस प्रथम कारिका में प्रस्तुत कर रहे हैं—

विगत बाह्निक में व्यक्त किये गये विचारों और नीतियों के अनुसार ही यह सारा विश्व-व्यवहार प्रवर्तमान होता है। यह निश्चित सिद्धान्त है कि, व्यवहार के संचालन के मूल में प्रसिद्धि हो प्रतिष्ठित है। प्रसिद्धि ही उपजीव्य होती है। महाभारत में एक उक्ति है—"सर्वेषां कविमुख्याना मुपजीव्यो मविष्यित" अर्थात् सभी कवियों का उपजीव्य जैसे महाभारत सास्त्र है, उसी रुरह समस्त जागितक व्यवहार की उपजीव्या प्रसिद्धि है। ननु लोकिकप्रमाणगोचरे वस्तुनि अस्तु प्रमिद्धिनिबन्धना सिद्धिः, सकलप्रमाणगोचरे योगिनामपि अगम्ये शिवे तु कथमेवं स्यादित्याशङ्कथ आह

यथा लोकिकदृष्टचान्यफलभाक् तत्प्रसिद्धितः । सम्यग्व्यवहरंस्तद्विच्छवभाक् तत्प्रसिद्धितः ॥ २ ॥

अन्येति अदृष्टम् ॥ २ ॥

इस स्थित में यह विचार अनिवायंतः आवश्यक होता है कि, इस प्रसिद्धि से क्या ग्रहण किया जाय? शास्त्रकार कह रहे हैं कि, उपजोब्या प्रसिद्धि से जो अवश्य रूप से ग्राह्म है, वही आगम है। अवश्य ग्राह्म आगम की विशेषता का प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो यह भी निश्चित है कि, कोई ब्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता॥ १॥

प्रश्न उपस्थित होता है कि, लौकिक प्रमाण रूप में प्रस्तुत पदार्थों में ही प्रसिद्धिनबन्धना सिद्धि मानो जानी चाहिये। सकल प्रमाण गोचर शिव में तो योगियों को भी अगम्यता के कारण कठिनाई होती है। ऐसी स्थित में क्या निर्णय लेना चाहिये? शास्त्रकार इन आशक्काओं के समुचित उत्तर दे रहे हैं—

वैचारिक स्तर पर यह तथ्य अनुभवगम्य होता है कि, किसी फल को प्राप्ति के लिये या किसी परिणाम पर पहुँचने के लिये विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है। ये दृष्टियाँ दो प्रकार की होती हैं—

१. लोकिक दृष्टि और सम्यक् व्यवहारमयो अलोकिक दृष्टि ।

व्यक्ति जब लौकिक दृष्टि से किसी विशेष विन्दु पर विचार करता है, तो उसके सामने अंश अंश में ध्यक्त खण्डित लोकगत पदार्थ राशि से समन्वित खण्डित प्रसिद्धि के बनुसार निर्णय लेना पड़ता है। ये सारे निर्णय बदृष्ट पर निर्भर होते हैं। क्योंकि व्यक्त, निष्टिचत रूप से अवास्तविक होता है। बवास्तविक प्रसिद्धि अदृष्ट परिणाम हो दे सकतो है। 326

नन् एवमनेकप्रकारः प्रसिद्धचात्मा आगम इति कस्य तावदवश्यप्राध-स्वमित्याशक्य आह

शास्त्रे स्वांशोपवेशिनि । तववस्यग्रहीतव्ये तद्विपरीतकम् ॥ ३ ॥ मनाक्फलेऽभ्युपादेयतमं

वहीं जब सम्यक् व्यवहारमयी अलौकिक दृष्टि से विषव की वास्त-विकता पर विचार करते हैं, तो इसके मूल में वह प्रसिद्धि अवस्थित प्रतीत होतो है, जिसमें सर्वमयता की मधुमतो सुधा की धार बहती प्रतीत होती है। सुधा का यह अमृत-आस्वाद शिवत्व का श्रेय प्रदान करता है। व्यक्ति पा साधक शिवत्व से विभूषित हो जाता है। प्रसिद्धि का यही आगमिक अवदान है ॥ २॥

जिज्ञासु यह सुनकर नुग्त पूछ बैठता है कि, क्या प्रसिद्धियाँ भी कई प्रकार की होती हैं ? और प्रसिध्यात्मा आगम भी अनेक प्रकार का होता है ? ऐसी दशा में प्रथम क्लोक में विणत अवश्य ग्राह्यता किस आगम में स्वीकार की जाय ? इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान शास्त्रकार कर रहे हैं—

प्रस्तुत ग्रास्त्र को उपादेयता का पीठिकाबन्ध अन्य शास्त्रीय सन्दर्भी को भी समझाने का माध्यम होता है। आगम का अवश्य ग्राह्यता स्वाभाविक है। अध्येता इसका अनुमन्धान करता है। उसके सामने अनन्त शास्त्र हैं। उसने ग्रहण करने को दृष्टि से किसी एक शास्त्र का अभ्यास प्रारम्भ किया। उसने पाया कि, यह शास्त्र तो 'स्व' अर्थात् स्वास्म की परसंविद् माप्ति के आधार परमेश्वर के 'अश' मात्र का ही उपदेश करता है। यह भनाक् अर्थात् आंशिक फल प्रदान करने वाला है। इस अनुभव के बाद वह यह निरुचय करता है कि, १. यह अवस्य ग्रहीतव्य नहीं है। २. यह अंशमात्र का उपदेश करता है। ३. यह अल्पपरिणामी है और ४. यह परमोपादेयत्व से रहित है। इस आघार पर वह उसके विपरोत अन्तिम निर्णय लेता है कि, यथा सगेषवरीभाविनःश्रन्द्वत्वाहिषं स्रवेत् । क्षयं कर्मस्यितिस्तहृदशङ्काव्भैरवत्वतः ॥ ४ ॥ यदार्षे पातहेतूक्तं तदस्मिन्वामशासने । आशुसिद्धचे यतः सर्वमार्षं मायोदरस्यितम् ॥ ५ ॥ तहिपरोतिमिति महाफलम् ॥ ५ ॥

ऐसे शास्त्र अवश्य ग्राह्म नहीं हो सकते। उपादेयता तो मनाक् फलवत्ता के विपरीत महाफलदायिकता में ही निहित होतो है।

इस तथ्य को दृष्टान्त के माध्यम से समझने समझाने का प्रयास शास्त्रकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि, जैसे विष के निराकरण के लिये गारुडी विद्या का आश्रय लेते हैं और उसके भावावेश में आने पर नि:शक्ता आ जाती है, तथा विष का प्रभाव समाप्त हा जाता है, उसी तरह महाभैरव भाव से भावित होने पर कर्म स्थिति का विनाश हो जाता है। किसी प्रकार को शङ्का नहीं रह जाती। नि:शङ्का भाव से विहार करता हुआ साधक साक्षाद भैरवत्व से विभूषित हो जाता है। अर्थान् कर्मस्थित रूप तीनों मलों से आवृत अणुख एक प्रकार का विष है। इसके निराकरण के अनन्तर नि:शङ्का विश्वविहार के लिये भैरवी भाव से भावित हो जाता है।

इस वाम शासनतन्त्र के अनुशासन से हो भैरवी माव की उपलब्धि होती है। अन्य शास्त्रों के स्वाध्याय से इसके विपरोत पतन हो हाथ लगता है। आगमों में यह कहा गया है कि, ऋषियों द्वारा प्रणीत आर्ष शास्त्रों के स्वाध्याय से व्यक्ति का पतन हो जाता है। यहाँ पतन का तात्पर्य आरम विस्मृति है। आत्मविस्मृति ही अधःपात माना जाता है। आत्मविस्मृति का कारण है, माया के उदर में अवस्थित रहकर विभिन्न लौकिक आकर्षणों में पड़ा रहना। अर्थात् यहाँ को जागतिक सिद्धियों की समीहा में स्वात्म को स्वपा देना। कहाँ ध्यक्ति को स्वात्मसंविद् को आशु सिद्धि के उद्देश्य से

एवविधं च एतत् किमिल्याशकुष आह तच्य यत्सर्वसर्वश्रहष्टं

सर्वसर्वज्ञदुष्टमपि कि मवेदित्याश द्भापुरः सरीकारेण तत्वस्व हपं दर्शयति तच्चापि कि भवेत्।

यदशेषोपदेशेन

सुयतेऽनुत्तरं फलम् ॥ ६ ॥

वामशासन में रहकर भैरवी भाव भावित होना चाहिये और कहां आर्ष प्रत्थों के मोह पाश में निबद्ध होकर 'गोधूमक्च मे क्यामाकाक्च मे' की रट लगाने में तल्लीन हो जाते हैं। यहो आर्ष ग्रन्थों का पात हेतुस्व है। इसी आधार पर मुहावरा बन गया है कि,

'सर्वमार्वं मायोदरस्थितम्'।

अर्थात् ऋषियों को समस्त रचनायें विश्वात्मक जागतिक सिद्धियों के उद्देश्य से की गयो हैं ॥ ३-५ ॥

आर्पशास्त्रों की मायोदर अवस्थिति का कथन करने के अनन्तर वामशासनस्य शास्त्रों के स्वरूप पर प्रकाश प्रक्षिप्त कर रहे हैं—

वामशासनस्य सभी शास्त्र विभिन्न विशेषताओं से संविलत होते हैं। इनको सर्वात्कृष्ट विशेषता है कि, ये सर्व-सर्वज्ञ परमेश्वर द्वारा दृष्ट और प्रवित्तत हैं। ये मायोदर स्थित नहीं होते। इनके स्वाध्याय से स्वात्म-संवित्ति का परिष्कार होता है और परिणामतः भैरवी भाव की उपलिख हो जाती है। इस अनुभव के बाद यह प्रश्न निरर्थंक हो जाता है कि, इन विशेषताओं से क्या लाभ ? शास्त्रकार कह रहे हैं कि, इनके सर्वतो भावेन समग्र उपदेशों के श्रवण, मनन, चिन्तन और अभ्यास के परिणाम स्वरूप एक अचिन्त्य 'अनुत्तर' फल की उपलब्धि हो जाती है। शास्त्रकार ने श्लोक चार और पांच का दुबारा प्रयोग क्लोक ग्यारह बारह के रूप में किया है। क्लोक तीन बीर छः के बीच में माने वाले इन दोनों इलोकों का अत्र च अन्तरा क्लोकद्वयमन्यथा लिखितमधरे व्यास्ययेन न्याय्यमिति तत्रेव व्याक्यास्यामः ॥ ६॥

ननु को नाम अयमशेष उपदेशो येन तदेवंविधं स्यादित्याशङ्कृष्य बाह यथाधराधरप्रोक्तवस्तुतत्त्वानुवादतः । उत्तरं कथितं संवित्सिद्धं तद्वि तथा भवेत् ॥ ७ ॥

यथा अत्र वैदिकाद्युक्तं कियादि वस्तुतस्वमनूद्य प्रकृष्टं, तथा ज्ञानयोगादि स्वानुभवसिद्धमुक्तमिति ॥ ७ ॥

आम्रेडित प्रयोग प्रासिक्तिक होने के कारण उचित है। इनकी व्याख्या वहीं की गयी है।। ६।।

इलोक ६ में अनुत्तर फल प्रद अशेषोपदेश की चर्चा की गयी है। इस रलोक में उसी का विश्लेषण कर रहे हैं—

शास्त्रों के कई स्तर लोक में प्रचलित हैं। कुछ शास्त्र 'अधर' तन्त्र और कुछ (अधराधर) तन्त्र भी हैं। इनमें परम तत्त्व के स्थान पर वस्तु तत्त्व की सापेक्ष आणवीय संवित्ति से भावित उत्तर मिल जाता है, परन्तु वह बन्ध प्रद ही होता है। वहीं ऊर्ध्वशासन द्वारा परमतत्त्वमयो देशना से स्वात्म संवित्ति सद्भाव संभूति के संदर्शन का लाभ साधक को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रकार ने इसी भाव को दर्शाने के लिये शिव के अशेषोपदेश से अनुत्तर फल की बात क्लोक ६ में की है। इस प्रस्तुत कारिका के अनुसार अधराधर शासन में विशेष विशेष वस्तुओं और तत्त्वों के विषय में जब बात को जातो हैं तो, उनसे अनुवादात्मक अर्थ का उन्मेष हो, हो जाता है। यही उत्तर-तत्त्वगत अनुभूति का स्तर है। जब कि जीवन का लक्ष्य अनुत्तर फलोपलिब्ध हो मानी जाती है। वेदिक आदि अधरशास्त्रों में बतलायो गयीं कियायें वस्तु-तत्त्व के अनुवाद से ही ब्यक्त होतो हैं। जब कि स्वात्मसंवित्ति से सिद्ध शान योग आदि अनुवाद से नहीं अपि तु स्वानुभव से ही सिद्ध होते हैं। यही अनुत्तर फलवत्ता है। 'तथा भवेत्' अर्थात् संवित्रुद्ध होता है। ७।।

वत एव वधरशासनेषु वसर्वप्रणोतस्वं निश्चीयते इत्याह यदुक्ताधिकसंवित्तिसिद्धवस्तुनिरूपणात् । अपूर्णसर्ववित्त्रोक्तिर्ज्ञायतेऽधरशासने ॥ ८॥

ननु अधरशासनेषु अपि

'बात्मा ज्ञातच्यो मन्तव्यः।'

इत्यादिदृशा ज्ञानादि उक्तमिति अत्र कस्मादसर्वप्रणीतत्वं ज्ञायते इत्युक्त-मित्याशङ्कथ बाह

अधरशास्त्रों की एक और कमो और असामर्थ्यमयी अशक्तता को ओर ध्यान बाकुष्ट कर रहे हैं—

वास्तव में शास्त्र की प्रामाणिकता उसकी मर्यादा, आनुशासिनक सामाजिक उपयोगिता और महत्ता इसी तथ्य में निहित है कि, वह सर्ववित् प्रणीत हो। सर्ववित् एक मात्र सर्वज्ञ शिव हो हैं। सभी ऊर्ध्वशासन सर्वज्ञ द्वारा ही प्रणीत हैं। इसके विपरीत सारे अधरशास्त्र असर्ववित्प्रणीत हैं। ऋषि भी सर्ववित् नहीं होते। उनके द्वारा दृष्ट ऋचायं और मन्त्र आदि इसी श्रेणी में आते हैं। अतएव वेद भी अधर शासन में हो परिगणित हैं। यह अलग बात है कि, किसो शास्त्र में अधिकाधिक परिष्कृत संवित्तिसद्ध वस्तुतत्त्व का निरूपण हो, फिर भी वह सर्ववित्प्रणीत न होने के कारण अधर शासन में हो परिगणित होते हैं।

यह नहीं कहा जा सकता कि, छिटफुट रूप से उनमें भी ज्ञानादि की बातों के वर्णन हैं, अतएव श्रेष्ठ हैं। जैसे,

"आत्मा जानने योग्य है, मनन करने योग्य है" आदि उपदेश-

श्रुति में वर्णित हैं। ऐसा होने पर भी वे असर्वज्ञप्रणोत हो हैं। इसलिये अवर शासन में ही परिगणित करने योग्य हैं। अधःशास्त्रेषु मायात्वं लक्ष्यते सर्गरक्षणात् ॥ ९॥

समुज्झित इति तत्रैव प्ररोहाभावात्। सर्गरक्षणादिति लोकरक्षणात् हेतोरित्यर्थः ॥ ९ ॥

किञ्च अत्र प्रमाणिमत्याशङ्क्य आह श्रीमदानन्दशास्त्रादौ प्रोक्तं च परमेशिना। ऋषिवाक्यं बहुक्लेशमध्रुवाल्पफलं मितम्।। १०॥ नैव प्रमाणयेद्विद्वान् शैवमेवागमं श्रयेत्।

ये ज्ञान आदि की बातें ऊर्घ्वशासन के वर्ण्य विषयों के अंश मात्र हैं। उनमें सत्यज्ञान की झलक मात्र है। वास्तविकता से वे समुज्ज्ञित हैं। अर्थात् ज्ञान के अङ्कुर उनसे नहीं फूटते। इसी आधार पर उन्हें अधःशास्त्र कहते हैं। इनमें माया तत्त्व का प्राधान्य है, प्रभाव है और मायोय आवरण का प्रभाव विश्वतः परिलक्षित होता है। इसमें सर्ग के सृष्टि प्रवाह के संरक्षण की सोहेश्य उक्तियाँ हैं। जहां लोकरक्षण की दृष्टि का ही प्राधान्य है, जहां मायोय आवरण का आलान है और जहां असर्वविस्प्रणीतता के दुष्प्रभाव की अनुस्यूतता व्याप्त है, वहां की अधः स्थिति पर दया ही आनी चाहिये॥ ८-९॥

इस प्रसङ्ग को आगे बढाते हुए शास्त्रकार शास्त्रीय प्रामाणिकता प्रस्तुत कर रहे हैं—

श्रीमदानन्द शास्त्र आदि शास्त्रों में स्वयं परमेश्वर शिव ने कहा है कि, ऋषियों के वाक्यों में चार दोष मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य हैं। १. वे अत्यन्त किलष्ट हैं। २. वे ध्रुव भाव से रहित हैं। किसी चरम परम तत्त्वज्ञानके निर्णायक नहीं हैं। ३. इनमें पूर्ण फलवत्ता का अभाव है। स्वर्ग आदि फलवत्ता तक ही वे सीमित हैं। और ४. उनमें पारिभित्य की व्याप्ति ननु मन्वादिशास्त्रं यदि न ग्राह्यं, तत् किं न अयं सर्व एव आचारो भ्रवयेदित्याशस्त्र्य आह

यदार्षे पातहेतूक्तं तदस्मित् बामशासने ॥ ११ ॥ आशुसिद्धचै यतः सर्वमार्षे मायोदरस्थितम् ।

पातहेतूक्तिमिति पातहेतोः मुरादेष्कतं वचनिमत्यर्थः पातकार्यृक्त-मिति तु स्पष्टः पाठः । मायोदरिस्थतमिति लोकरक्षापरत्वात् ॥

का हो सार्वित्रक प्रभाव परिलक्षित हाता है। इन दोषों के शास्त्रितक दुष्प्रभाव के कारण जास्त्रकार यह निर्देश कर रहे है कि, इनको कभी प्रमाण नहीं मानना चाहिये। योव अ।गम का हो सर्वदा आश्रय ग्रहण करना चाहिये॥ १०॥

मनु प्रवन्तित मानव धर्मशास्त्र आदि भी इसी दृष्टि से अधःशास्त्र सिद्ध हाने हैं। जिज्ञामु यह आशङ्का व्यक्त कर रहा है कि, यदि अधःशासन मानकर उसका अनुगमन नहीं किया जायेगा, तो अनर्थ ही हो जायेगा। सारी की मारी मामाजिकता और भारतीय मंस्कृति के भ्रंश का भय भी इसमें है। इम स्थिति में क्या करना चाहिये? शास्त्रकार इसका समाधान कर रहे हैं—

वस्तुतः इस विषय में दूरदिशता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। समाज का भ्रश आत्मभ्रंश पर ही निर्भर होता है। व्यष्टि व्यष्टि के उत्कर्ष से ही समष्टि का उत्कर्ष संभव है।

एक उदाहरण पर विचार करं—समाज में सुरा सर्वतो भावेन विजित होनी चाहिये। यह अधःशासन की मान्यता है। सुरा आर्थ दृष्टि से पात हेतु है। 'पात हेतु' शब्द की जगह एक अन्य पाठ भी है। वहाँ पातकारि' शब्द का प्रयोग है। इस पाठ को ही आचार्य जयरथ उचित मानते है। इसके अनुसार' सुरा' पापकारिणी होती है या अधःपात करा देती है—यह अर्थ होता है।

ननु एवं कर्म स्थितिः कि नक्येदित्याशङ्कां दृष्टान्तोपदर्शनपूर्वकम-पाकरोति यथेस्यादिना

यथा खगेश्वरीभावनिःशङ्कत्वाद्विषं व्रजेत् ॥ १२ ॥ क्षयं कमंस्थितिस्तद्वदशङ्काद्भैरवत्वतः ।

ननु भवतु एवं भैरवत्वापत्या, तावता तु तदागमस्य अवश्यग्राह्यस्वं कुतस्त्यमित्याशङ्कर बाह

इसके विपरीत वामशासन में सुरा आशुसिद्धि को प्रमुख हेतु मानी जाती है। यह शिवात्मकता प्रदान करती है। यह दृष्टि का अन्तर है। क्यक्ति का परिष्कार सुरा से सम्भव है और ऐसा समाज भ्रष्ट नहीं माना जा सकता। ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। इन पर पूर्ण विचार करने पर निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि, सारा आर्ष साहित्य और आर्ष शास्त्र मायोदर स्थित है अर्थात् माया के गर्भ में पलने वाला मायोय पिटारा मात्र है। अतः इसे कभी प्रमाण नहीं मानना चाहिये। वाम शासन का ही आश्रय लेना चाहिये॥ ११॥

इतना समाधान भी अभी अपर्याप्त हो प्रतोत हो रहा है। इससे भी समस्या ज्यों की त्यों शेष रह जाती है। जिज्ञासु कहता है कि, कर्मस्थिति का क्या होगा? वामशासन में इसकी कोई व्यवस्था हो नहीं है। इसका समाधान भी दृष्टान्त के माध्यम से कर रहे हैं—

जैसे गारुडो विद्या के प्रयोग से निःशङ्कृता के आवेश के साथ हो साथ विष का निराकरण भी हो जाता है, उसी तरह भैरवीभाव के आवेश से विकसमान निःशङ्कृता के प्रभाव से कर्म जाल रूप कार्ममल भी क्षयता को प्राप्त हो जाता है। कार्म और मायीय दोनों का पारस्परिक सम्पर्क होता है। मायीय भाव में कार्म मल का क्षय नहों हो सकता। इसिलये मायोदर स्थित विषम कर्म स्थिति को भैरवीभाव की निःशङ्कृता के प्रभाव से दोनों आवरणों का निराकरण कर लेना चाहिये॥ १२॥

अज्ञत्वानुपदेष्टृत्वसंदष्टेऽधरशासने ॥ १३॥
एतद्विपर्ययाद्ग्राह्ममवश्यं शिवशासनम् ।
द्वावाप्तौ तत्र च श्रीमच्छ्रीकण्ठलकुलेश्वरौ ॥ १४॥
द्विप्रवाहमिवं शास्त्रं सम्यङ्निःश्रेयसप्रदम् ।
प्राच्यस्य तु यथाभीष्टभोगवत्वमपि स्थितम् ॥ १५॥
तच्च पश्चविधं प्रोक्तं शक्तिवैचित्र्यचित्रितम् ।
पश्चस्रोत इति प्रोक्तं श्रीमच्छ्रीकण्ठशासनम् ॥ १६॥

भेरवस्वापित का महत्त्व अवश्य ही अङ्गोकार्य है। इससे कर्मस्थित का क्षय भी समझ में आने वाला तथ्य है किन्तु इस शासन की अवश्यंग्राह्यता कैसे स्वीकार्य हो सकतो है? इसका उत्तर दे रहे हैं—

अधर शासन दो निषधरों के देश से मूर्ज्छित होता है। ये निषधर हैं, १. अज्ञत्व और २. अनुपदेष्टृत्व। इस जहरीले प्रमाव से ऊर्घ्वशासन सर्वधा मुक्त होता है। सर्वज्ञप्रवितित और स्वास्म संनित्ति परिष्कारक शेवदेशना से दिव्य ऊर्घ्वशासन अवश्य ग्राह्म है। इसकी अवश्य ग्राह्मता पर अंगुली नहीं उठायी जा सकती। इस शासन के आचरण से महापुरुष आप्त श्रेणो में आते हैं।

१. श्रीमान् श्रीकष्ठ और २. श्रीमान् लकुलेब्बर इन दोनों का यह शासन अधमर्ण है ॥ १३-१४॥

यह दो घाराओं में प्रवहमान होता हु जा मनी िषयों के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। यह सम्यक् रूप से निःश्रेयस रूप स्वात्मज्ञान का बरदान विश्व को प्रदान करता है। इसमें प्राच्य प्रवाह अर्थात् श्रीकण्ठ मार्ग और भी महत्त्वपूर्ण है। इसमें मुमुक्षु को मोक्ष की देशना है तथा बुभुक्षु के अभीष्ट फलों की भोग-मावना को भी यह सन्तुष्ट करता है।

दशाष्टावशघा स्रोतः पञ्चकं यत्ततोऽप्यलम् । उत्कृष्ट भैरवाभिस्यं चतुःषष्टिविभेदितम् ॥ १७॥ अज्ञत्वात् विपरोतोपदेष्ट्रत्वेन संदष्टे स्पृष्टे इत्यर्थः । तत्रात शिष-शासने । प्राच्यस्येति श्रेकण्ठम्य । पञ्चविधेति चिदादिभेदात् ॥ १७॥

अन्नेव पोठचतुष्टयास्मकत्त्र निर्णेतुमाह

श्रीमदानन्वशास्त्रादी प्रोक्तं भगवता किल । समूहः पाठमेतञ्च द्विधा दक्षिणवामतः ॥ १८ ॥ मन्त्रो विद्येति तस्माच्च मुद्रामण्डलगं द्वयम् ।

शाक्त वाचत्र्य क चमत्कार से चित्रित प्राच्य प्रवाह—पांच प्रकार से वाङ्मय को विभाषत कर रहा है। इसी लिये 'पञ्चल्लोतस्' शास्त्र कहते हैं। अर्थात् श्रेकण्ठ शासन पांच प्रवाहों में [१. चिद्धारा, २. आनन्द उत्स, ३. इच्छा शक्ति प्रधान ४ ज्ञानशक्ति प्रधान और ५ किया योग प्रधान ] प्रवाहित है। एक तरह से इस मानसरावर से पञ्चनद प्रवहमान होते हैं, यह कहा जा सकता है। इन पांच स्रोतों में दश और अष्टादश साधनाविधाओं का प्रवर्तन होता है। इस स्रोतः पञ्चक में भेरव शासन नामक स्रोत सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। यह चौसठ प्रकार का होता है। १५-१७॥

इस प्रवाह में पीठ चतुष्टय का सिन्नवेश शास्त्र द्वारा स्वीकृत है। श्रीमदानन्द शास्त्र आदि शास्त्रों में स्वयं भगवान भूत भावन ने इसका निर्देश किया है। पीठ को पारभाषित करने वाला एक दूसरा शब्द 'समूह' है। शिव की प्रधानता के आधार पर इसे दक्ष मार्ग या दक्ष शासन कहते हैं। इसा तरह शक्ति प्रधान्य में इसे वाममार्ग या वाम शासन कहते हैं। इस मान्यता के साथ एक और तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिये। मन्त्र भी शिवस्वभावात्मक हाता है। मन्त्र की प्रयम पीठ मानते हैं। दितीय पीठ का नाम विद्या है। विद्या शक्ति स्वाभावात्मिक। होतो है। इन दोनों पीठों

भगवता किल आगमे समूहशब्देन पोठं प्रोक्तमेन परिभाषितिमत्यर्थः । दक्षिणवामत इति शिवशक्तिरूपतयेत्यर्थः । मन्त्रो हि शिवस्वभावः, विद्या च शिक्तस्वभावेति । तस्मादिति मन्त्रविद्यास्मनः पोठद्वयात् ॥ १८ ॥

एतदेव ऋमेण ब्याचष्टे

मननत्राणदं यत्तु मन्त्राख्यं तत्र विद्यया ।। १९ ॥ उपोद्बलनमाप्यायः सा हि वेद्यार्थभासिनी । मन्त्रप्रतिकृतिर्मुद्रा तदाप्यायनकारकम् ॥ २० ॥

से नुद्रा और मण्डल नाम के दो पीठ और विनिःसृत होते हैं। मृद्रा मन्त्र पीठ को अङ्गभूत किया और मण्डल विद्या पीठ का अनुष्ठान केन्द्र होता है। पोठ चतुष्टय का यही स्वरूप है। मन्त्र, विद्या, मृद्रा और मण्डल के प्रयोग के विषय में विशिष्ट चर्चा की जा चुकी है।। १८।।

इनका कमिक विक्लेषण यहाँ अपेक्षित है। आनन्दशास्त्रानुसारी इन पीठों का एक-एक कर विचार शास्त्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं—

मन्त्र पीठ -- मननीय और त्राण प्रदान करने वाला पीठ हो मनत्र पोठ कहलाता है।

विद्या-पोठ — विद्या पीठ में मन्त्र का उपोद्वलन होता है। सन्त्र से विद्या की पुष्टि होती है। पुष्टि ही उपोद्वलन कहलाती है। इसके साथ ही साथ आप्यायन भी विद्या का ही गुण है। पुष्टि त्रीर तृष्ति रूपा तृष्टि विद्या के गुण धर्म हैं। विद्या से ही सभी अर्थों का अर्थात् विद्यात्मक विज्ञानवाद का अवभास सरलता पूर्वक हो जाता है। यह शक्ति की कृपा से ही सम्भव हाता है।

मुद्रा-मुद्रा तन्त्र की प्रतिबिम्ब रूपा होती है। उसमें मन्त्र को परछाई झलकतो है। मुद्रा प्रदर्शन से मन्त्रात्मकता का भो आप्यायन होता है। विना मुद्रा प्रदर्शन के मन्त्र प्रयोग अधूरे प्रतीत होते हैं।

भण्डलं सारमुक्तं हि भण्डश्रुत्या शिवाह्वयम् । एवमण्योन्यसंभेदवृत्ति पीठचतुष्टयम् ॥ २१॥ यतस्तस्माद्भवेत्सवं पीठं पीठेऽपि वस्तुतः । उपोद्वलनमाप्याय इति । यत्सुत्रितं

'विद्याद्यरोरसत्ता मन्त्ररहस्यम्'। (शिव० सू० २।३) इति । वेद्यार्थभासिनोति शन्तिरूपन्वात्। मण्डलमिति मण्डं शिवाह्वयं सारं लातीत्यर्थः ।। १९-२१ ।।

मण्डल पीठ — मण्ड धात्वर्थ म शिवत्व का श्रृङ्गार समाहित है। इसोलिये 'मण्ड' शब्द शिवात्मकता के सार रहस्य का द्योतक माना जाता है। इस प्रकार इसका विग्रह वाक्य — 'मण्डं लाति इति मण्डलम्' बनता है।

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि, यह पीठ चतुष्टय भेदमयता के साथ ही परस्पर अनुस्यत होते हुए भी अन्योन्यभेदवृत्ति से पार्थक्य प्रथा को भी प्रथित करते हैं। एक तरह से स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि, एक-एक पीठ में भी सर्वपीठमयना का पुट विद्यमान है। यह सर्वमयता प्रतिपोठ का प्राथमिक गुण है।

क्लोक २० में उपोद्वलन और आप्याय दोनों शब्द विशेष महत्त्व के हैं। (शिव मुत्र म० २।३) में स्पष्ट उल्लेख है कि,

"विद्या शरोर को मत्ता में मन्त्र के सारे रहस्त उपोद्वलित होते हैं।"

इसी तरह वेद्य अर्थों का भासन भो शक्ति को सर्वमयता का हो परिणाम है। विना शक्ति के आभाम असम्भव है। मण्डल अन्तिम पोठ है। इसके विग्रह वाक्य का ऊपर उल्लेख किया गया है। यह शास्त्रीय भाषा में शिवाह्वय-सार माना जाता है।। १९-२१॥ ननु यद्येवमेकं पीठं सर्वात्मकं, तत् किमेषां पृथगुपदेशेनेत्याशक्क्र्य आह प्रधानत्वात्तस्य तस्य वस्तुनो भिन्नता पुनः ॥ २२ ॥ कथिता साधकेन्द्राणां तत्तद्वस्तुप्रसिद्धये । प्रत्येकं तच्चतुर्धेवं मण्डलं मृद्रिका तथा ॥ २३ ॥ मन्त्रो विद्येति च पोठमुत्कृष्टं चोत्तरोत्तम् ।

प्रत्येकिमिति ऐकेकध्येन । उत्तरोत्तमृत्कुष्टिमिति, तेन मण्डलपीठात् मुद्रापीठं, ततो मन्त्रपीठं ततो विद्यापीठं चेति ॥

क्लोक २२ की प्रथम अर्घालों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि, प्रत्येक पीठ सर्वास्मक होता है। जिज्ञासु पूछता है कि, यदि प्रत्येक पीठ सर्वास्मक है, तो इनके पृथक् पृथक् उल्लेख की क्या आवश्यकता? शास्त्रकार इसका समाधान कर रहे हैं—

वस्तु वस्तु की भिन्नता का और उसके पृथक् उल्लेख का कारण वस्तु वस्तु में उसकी विशिष्ट गुणवत्ता की प्रधानता मानी जातो है। साधक शिरोमणि इस तथ्य से परिचित होते हैं। उन-उन वस्तुओं की प्रसिद्धि उनकी गुणवत्ता पर निभर करती है। इसीलिये उनकी भिन्नता का कथन किया जाता है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि, ये प्रत्येक भी चार-चार प्रकार की गुणवत्ता से विभूषित हैं। इसके साथ हो इनके चार प्रधान पीठों का भी उल्लेख किया जाता है।

इनकी उत्तरोत्तर उत्कृष्टकता का उल्लेख भी शास्त्रकार कर रहे हैं—

सर्वप्रथम मण्डल पीठ पर विचार करें। मण्डल पीठ से शिवत्व के रहस्य की झलक भर मिलती है। इसिलये मण्डल पीठ को मान्यता तो दो गयी है किन्तु आप्यायन शक्ति प्रधान होने के कारण मुद्रा, मण्डल से उत्कृष्ट कोटि की मानी जाती है। मुद्रा पीठ से उत्कृष्ट श्रेणी का पीठ मन्त्र पीठ है

एतदेव प्रकृते विश्वमयति
विद्यापीठप्रधानं च सिद्धयोगीदवरीमतम् ॥ २४॥
तस्यापि परमं सारं मालिनोविजयोत्तरम् ।
किञ्च अत्र प्रमाणिमत्याशङ्क्ष्य आह

उक्तं श्रीरत्नमालायामेतच्च परमेशिना ॥ २५ ॥ अशेषतन्त्रसारं तु वामदक्षिणमाश्रितम् । एकत्र मिलितं कौलं श्रीषडधंकशासने ॥ २६ ॥ सिद्धान्ते कमं बहुलं मलमायादिरूषितम् । दक्षिणं रौद्रकर्माद्यं वामं सिद्धिसमाकुलम् ॥ २७ ॥

क्योंकि इसी के द्वारा मनन होता है। इसी के द्वारा त्राण भी होता है। इसी कम में मन्त्र पीठ से उत्तम श्रेणी का पीठ विद्यापीठ है, यह भी ध्यान में रखना चाहियं। मण्डल, मुद्रा, मन्त्र और विद्या की उत्तरोत्तर उल्कृष्ट कोटि मानो जाती है। २२-२३॥

इन पोठों की प्रधानता के कम से शास्त्रों की वरोयता का कम भी निर्धारित होता है। वहीं कह रहे हैं —

विद्यापीठ प्रधान शास्त्र सिद्ध योगोस्वरो मत शास्त्र है। इस शास्त्र का भी मार निष्कर्प रूप 'मालिनो विजयोत्तर तन्त्र' नामक शास्त्र माना जाता है। यहाँ यह पूछना आवश्यक नहीं कि, इन बातों का प्रमाण क्या है? इन तथ्यों के श्रेष्ठ प्रमाण रूप में रत्नमाला शास्त्र को लिया जा सकता है। स्वयं परमेश्वर ने उसमें यह लिखा है कि, समस्त तन्त्रों के सार रूप वाम और दक्षिण तन्त्र ही मान्य हैं। ये दोनों एक साथ मिलकर त्रिकशास्त्र के अन्तर्गत कील शास्त्र के रूप में परिगणित होने हैं।

सिद्धान्त तन्त्र में कर्म के बाहुल्य का वर्णन है। इस तरह उसमें कार्म सायीय और आणव मलों का भी आख्यान होता है। इसकी गणना दक्षिण

#### स्वल्पपुण्यं बहुक्लेशं स्वप्रतीतिविवर्षिजतम् । मोक्षविद्याविहोनं च विनयं त्यज दूरतः ॥ २८ ॥

रौद्रेति मारणोच्चाटनादि । स्वप्रतीतिः स्वानुभवः । विनयं तन्त्रप्रधानं शास्त्रम् ॥ २८ ॥

ननु अत्रापि शेषवृत्ती कर्मादिबाहुल्यमपि उक्तं, तत् किमतेदुक्तिमिस्या-शङ्क्ष्य आह

मार्ग में की जाती है। जहां तक वाम मार्ग का प्रश्त है, यह रौद्रकर्मों की बहुलता के लिये प्रसिद्ध है। इसमें सिद्धियां हस्तामलकवत् प्राप्त होती हैं।

इन दोनों के अतिरिक्त केवल तन्त्रात्मक पट्कमं की क्रियाओं का समावेश भी वाममार्ग में आता है। किन्तु इसमें बड़े दोष है।

- इसके दोषों पर ध्यान देने से इसका पहला दाष स्वल्पपुण्यता है।
   इनके करने में पुण्य की प्राप्ति नहीं के बराबर होतो है।
- २. दूसरा इनका सबसे बड़ा दोष है, इनके सम्पादन में होने वाले कच्ट ।
- ३. इनसे स्वात्म प्रतीति नहीं होती। दूसरों के कथन पर विश्वास कर इन्हें करना पड़ता है।
- ४. इनसे न तो मोक्ष मार्ग का परिष्कार होता है और नहीं किसो प्रकार की विद्या की उपलब्धि ही होती है।

शास्त्रकार कहते हैं कि, इस प्रकार की सदोष तन्त्र प्रक्रिया का दूर से परित्याग कर देना चाहिये। इनके करने में साधक वर्ग की साधनायें ही बाधित होतो हैं ॥ २४-२८॥

सिद्धान्त तन्त्र एक प्रकार से शेषवृत्ति के समान होता है। इसमें कर्म बाहुल्य का कथन असंगत प्रतीत होता है। ऐसा क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का अनुठा उत्तर शास्त्रकार दे रहे हैं—

यस्मिन्काले च गुरुणा निविकल्पं प्रकाशितम् । मुक्तस्तेनैव कालेन यन्त्रं तिष्ठति केवलम् ॥ २९ ॥

ननु स्रोतोऽन्तराणामेव कि रूपं येभ्योऽपि अस्य उत्कृष्टत्वादेव-मुपादेयत्वं निरूपीयतुं न्याय्यमित्याशङ्कृत्व आह

मयैतत्त्रोतसां रूपमनुत्तरपदाद्ध्रुवात् । आरभ्य विस्तरेणोक्तं मालिनीइलोकवार्तिके ॥ ३०॥ जिज्ञासुस्तत एवेदमवधारियतुं क्षमः । वय तुक्तानुवचनमफलं नाद्वियामहे ॥ ३१॥

उनका कहना है कि, गृष द्वारा जिस समय शिष्य के निर्विकल्प का प्रकाशन कर दिया गया होना है। उसो समय शिष्य नित्य मुक्त हो जाता है। उस समय के कर्म बाहुन्य का कोई महत्त्व नहीं होता! जिसके निर्विकल्प का प्रकाशन कर दिया गया है, उसका शेप वृत्ति से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। अब वह, वह नहों रहा। अब उसके रूप में परमेश्वर विहार करता है। जहां तक उसके शरीर का प्रश्न है, वह तो अब यन्त्र मात्र रूप में ही अवशिष्ट रह जाता है।। २९।।

स्वात्म प्रतोति को जागृत करने वाला यह शासन सभो शास्त्रों और शासन तन्त्रों में श्रेष्ठ माना जाता है। इस कथन के अन्तराल में कोई ऐसा तत्त्व या कोई ऐसा स्वरूप अवश्य विद्यमान है, जो अन्य स्रोतों से इसे उल्कृष्ट स्तर पर पहुँचा देता है। शास्त्रकार उसी स्वरूपभूत उपादेयरूप उस्कर्ष हेतु के सम्बन्ध में अपने विचार स्पक्त कर रहे हैं—

कर्मवाच्य प्रयोग द्वारा स्रोतों के आन्तर रूप का प्राधान्य स्वीकृत करते हुए शास्त्रकार ने यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया है कि, मैंने ध्रुव को तरह शास्त्रत निश्चल सस्य रूप अनुत्तर तत्त्व से लेकर समस्त स्रोतों के स्वरूप का वर्णन 'मालिनी क्लोक वार्त्तिक' में विस्तार पूर्वक किया एवमेतदर्थामिधायकत्वादिदमसमस्कृतमपि शास्त्रमुपादेयमेवेस्याह इत्यं दववनायासाज्जीवनमुक्तिमहाफलम् । यथेप्सितमहाभोगदातृत्वेन ब्यवस्थितम् ॥ ३२॥

षडर्घसारं सच्छास्त्रमुपादेयमिदं स्फुटम् ।

है। जिसे यह जानने की आकाङ्क्षा हो, जिज्ञासा हो, उसे इस विषय का स्वाच्याय वहीं से करना चाहिये। उसके स्वाच्याय से अध्येता यह अवधारित करने में समर्थ हो जाता है। साथ हो साथ शास्त्रकार यह भी व्यक्त कर रहे हैं कि, मैं निष्फल पुनरुक्ति का आदर नहीं करता। अर्थात् वहाँ जो विषय ब्यक्त कर दिया गया है, उसे श्रीतन्त्रालोक में पुनः कहना अच्छा नहीं।। ३०-३१।।

शास्त्रकार कह रहे हैं कि, मालिनी इलोकवात्तिक में जो बातें कही गयी हैं, वे तो महत्त्वपूर्ण हैं हो, इस सास्त्र का भी मैं हो प्रवर्त्तन कर रहा हूँ, और प्रायः उन्हीं अर्थों का दूसरे शब्दों में यहां भी अभिधान किया गया है। इसलिये अत्यन्त महत्त्व इस शास्त्र का भी है। यह मेरे द्वारा प्रवर्तित शास्त्र भी उपादेय है। इसका स्वाध्याय भी जोवन में उत्कर्ष का आधान कर सकता है। यहां कह रहे हैं—

मेरे द्वारा प्रवर्तित इस शास्त्र की भी महत्त्वपूर्ण विशेषतायें हैं-

१. इसके स्वाध्याय से जीवन्मुक्ति रूपी विश्व का सबसे महत्त्वपूर्ण फल अनायास हो प्राप्त हो जाता है। दद धानु के शत्रन्त प्रयोग से सिद्ध है कि, स्वाध्याय के तात्कालिक वर्त्तमान मे हो यह मिलने लगता है।

२. मोक्ष में सामान्य जन की प्रवृत्ति नहीं होती। वे कहते हैं— मोक्ष लेकर क्या करेंगे। मरने के बाद मिलने वाले फल से क्या लेना देना? इसके विपरोत वे भोग रूपी आनन्दप्रद फल चाहते हैं। शास्त्रकार कह रहे हैं कि, यह मेरे द्वारा प्रवित्तित शास्त्र यथेप्सित भोग प्रदान करने की व्यवस्था का मार्ग भी प्रशस्त करता है। अनेन च अस्य ग्रन्धस्य

'इति सप्ताधिकामेनां त्रिशत यः सदा बुधः। ब्राह्मिकानां समम्यस्येत्स साक्षाःद्भैरवो भवेत्। सप्तित्रशत्सु संपूर्णबोघो यद्भैरवो भवेत्।। कि चित्रमणवोऽप्यस्य दृशा भैरवतामियुः॥'

इत्यादिना उपकान्तमेव महाप्रयोजनत्वं निर्वाहितम् ॥ ३२ ॥

३. यह षढधंदर्शन (त्रिकमार्ग) का ही सार रहस्य है।

४. यह सत् शास्त्र है। सत् सत्ता सद्भाव, सृष्टि और शास्त्रत वर्त्तमान वर्थ में प्रयुक्त होता है। इस शास्त्र का अध्येता शास्त्रत वर्त्तमान परमशिव में प्रतिष्ठित हो जाता है।

५. यह परम उपादेय है। हेयोपादेय-विज्ञान का ममं अभिव्यक्त करता है और अपनी उपादेयता सिद्ध कर देता है। इसके साथ ही यह स्फुट रूप से तत्त्वार्थ को अभिव्यक्त करने में समर्थ है। अतः यह सबके द्वारा पठनोय भी है। इस सम्बन्ध में प्रथम आह्निक श्लोक २८४-२८५ द्वारा यह घोषित किया है कि,

"इन सैंतिस आह्तिकों में आये वण्यं विषयों का जो अध्येता अध्यवसाय पूर्वक अभ्यास कर लेता है, वह सचमुच बुध कहलाने का अधिकारो है। वह साक्षाद् भैरवभाव को प्राप्त कर लेता है। इन सैंतिस आह्तिकों में गिने चुने भाव ३७ पूर्वजोद्देश के विषय हैं। इन सैंतिस विषयों में विश्व के सारे रहस्य निष्कर्ष रूप में अभिव्यक्त हैं। इनका सम्पूर्णबोध व्यक्ति को सर्वोच्च दार्शनिक शिखर पर पहुँचा देता है। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं कि,

इसके स्वाध्याय से अणु पुरुष भी इसको बतायो विधियों को अपना कर भैरवीभाव प्राप्त कर लेता है ॥ ३२ ॥ इदानोमेतद्ग्रन्थाभिधाने स्वात्मिन योग्यतां प्रकाशियतुं सातिशयत्व-प्रयोजकोकारेण देशवंशदैशिकादिकममुट्टक्क्य स्वेतिवृत्तमभिधत्ते

षट्त्रिशता तत्त्वबलेन सूता
यद्यप्यनन्ता भुवनावलीयम् ।

बह्याण्डमत्यन्तमनोहरं तु वैचित्र्यवर्जं नहि रम्यभावः ॥ ३३ ॥

एक तरह से श्रोतन्त्रालोक नामक इस अशेष आगमोपनिषद रूप तान्त्रिक विश्वकांष के समस्त विषयों का निवंचन यहां परमिशवता की षट्तिशास्मक और सप्तित्रशात्मक पूर्णता में आत्मसात् हो गया है! इस विश्वकांष रूपी कमलकांश के प्रकाशन में अपनी सूर्यात्मक शक्ति का परिचय, अपनी योग्यता के सम्बन्ध में संक्षिप्त रूप से कुछ व्यक्त करना प्रन्थ की अमर ऐतिहासिकता के लिये आवश्यक है। इस प्रसङ्ग में विश्व ब्रह्माण्ड की व्यापकता में अपने वैशिष्ट्य से विभूषित देश, वंश, उसमें उत्पन्न देशिक आदि का क्रिमक वर्णन भी ग्रन्थकार की ग्रथनशिल्पकला की कमनोयता का द्यातक होता है। शास्त्रकार यहाँ वही शैलो अपनाकर उस काल खण्ड को वर्णवत्ता का विभूषा से विभूषित कर रहे हैं—

इस दृश्यमान और अदृश्य की अलौकिक शक्तिमत्ता से आत-प्रोत्त भुवनावला पर ध्यान दें। इसको सृष्टि सत्ता पर विचार करें। शास्त्रों का यह मान्यता है कि, परम शिव को छत्तीस तत्त्वात्मक शक्ति से ही यह प्रसूत है। विश्वेश्वर की वैसिंगको कला का यह कमनीय प्रकल्पन है। इसको सीमा के सम्बन्ध में विचार करने से बुद्धिवाद भो मौन धारण करता है। इसे अनन्त कहकर हो सन्तोष करता है।

यह ब्रह्माण्ड कितना मनोरम है। इसकी विविध विश्वित्रताओं के जनस्कार से कोई बब्ध्वित नहीं कर सकता। इसके बारुवर्य पूर्ण अस्तिस्य की भूराविसप्तपुरपूर्णंतमेऽपि तस्मिन्

मन्ये द्वितीयभुवनं भवनं सुखस्य ।

क्वान्यत्र चित्रगतिसूर्यश्वाङ्कशोभि
रात्रिन्वित्रप्तरभोगविभागभुषा ॥ ३४॥

तत्राणिच त्रिदिवभोगमहार्घवर्ष-द्वोपान्तरादधिकमेव कुमारिकाह्मम् ।

द्वितीयभुवनिमिति भुवलोंकः । तत्रेति द्वितीयभुवरे । वर्षाणि इलावृता-दीनि । द्वोपाः शाकादयः ॥

भगवान् श्रीकृष्ण मो ''आइनयंवत् पश्यित किन्नदेनम्'' कहकर स्वीकार करते हैं। इसकी रमणीयता में प्रत्येक सहृदय भावात्मक रूप से रमण करता है। यह इसके रम्यभाव का महत्त्व है।

भूर्भवः स्वः महः जनः तपः सत्यं नामक सात लोकों के लालित्य से लिलाम इस भवन मण्डल में हो एक अद्वितीय आनन्दप्रद दितीय भूवन के समान समस्त आनन्दों का आगार एक भूवन और भी है। ऐसी विचित्रता कहो अन्यत्र खोजने से भी नहीं मिल सकता। भला ऐसी कौन सी जगह होगा, जहां सूर्य और चन्द्र की चमत्कारपूर्ण प्रकाशमानतामयी प्ररोचना की रोचिष्णुता का शाश्वत आकर्षण हो, रात और दिन के प्रसर-सीन्दर्य का सीमनस्य हो! और इसको भीग-विभूषा का लावण्यमय आभरण मनीषियों की मनीषा को भी मुग्ध करता हो! इस प्राकृत परिवेश में भी स्वर्गीय भोगों से भाजमान इलावृत आदि वर्षों और शाक आदि द्वीपों को शामा से भी अतिशायिनी शोभा से समन्वित यहीं कुमारिका खण्ड सदृश शोभमान द्वीपान्तर भी वर्त्तमान है। अतिशायिनो शोभा का प्रमाण यहां की प्रमेयराश से लेकर अप्रमेय पर्यन्त तत्त्वतात में मिलता है॥ ३३-३४॥

अधिकत्वमेव दर्शवित

यत्राधराधरपदात्परमं शिवान्त
मारोढुमप्यधिकृतिः कृतिनामनर्घा ॥ ३५ ॥

एतदेव व्यतिरेकद्वारेण उपयादयित

प्राक्कमंभोगिपशुतोचितभोगभाजा

कि जन्मना ननु सुखैकपदेऽपि धाम्नि ।

सर्वो हि भाविनि परं परितोषमेति

संभाविते नतु निमेषिणि वर्तमाने ॥ ३६ ॥

त्रिक सिद्धान्त के अनुसार विश्व का प्रसर ३६ तत्त्वात्मक है। इसमें अधर से अघर तत्त्व पञ्चमहाभूत हैं। मानव सभ्यता और संस्कृति के आधार भूत तत्त्व यही महाभूत हैं। इस अधर पद से प्रारम्भ कर साधक शिवान्त आरोहण की साधना करता है। ऐसे यशस्वी साधकों की शिखरारूढ़ होने के लिये अधिकार प्रदान करने वाली जैन शास्त्रीय अनर्घ अमूल्य देशनायें भी यहीं उपलब्ध हैं। इसीलिये भूमण्डल की धरा-धाम कहते हैं। यहीं जन्म ग्रहण करना मानव के परम उत्कर्ष के लिये सौभाग्य का विषय माना जाता है।। ३५।।

अधराधर पद से शिवान्त आरोहण की अन्धं अधिकृति को व्यतिरेक दृष्टि से प्रतिपादित कर रहे हैं—

कमं तोन प्रकार के होते हैं। १. कियमाण, २. मंत्रित और ३. प्रारब्ध। प्रारब्ध कमं भोगप्रद होना है। पूर्वजन्म में संचित कमं ही प्रारब्ध बनकर भाग रूप में अनुभूत किये जाते हैं। कमं भोग रूप कामं मल से प्रस्त आरमा जीव भाव रूप पशुना के पाशव भाव का आवरण प्राप्त करता है एवं तदनुरूप भोग भोगने के लिये विवश हो जाता है। भोग भूमि भूमण्डल में जन्म का ही परिणाम होता है। व्यतिरेक भाव से शास्त्रकार पूछ बैठते हैं—िक जन्मना ? अर्थात् इस पशुतामय भोग वाले

कन्याह्वयेऽपि भुवनेऽत्र परं महोयान् देशः स यत्र किल शास्त्रवराणि चक्षुः । जात्यन्यसद्यनि न जन्म न कोऽभिनिन्देः द्भिन्नाञ्जनायितरविप्रमुखप्रकाशे ॥ ३७॥

जन्म से क्या लाम? स्वयम् इसका उत्तर भी दे रहे हैं। वे कहते हैं कि, मानव मात्र का यह स्वभाव है कि, जानन्द के एक कण मात्र को सुस्वानुभूति प्रदान करने वाले सभावित भविष्य की बात सोच कर हो परितोष प्राप्त करता है। निरन्तर अतीत को आलिक्षन करने वाले निवर्त्तमान वर्त्तमान में वह विष्वास नहां करता। इसीलिये सभावित भविष्यत् सुख की खोज में वह सारा जीवन खपा देता है। इसके विपरीत शैव सावक शैव तादात्म्य में समाहित हो जाता है एवं शाक्ष्यत वर्त्तमान को उपलब्ब होकर सद्ब्रह्म भाव का अधिकारों हो जाता है। ३६॥

दलोक ३५ में कुमारिका खण्ड की चर्चा की जा चुकी है। इस कत्याकुमारी भुवन में भी एक अत्यन्त पावन और महामहनीय देश है। इस देश का यह वैशिष्टय है कि, यहाँ विश्व रहस्य दर्शन के लिये, इसके स्वरूप के निरूपण के लिये दिश्यातिदिश्य अभिनव आंखें उपलब्ध हैं। ये आंखें स्वयं शिवद्वारा प्रवित्तत शास्त्र हैं। वे नई दृष्टि देते हैं। उनसे जांच परख कर साधक सर्वोत्तम प्राप्य की पा लेता है। यह सत्य है कि, अन्धे के घर अन्धा बनकर जोना कोई पसन्द नहीं करता। जहां ज्ञानात्मक प्रकाश लिये सूरज की रिश्मया जन जन की आंखों में अञ्जन लगाने के लिये मचल रहीं हीं, वह देश कितना स्पृहणीय हा सकता है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सीभाग्य से ही ऐसे देश में जन्म होता है।। ३७॥ निःशेषशास्त्रसदनं किल मध्यदेशस्तिस्मन्नजायत गुणाभ्यधिको द्विजन्मा ।
कोऽप्यत्रिगुप्त इति नामनिरुक्तगोत्रः
शास्त्राब्धिचर्वणकलोद्यदगस्त्यगोत्रः ॥ ३८ ॥
तमथ लिलतादित्यो राजा निजं पुरमानयत्
प्रणयरभसात् कश्माराख्यं हिमालयमुर्धगम् ।

ऐसा पावन वह देश भारतभूमि का मध्य देश हो है। यह अशेष शास्त्रों के ज्ञान का आयतन है। कुमारिका खण्ड का यह हृदय है। ब्रह्मवर्चस्व विभूषित दिनन्मा ब्राह्मण वर्ग यहाँ आजीवन तपः स्वध्याय संलग्न रहते हुए सारम्त्रत उपासना में निरत रहता है। उन्हों दिजन्मा विश्रों के वंश में सर्वगुण सम्पन्न, अगम्त्यगोत्र में अवतरित अत्रिगुप्त नाम सल्पुरुष यहाँ निवास करते थे। शास्त्रों के सारग्रहस्य में प्रकाशपीयूप का पारावार लहराता रहता है किन्तु इन ज्ञान विज्ञान को तरङ्कों में शास्त्रत तरङ्कायित सारस्वत समुद्र को चुल्लू में रख कर आचमन कर लेने में सर्वथा सक्षम अगस्त्य के समान शिक्तमन्त थे। वे महापुरुष अगस्त्यनामानुकूल निरुक्ति में विभूषित गोत्र के होते हुए भी अपने विज्ञानिवभव के आधार पर साक्षात् अगम्त ही प्रतीत होते थे, यह अर्थ कलोद्यदगस्त्य गोत्रः मे अभिव्यन्त रहा है। ३८।।

उस समय कन्नीज में राजा यशावमंन् (७३०-७४०) का शासन या। मध्य देश के ये मान्य नृपति थे। इनके राज्य में भो विद्वद्वगं का समादर था। ऐतिहासिक दृष्टि से उसी समय कश्मीर के गुणग्राहो शासक श्रीमान् लिलतादित्य नामक नृपति राज्य के रंजन में जागरूक महापुरुष राज्य करते थे। विद्वद्वगं का वे भो समादर करते थे। उन्होंने विद्वद्वरेण्य अत्रिगुप्त को प्रेम पूर्ण स्निग्ध आग्रह भाव से अपनी राजधानी में लाकर

#### अधिवसित यद्गौरीकान्तः करैंबिजयादिभि-र्युगपदिक्षलं भोगासारं रसात् परिचर्चितुम् ॥ ३९ ॥

उनका अभिनन्दन किया। हिमालय के मूर्घा प्रदेश में अवस्थित कश्मीर भारतभूमि के किरीट की तरह आज भी सुशोभित है। उस समय वह देश विक्व के मुकुट के समान समादरणीय था। सर्व विद्याओं का कमनीय केन्द्र था। श्रीमान् अत्रिगुप्त से राजन्य-मूर्थन्य लिलतादित्य का प्रगाढ सीहादं भाव था। उनसे मित्रों की तरह आनन्दप्रद अन्तरङ्ग बातं भी होती थों। कर्म भूमि रूप कश्मीर के स्वामित्व के लिये जितने युद्ध हुए, शत्रुओं ने जो आक्रमण किये, उनपर विजय प्राप्त कर लिलतादित्य ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था। उन बीती बातों के सम्बन्ध में भी वे श्री अत्रिगुप्त से रसमयी परिचर्चा किया करते थे। गौरोकान्त शब्द यह संकेत दे रहा है कि, उनकी पत्नी का नाम गौरो देवी था।

इलेष दृष्टि से हिमालय में गौरीकान्त भगवान् शिव निवास करते ही हैं। गौरी देवी के पित भी अधिकार पूर्वक कश्मीर में अपने राज्य की स्थापना कर निवास करते थे। इस 'अधि' उपसर्ग का प्रयोग यहाँ शास्त्रकार ने जानवृक्ष कर किया है। शिव अपने वरदहस्त के माध्यम से आशीर्वाद- स्पी रिश्मयों से कश्मीर पर प्रकाश को वर्षा करते हैं। श्री लिलतादिव्य अपने वल से विजय प्राप्त किये थे। विजय के साथ आदि शब्द भी जुटा हुआ है। आदि शब्द से राज्य व्यवस्था प्रवन्ध व्यवस्था, कृषि, उत्पादन, शिक्षा आदि का प्रहण किया जा सकता है। भोग, आसार, गोरीकान्त और कर इन चार शिलाद शब्दों में उस समय का पूरा इतिहास झाँकता हुआ प्रतीत हो रहा है। भोग-सुखास्वाद, स्वामित्व, शासन, व्यवहार स्त्री संभोग (मैथुन) भोग, लाम, राजस्व, साँप का फन, आदि अर्थों में प्रयुक्त होने वाला बहुर्थक शब्द है। इसी तरह आसार शब्द मो मू लाधार वृष्टि, शत्रु

## स्थाने स्थाने मुनिभिरिष्वलैश्चिकरे यन्निवासा यच्चाध्यास्ते प्रतिपदिमदं स स्वयं चन्द्रचूडः । तन्मन्येऽहं समिभलिषताशेषसिद्धेर्नसिद्धचै कश्मोरेभ्यः परमथ पुरं पूर्णवृत्तेर्न तुष्टचै ॥ ४० ॥

का घेरा डालकर आक्रमण, मित्र नृपित की मेना और सेना को मोजन सामग्री आदि में प्रयुक्त होता है।

इस दृष्टि से यह इलोक इलेव का सुन्दर उदाहरण सिद्ध हाता हैं।
श्रृङ्गार और वीर रस के मांकर्य का सीन्दर्य इसमें स्पष्ट रूप से झलक
रहा है। इतिहास का यह माक्षो है। साथ ही साथ गौरोकान्त में घीव हस्त
विधि का भी संकेत गौरो कान्त का 'कर' अर्थात् हस्त और रिष्म वाचक
विख्य पद से अर्थतः प्राप्त हो रहा है।। ३९।।

लिलतादित्य शासित शान्त सुन्यवस्थित कश्मीर राज्य में स्थान-स्थान पर मननशोल मुनियों के आश्रम थे। एक तरफ भगवान भूतभावन चन्द्रचूड की यह लीलास्थली का प्रतीक था, ता दूसरो ओर यह पावन ऋषियों को तपःस्थलो भी था। तपःस्थली तो स्थान-स्थान पर थी पर चन्द्रचूड प्रतिपद अध्यासीन थे। इसमे स्पष्ट है कि, कदमीर महामहेश्वर की महनोय महोयसी मही थी। शास्त्रकार कहते हैं कि, मेरी मान्यता ता यह है कि, केवल छोटी मोटी सिद्धियों की ही नहीं अपिनु सम्यक् रूप से अभिलिषत अशेष अर्थात् सम्पूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाला कश्मीर से बढ़कर कोई स्थान इस ब्रह्माण्ड मण्डल में नहीं है। इसो के साथ यह भी ध्यान देने की बात है कि, जब तक मनुष्य में तुष्टि का अनुत्तर-आनन्द न हो, सारी सिद्धियाँ व्यर्थ हो जाती हैं। इस दृष्टि से भी समस्त वृत्तियों की पूर्णतास्थातिमयी तुष्टि का ही सर्वाधिक महत्त्व है। शास्त्रकार कह रहे हैं यत्र स्वयं शारदचन्द्रशुभा
श्रीशारदेति प्रथिता जनेषु ।
शाण्डिल्यसेवारससुप्रसन्ना
सवं जनं स्वैविभवेर्युनिक्त ॥ ४१ ॥

कि, इस प्रकार की तुष्टि प्रदान करने वाला कब्मीर सदृश दूसरा कोई देश मूमण्डल में नहीं है ॥ ४०॥

काश्मोर के उस क्षेत्र में स्वय देवी सरस्वती का विग्रह विद्यमान था। समाज में उसकी बड़ी मान्यता थी। शास्त्रकार का 'जनेषु' प्रयोग तस्कालीन विद्याप्रेमी समाज की ओर ही संकेत करता है। ऐसे समाज में मां की प्रसिद्धि न हो, यह मोचा भी नहीं जा सकता। मां सरस्वतो की वह प्रतिमा श्वेत संगममंर जैसे मूल्यवान श्वेत धातु की रही होंगी। इसी आधार पर शास्त्रकार ने उसे शरत्पूर्णमा को पूर्ण और आकर्षक सुषमा से समन्वित था, ऐसा प्रयोग किया है।

माँ शारदा की आराधना में शाण्डिल्य गोत्रीय विप्रवर्ग का व्यक्ति नियुक्त था। आराधना आराध्य की होती है। सेवा माता सदृश पूज्य गुरुजनों की होती है। यहाँ का शाण्डिल्य गोत्रोत्पन्न विप्र सेवाधमं से भी परिचित था। भक्तों का स्वागत, अभिनन्दन, गुरुजनों की सेवा कहलाती है। महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में निन्दिनी और दिलोप के प्रसङ्घ में सेवा समाराधन दानो शब्दों का युगपद प्रयोग किया है। यहाँ केवल सेवारस शब्द का प्रयोग किया गया है।

इस पंक्ति में शाण्डल्य, सब आर आरस तीन फलों के नाम का प्रयोग भी आल द्वारिक है। शाण्डल्य विल्व फल, सेव प्रसिद्ध मेवा फल आर आरस अनन्नास को तरह का अन्य फल इन नीनों से प्रसन्न रहने वाली मां शारदा का वहां बड़ा महत्त्व है। इस प्रकार का ख्याति से प्रतिष्ठित मा शारदा श्रोत•—२३

## नारक्षारुणकान्ति पाण्डुविकचद्बल्लावदातच्छवि-प्रोद्भित्नामलमातुलुक्षकनकच्छायाभिरामप्रभम् । केरीकुन्तलकन्बलोप्रतिकृतिस्यामप्रभाभास्वरं यस्मिक्शक्तिचतुष्टयोज्ज्वलमलं मद्यं महाभैरवम् ॥ ४२॥

कश्मीरवासियों को ही नहीं वरन विश्व के वाङ्मय आराधकों को अपने विद्या विभव में कृतार्थ करती रहती है। इन इलोकों में कश्मीर प्रदेश की महत्ता का स्थापन हो रहा है। एक आकर्षण मन में होता है कि, वहाँ रहकर स्वर्गीय मुख की उपलब्धि हो सकती है।। ४१॥

शक्ति चतुष्टय की उपासना कश्मीर में प्रचलित थी। इन चारों शक्तियों को चार सिद्ध शक्तियों के रूप में जाना जाता है। इनके वर्ण विभाग की भी शास्त्रों में चर्चा है। ये क्रमशः रक्त, श्वेत, पोनाभ और श्याम वर्ण की मानी जाती हैं। इनके वर्णों और रङ्गों से मेल खाती मदिरायें गहाँ सदा उपलब्ध रहता हैं। वहाँ जाने वाले मद्यप शराबियों के लिये यह स्वर्ग के समान भूमि है। पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है—

मदों के रङ्ग के विषय में आलङ्कारिकता का आश्रय लेते हुए इन्हें शक्ति चतुष्टय के कम के अनुसार और चारों वर्णों के कमानुसार वर्णन कर रहे हैं—

- १. नारङ्गारुणकान्ति—नारङ्ग को आज स्त्रीस्व विशिष्ट शब्द नारङ्गी के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इसे सन्तरा भी कहते हैं। इसका रङ्ग लाल होता है। केशर के आरुण्य से उपिमत अङ्गूरी लाल शराब की तरह—वह शराब होती थो और परम आकर्षणमयी कान्ति से कमनीय लगती थी।
- २. पाण्डुविकचत्वल्लाववात छवि—यह स्वच्छ, चमकयुक्त और पारदर्शी द्रवमयी शराब का विशेषण है। पाण्डुर वर्ण पीलापन लिये खेत वर्ण

का ही वाचक वर्ण है। ऐसा लगता है—मानो अभो इसमें नयो ताजगो कुल-बुलासी रही हो और ताजा होने के लिये ऐसा पाण्डुविकचद् बल्ल नामक एक ऐसा पौधा होता था, जिसका पुष्प भी पाण्डुवर्णी होता था। उसके मिश्रण से शराब बनायी भी जाती थी। वैसी हो क्वेत कुसुमावदात मदिरा उससे बनती भी थी। अर्क के समान वह खींच लो जाती थी। इसी लिये उसमें पारदिशता भी होती थी।

- ३. प्रोदिभन्नामलमानुलुङ्गः "प्रभम् सद्यः अङ्करण प्रक्रिया में अभिव्यक्त आंवले और चकोतरा श्रेणो के नीव की पोतवर्णी कनकाभिराम प्रभा में मास्वर मिदरा को देखकर हो साको के प्याले खनकने लग जाते हैं। साथ हो कनक शब्द वाच्य ढाक, आबनूम और धतूरे का स्वरस मिला हो तो क्या कहने ? मद्यप विना मद्य पिये हो झम उठना है।
- ४. केरो "" " भास्वरम्—केरल की व्यामा नायिका केरी कहलातो है। कुन्तलों का आकर्षण उनकी मान्द्र यामता में हो निहित है। इसो प्रकार कन्दलो वाचक कमल बोज (कमल गट्टा) की कुष्णवर्णी व्यामलता के आकर्षण से भरपूर आभामयी भामिनी सुरा का मनभावता लुभावना रङ्गस्य मधुपायो को मुग्ध करने के लिये पर्याप्त होता है।

ये चार रङ्ग प्रकृति को भी अलकृत करते हैं, मद्य का भी मोहक बना देते हैं। ये चारों सिद्धचतुष्टय रूप चारों शक्तियों में शाक्तप्रभाव की भूमिका के दिग्दर्शक हैं और चर्या में शिवाम्बुसुधा के आस्वाद के उद्भावक हैं। इस तरह इस पद्य में मद्य के अनवद्य आकर्षण, प्राकृतिक पौधों में विराजमान अनुरञ्जकता, उपास्यों को वर्णमयता के सहज आकर्षण और कश्मीर के तत्कालीन सामाजिक सन्दर्भ, सबका एक माथ शिलब्द वर्णन उपलब्ध होता है। शास्त्रकार के काव्यकला शिल्प का यह सुन्दर उदाहरण है। ४२॥

# त्रिनयनमहाकोपज्वास्ताविलीन इह स्थितो मदनविशिखद्मातो मद्यच्छलेन विजृम्भते । कथमितरथा रागं मोहं मदं मदनज्वरं विद्यनिशं कामातङ्कवंशीकुरुते जगत् ॥ ४३ ॥

काव्यकला कमनीयता का नम्ना यह अभिनव पद्य काम कामेश्वर के पौराणिक मिथक, पञ्चवाणों के रागादि मदन-ज्वरान्त प्रभाव और जगत् को कामात्मक वृत्तियों की विवश-वश्यता सबका एक साथ उद्भावक बन कर उपस्थित है। भगवान् भूतभावन तपस्यारत थे। उनके दक्ष नेत्र में सूर्य, वामलावन में, चन्द्र भ्रमध्य ललाट में त्रिनेत्रा के निवास और आज्ञा चक्र में अग्नि उल्लसित थे। मूर्य और चन्द्र में भी प्रकाश के प्रमाता अग्नि हो माने जाते हैं। इस प्रकार त्रिनयन की तपस्या के उस अलीकिक आनन्दवाद की परानुभृतिभव्यता में मदन ने अपनी मंदता का परिचय दे ही दिया। पञ्चबाण के पाँचीं बाणों से विद्व त्रिनयन पर सर्वप्रथम 'मोहित' ने प्रहार किया। उसके तूरत बाद उन्हें 'शुष्क' ने बींधने का असफल प्रयास किया। तुरत 'शिथिल' आ लगा। 'शिथिल' के बाद 'नपन ने कामज्वर' उपन्त करने की चेष्टा की । तब तक त्रिनेत्र के तृतीय नेत्र का आग मुलगन लगी। और ज्यों ही 'मत्त' ने महेरवर के मन को को मन्थन करने का प्रयत्न किया, त्यो हो विरूपक्ष के विषम नेत्र के पट खल गये और इधर मदन जल कर मस्मसात् हो चुका था। काम का भरम भूमि पर पड़ा उग्र गङ्गाधर के कोंच का परिणाम घोषित कर रहा था। मदन के वि'शखबान अर्थात् १. मोहित २. शुष्क, ३. शिथिल, ४. तपन और ५. 'मल' ये पाँचों वाण कश्मीर की भूमि में विलीन हो गये थे। उस समय शङ्कर की क्रोधारित से भूमिलोत वे पाँचों तस्कालीन कश्मीर मं 'मद्य' व व्याज से बदला लेने आ गये थे। यदि ऐसा नहीं माना जाय,

# यत्कान्तानां प्रणयवचित प्रीढिमानं विधते यन्निविध्नं निध्वनिवधौ साध्वसं संधुनोति । यस्मिन् विश्वाः कलितरुचयो देवताश्चक्रचर्या स्तन्मार्होकं सपदि तनुते यत्र भोगापवगौँ ॥ ४४ ॥

तो ये राग ये माह, मद अरेर मदन जनर कश्मार भूमि में कैसे इतने महाप्रभावी बन जाते ?। ये पञ्चबाण के पाँचों बाण दिनरात काम के आतङ्क से कश्मीर को अपने वश में किये जा रहे हैं।

यह चित्र यह स्पष्ट कर रहा है कि, शान्ति मुख साम्राज्य में जीने बाला समृद्ध देश कश्मीर है। यह तबके सर्वविध आकर्षण का केन्द्र है॥४३॥

मृद्धीका (मुनक्का) बड़े चमन क अंगूरों से बने शुक्क मेवा से जो सुरा निर्मित होती है, उसे मार्द्धीक कहत हैं। यह विश्व प्रसिद्ध अंगूरी लाल गराब सबसे प्रभावशालिनो और बुभुक्षु मृमुक्षु दोनों वर्गों के लिये समान रूप से प्रिय है। शास्त्रकार कह रहे हैं कि,

वह चमन के अंगूरों में बनो परिस्नुता सुरा जिसे विशेष रूप से मार्हीक कहते हैं, वह अपने महाप्रभाव से भोग और अपवर्ग रूपी जीवन के सुखबद आर श्रेयः साधक सफल परिणाम तत्काल प्रभाव से कश्मीर में वित रत मो कर रही है। जा चाहे, बेमाल ये अमूल्य फल पा मकता है। इसके अन्य महत्त्वपूर्ण परिणामों पर विचार करने से और चर्चा में साक्षात् अनुभव करने से यह जात हाता है कि, यह कान्नाओं के एकान्त प्रणयपूर्ण पारस्परिक प्रेम-प्रमङ्गों में अपने प्रभाव से मान्यमयता का मंदर्धन करतो हुई प्रणय बीढिमा प्रदान कर रही है। निघुवन विधि में निविच्नता पूर्वक स्वच्छन्द स्वेर विहार को प्रेरणा प्रदान करतो है। जनमस्थान में लेकर समस्त शरीरस्थ चक्रों को चर्चा में लोन देवता आनन्द का महोत्सव मना रहे हैं। यह इसी मार्हीक का हो महाप्रभाव है। यहाँ देवता ग्रव्द दिव्यता

उद्यद्गौराङ्कुरविकासितः स्यामरक्तैः पलाशैरन्तर्गाढारुणरुचिलसत्केसरालोविचित्रः ।
आकीर्णा भूः प्रतिपदमसौ यत्र काश्मीरपुष्पैः
सम्यग्देवीत्रितययजनोद्यानमाविष्करोति ।। ४५ ॥
सर्वो लोकः कविरथ बुधो यत्र शूरोऽपि वाग्मी
चन्द्रोह्घोता मसुणगतयः पौरनार्यञ्च यत्र।

से कोतप्रोत नरनारी, इन्द्रियों और शरीरस्थ देवताओं तीनों का अर्थ दे रहा है। अर्थात् सुन्दर रुचिवाले सभी सहृदय कश्मीरी वर्ग मद्य के महा प्रभाव से काम मङ्गल से मण्डित श्रेय का सुख भोग रहा है॥ ४४॥

विस्मध्यमाण गारवणं के अङ्करों से विकसित कुछ कुछ हंगेतिमा िलये लालिमा से युक्त पलाशों का सोन्दर्य जहां देखते हो बनता है, जिसके अन्तराल में गाढ़ बर्शणमा को प्राणसन्तर्पणप्रदा आभा से भासमान कान्ति से उल्लोसत केशर राशि का सोन्दर्य दर्शक का आश्चर्य चिन्तत कर देता है, ऐसी केशर क्यारियों में कुसुमित काश्मीर कुसुमों से जहाँ को भूमि पदे-पदे सीन्दर्य सुधा से परिव्याप्त हो रहो है। उस भूमि को शोभा आपका आवाहन कर रही है। जाइये, देखिये उस भाव भूमि को। उसमें एक महती विशेषता है। उसे अनुभव करना न भूलें। वह अनुभूति है, परा, अपरा भीर परापरा अथवा महाकालों, महालक्ष्मी और महासरस्वतो-प्रिया यज्ञवादिका की। वहाँ महाकालों के क्यामरक्त महालक्ष्मी को पीताभ अरुण और महासरस्वती के क्वेताभ कुसुमों की रञ्जकता का ऊहन आज भी स्मृति शक्ति कर रही है। यह प्रतीति प्रत्यक्ष सी हो जातो है कि, यह भूमि त्रिशक्ति का साक उल्लास है। अरु।।

## यत्राङ्गारोज्ज्वलविकसितानन्तसौषुम्णमार्ग प्रस्तार्केन्दुर्गगनिवमलो योगिनीनां च वर्गः ॥ ४६ ॥

कदमीर के सारे लोग काव्यकला में कुशल हैं। कवि हैं। बुध अर्थात् ज्ञानवान् हैं। शूरवीर हैं। वहां की ललनाओं को तो बात हो मत पूछिये। सभी चन्द्रमुखी नारियां चन्द्र के उद्योत से दोष्नियन्त प्रतीत होती हैं। उनकी सुकुमार गतिशोलना मन को मोहती है और सब में पीर निवास की पावनता है। नागरिकता की वे प्रतिमूत्ति हैं।

कश्मीर की योगिनी नायिकाओं का सौन्दर्य आकर्षक है। शास्त्रकार आकाश में प्राकृतिक रूप से घटित एक आन्तर उल्लास की बोर अध्येता का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। अनन्न आकाश को कहते हैं। आकाश का सौषुम्ण मार्ग आकाश गङ्गाओं का क्षेत्र माना जाता है। उममें अकस्मात् पूर्य के उपर राहु की छाया पड़ गयी। उधर इन्द्र भी ग्रहण से ग्रस्त ही गया। दो-दो ग्रहण और दोनों का पड़ने वाला विश्व वातावरण पर प्रभाव। कल्पना का विषय है। उसमें मङ्गल ग्रह का उज्ज्वल प्रकाश आकाश में एक नयो आभा को भी जन्म दे रहा है। इस सम्मिलित सौन्दर्य की जो विमलता होती है, वही निर्मलता योगिनियों में भी पूर्णतया

इस छन्द में एक प्रकार का मुद्रालङ्कार भी ध्वितित है। आकाश में वृहस्पित वाग्मी बनकर उपस्थित है। किव उशना शुक्राचार्य भी हैं। बुध भी उल्लेसित हो रहे हैं। चन्द्र भी अपने उद्योत के साथ उदित है। मसृणगित शनेश्वर भी चल रहे हैं। अङ्गार रूप मङ्गल भी है। सूर्य भी हैं पर उन पर ग्रहण लगा दिया गया है। सबकी सूचना के कारण मुद्रा का गहाँ आसूत्रण है। ये सभी शब्द शिलब्द अर्थ को व्यक्त करते हैं। इसिलिये स्लेष का भी परिवेश गहाँ प्राप्त है। साथ हो इस पदा में शरीर संरचना

श्रीमत्परं प्रवरनाम पुरं च तत्र यन्निमंमे प्रवरसेन इति क्षितीशः।

यः स्वप्रतिष्ठितमहेश्वरपूजनान्ते
व्योमोत्पतन्नुदसृजितकल धूपघण्टाम् ॥ ४७ ॥
आन्दोलनोदितमनोहरवीरनादैः

सा चास्य तत्सुचरितं प्रथयांबभूव।

प्रक्रिया भी अनुस्यूत है। सुषुम्ता, अर्कस्य प्राण और इन्दु रूप अपान और साधना में आयी क्षणिकामयो ग्रहणजीलना का चित्रण भी किया गया है। यह रलोक शास्त्रकार के कवित्व का चमत्कार है॥ ४६॥

इसो कश्मीर की कमनीय मेदिनी के हृदय देश में प्रवरपुर नामक अरयन्त महत्त्वपूर्ण नगर है। प्रवरपुर की स्थापना 'प्रवरसेन' नामक नृपति ने की थी। वे इस प्रदेश के क्षितीश थे। उन्होंने एक महेरवर मन्दिर का निर्माण भी कराया था। स्वयं उस मन्दिर में उन्होंने भगवान महेरवर को प्रतिष्ठित भी किया था। इसी प्रवरपुर में अपनी राजधानी बनाकर लिलतादित्य भी निवास करते थे। अत्रिगुप्त भी यहीं आकर निवास करते थे। नृपति प्रवरसेन ने भगवान महेरवर की पूजा के अन्त में एक बार एक वैज्ञानिक चमत्कारपूर्ण कार्य सम्मन्त कराया था। उस युग के लिये वह एक महत्त्वपूर्ण कार्य था। उन्होंने एक धूपघण्टे का निर्माण कराया था, जिसे आकाश में उत्पतिन होकर बजाया जा सकता था। धूप घड़ी तो सूर्य की गित के आधार पर समय का निर्धारण करती हैं। किन्तु वह धूप घण्टा बड़ा विचित्र था। उसके व्योम में उत्पतित होकर बजाने का स्वयम उन्होंने ही उद्वाटन किया था। ४७॥

आन्दोलित होने पर आकर्षक और वोरोचित घण्टानाद से उस यन्त्र ने प्रबरसेन के यश को विश्वविख्यात बना दिया था। यह कहा जा सकता सद्बृत्तसारगुरुतैजसमूर्तयो हि त्यक्ता अपि प्रभुगुणानधिकं ध्वनन्ति ॥ ४८ ॥ संपूर्णचन्द्रविमलद्युतिबीरकान्ता

गाढाङ्करागधनकुङ्कुमपिब्जरश्रीः । प्रोद्धृतवेतसलतासितचामरौष्टै-

राज्याभिषेकमनिशं ददती स्मरस्य ॥ ४९ ॥

है कि, मुन्दर और आकर्षक चरित्र और व्यवहार को मामिकता से महत्त्वपूर्ण तैजिसक विग्रह व्यक्ति परित्यक्त कर दिये जाने पर भी अपने स्वामी के गुणों का हो चतुर्दिक व्वनन करते हैं अर्थात् अपने अधीश्वर को कीर्त्तिपताका को बिरव में प्रथित कर देते हैं। इस भूप घण्टा ने भी त्यक्त होने के बावजूद राजा प्रबरसेन को कीर्त्त पताका फहराई।। ४८।।

पूर्णिमा का चाँद विश्व का चाँदना से चमत्कृत कर देता है। उसकी निर्माल कान्ति निराली हानी है। वह कान्ति सामान्य कान्ति नहीं होती। उसे वीर सम्प्रदाय में दीक्षित कान्ता की उपाधि से शास्त्रकार विभूषित कर रहे हैं। ऐसा ज्योत्स्ता सुन्दरी गाढा केशर कमनीय अञ्जराग सा लगा कर भो मन्तुप्ट नहीं है। अभी सीन्दर्य का सर्वातिशायो बनाने के उद्देश्य से उसने कश्मीर को प्रकृति में कमनीय कुङ्कुम का मानो उपलेप भी कर लिया है। परिणामतः उस ज्योत्स्ता रमणो को रमणोयता पर पाण्डुर वर्णी पिष्टजर श्री भी न्योछावर हो गयो। शास्त्रकार को आखां ने उस सीन्दर्य माधुरी सुधा को छक कर पिया है। वह देख रहो है—यह रितरमणोया प्रतीपदिश्वनी ज्योत्स्नामयो कान्ता अनवरत अजस्र भाव से मनसिज का राज्याभिषेक रचा रही है। राज्याभिषेक रितपित का हो रहा है और वितस्ता को वेतसवल्लरियां चामर दुला रहीं हैं। इस कल्पनालोक की अलीकिकता भी श्रीतन्त्रालोक का श्रुष्ट्वार कर रही है। ४९॥

रोषःप्रतिष्ठितमहेश्वरसिद्धलिङ्ग स्वायंभुवार्चनिवलेपनगन्धपुष्पैः । आवर्ण्यमानतनुवोचिनिमञ्जनौघ-विध्वस्तपाप्ममुनिसिद्धमनुष्यवन्द्या ।। ५० ॥ भोगापवर्गपरिपूरणकल्पवल्लो भोगेकवानरसिकां सुरसिद्धसिन्धुम् । न्यक्कुर्वतो हरपिनाककलावतोर्णा

यद्भूषयत्यविरतं तटिनी वितस्ता ॥ ५१ ॥

वितस्ता के तीर पर ही महेक्वर का सिद्ध लिङ्ग उसी प्रवरसेन प्रतिष्ठापित महादेव मन्दिर में विराजमान था। उस स्वयंभू लिङ्गकी पूजा अर्चना स्वयंभुव पद्धित से सम्पन्न होती थी। उसमें विशिष्ट विलेपनों का प्रयोग होता था। सुगन्धि-सुरिंभ मय सुन्दर कमनीय कल्हारादि कुसुमों से पूजा सम्पन्न होती थी। वे सारे पूजा के पुष्प वितस्ता के प्रवाह में अपित कर दिये जाते थे। आवर्ज्यमान अर्थात् अत्यन्त आकर्षक लघुलघु लहिरकाओं में डूबतो उतराती उन पुष्पों की राशि उस प्रवाह को और भी पावन बना देती था। उस प्रवाह में निमज्जन करने वाले मुनियों, सिद्धों और मनुष्यों की समस्त पापराशि विष्वस्त हो जातो है। ऐसे समस्त पापनिर्मक्त मनुष्यों, सिद्धों और मुनियों द्वारा वह पवित्र स्रोतस्विनो निस्य अभिवन्द्य थी॥ ५०॥

वितस्ता भोग और अपवर्ग को अनायास प्रदान कर देने बाली कल्पलता के सभान महिमान्वित थी। केवल भोगप्रदा देवों और सिक्कों द्वारा वन्दा स्वर्णदी इसके समक्ष महस्वहीन हो गयी थी। वितस्ता ने अपनी पावनता से उसे अतिकान्त कर लिया था। भोगोलिक दृष्टि से भी बह तस्मिन् कुवेरपुरचारिसितांशुमीलिसांमुख्यदर्शनविरूढपवित्रभावे ।
वैतस्तरोधिस निवासममुख्य चक्के
राजा द्विजस्य परिकल्पितभूरिसंपत् ॥ ५२ ॥
तस्यान्वये महित कोऽपि वराहगुप्तनामा वभूव भगवान् स्वयमन्तकाले ।
गोर्वाणिसन्धुलहरोकिलिताग्रमूर्षा
यस्याकरोत् परमनुग्रहमाग्रहेण ॥ ५३ ॥

हरिपनाक शब्द बाच्य त्रिशूल पर्वत के एक कलांश से अवतरित होने वाली पिवत्र सरित् रूप से विश्वविक्यात है। ऐसो यह सर्वीतिशायिनी नित्यपूता स्रोतस्विनी वितस्ता काश्मीर भूमि को और प्रवर पुरको अपने अस्तित्व से विभूषित करती है॥ ५१॥

इसी नगरी में वितस्ता के उत्तरी तट पर भगवान् भूतभावन चन्द्रशेखर के मन्दिर में नित्य विराजमान विग्रह के सामने ही साम्मुख्य के कारण नित्य दर्शन के सौबिष्य से समुत्पन्न पवित्र भाव से भावित परिवेश में श्री अत्रिगुप्त के निवास की व्यवस्था की गयी। राजा की बोर से ऐसा प्रबन्ध था, जिसमें अभिलिषत सारी ऐश्वर्य भोग की सामग्रियाँ समुपलब्ध थीं। ऐसा भूरिसंपत् निवास उन्हे राजा ने अपनी बोर से प्रदान किया था।। ५२।।

इसी वंश में, जिसकी ख्याति सारे देश में थी, अन्त में एक महापुरुष अवतरित हुए। उनका नाम भगवान् वराह गुप्त था। आकाश गङ्गा की तरङ्गों से मानो उनके मूर्घा का अग्र भाग सुशोभित था। अर्थात् उनके छलाट पर तीन मोटी रेखायें उनके मूर्घन्य भाव का अभिव्यंजन करती थीं।

तस्यात्मजश्चुखलकेति जने प्रसिद्ध-श्चन्द्रावदातिष्वणो नरसिंहगुप्तः ।

यं सर्वज्ञास्त्ररसमज्जनशुभ्रचित्तं

माहेश्वरी परमलंकुरुते स्म भक्तिः ॥ ५४ ॥

तारुण्यसागरतर ङ्गभरानपोह्य

वैराग्यपोतमधिष्ह्य दृढं हठेन । यो भक्तिरोहणमवाप्य महेशचिन्ता-

रह्नेरलं दलयति स्म भवापदस्ताः ॥ ५५ ॥

उन्होंने आग्रह पूर्वक इस वंश पर परम अनुग्रह किया था। उनसे पूरा वंश और परिवार अनुगृहोत था॥ ५३॥

उन्हीं भगवान् वराहगुप्त के मुनुत्र श्रीमान् नर्रासह गुप्त थे। उनकी धवल धिषणा अर्थात् प्रज्ञापूर चेतना चन्द्रमा के समान अवदात थी। उन्हें प्यार से जनता और परिवार के लोग भी चृग्वुलक कहा करते थे। समस्त शास्त्रों में समुल्लिसित पावन प्रकाश पीयूष का रसमय पान करने के कारण और उसी में निमग्न रहने के कारण इनके चित्त में चेतना का चमत्कार संचित था। इन्हें माहेश्वरी भिक्त ने आत्मसात् कर लिया था। अर्थात् ये भी महामाहेश्वर महापृक्ष थे।। ५४।।

महामाहेक्वर नर्रामह गुप्त अपने यौवन में ही परम विरक्त थे। तारुण्य एक तरह का लहराव भरा अवलान्त महासागर माना जाता है। इसकी भावनात्मक तर ङ्गों की उत्तालता अमेय होती है। किन्तु माहेक्वरो भक्ति के महाप्रभाव मे भासित नर्रासह गुप्त वैराग्य के पोत पर अधिरोहण कर गये थे। इन्होंने हठपाक प्रयोग द्वारा ममस्त मायात्मक सांसारिक

१. श्रीत० सण्ड १ जाह्मिक १ क्लोक १ में उद्भुत ।

### तस्यात्मजोऽभिनवगुप्त इति प्रसिद्धः

श्रीचन्द्रचूडचरणाब्जपरागपूतः

माता व्ययूयुजदमुं किल बाल्य एव

देवो हि भाविपरिकर्मण संस्करोति ॥ ५६ ॥

भोगः शरीरम्। निमेषणीति क्षणक्षयिणीत्यथः। महीयस्त्वे शास्त्रचक्षुष्ट्वं हेतुः। नामनिष्ठक्तगोत्र इति अत्रिगोत्र इत्यर्थः। गोत्रनाम विलब्धतया
निर्विष्टम्। करैरिति हस्तर्रश्मिवाचमम् । परमिति अत्यर्थम् । अनेन च
क्लोकद्वयेन अत्र निवासयाग्यस्वं दिशतम्। स्वेविभवेर्युनक्तोति अनेन अत्र
सर्वविद्याकरस्थानत्वं प्रकाशितम् । शक्तीति सिद्धाचतुष्कम्। तद्धि सितरक्तपीतकृष्णवर्णम् । विशिखन्नात इति शोषणादिः, तस्य हि रागादि
कार्यम्। चक्रेति मुख्यानुचकक्ष्णेषु । ध्यामरक्तैरिति कृष्णापिङ्गलेः। देवोत्रितयेति प्रकरणाद्योचित्यादुक्तम्। वाग्मीति वृहस्पतिरिष् । मसृणगितः

विषदाओं को ध्वस्त कर दिया था। इनके पास महेश-चिन्तारस्न नामक अमर माणिक्य था। एक तरफ माहेश्वरी भक्ति दूसरी ओर वैराग्य पोत पर आरोह और सबसे बढ़कर महेश चिन्ता-रत्न । इनका अस्तिस्व विश्वोत्तीर्ण शिव के महाभाव में समाहित हो चुका था।। ५५॥

ऐसे महामाहेश्वर के योग्य पिता के योग्य पुत्र महामाहेश्वर श्रीमदभिनव गुप्त थे। अत्रिगुप्त के लगभग दो सौ वर्षों बाद इस वंश में अभिनव
गुप्त का जन्म हुआ था। यह विश्वप्रसिद्ध ऐतिहासिक सस्य है। श्रीमदिमिनव
गुप्त को उत्तराधिकार रूप से श्रीचन्द्रचूड के चरणारिवन्द मकरन्द रससुधास्वाद का मीभाग्य प्राप्त था। उमापित-पद-पद्मपरागपूत अभिनवगुप्त जिम
समय अभी बाल्यभाव से भावित थे, बचपन में ही माना विमलकला
शिववैमल्य में विलीन हो गयीं। बालक को मातृवियोग को व्यथा ने कितना
व्यथित किया होगा, यह मेरे सदृश भुक्तभोगी ही जान सकता है। यहाँ एक

शनैश्चरश्च । अङ्गारेति उदानवित्तरिष । यस्ताकेन्दुत्वेन ग्रहणद्वयमिष व्यिञ्जितम् । यत् प्रवरसेन इति क्षितीशः पुरं निर्ममे तिस्मन्नमुख्य द्विजस्य लिलतादित्यो राजा निवासं चक्रे इति दूरेण सम्बन्धः । व्योमोत्पतिन्निति अनेन अत्रापि सिद्धचानुगुण्यं प्रकाशितम् । सेति घण्टा । तैजसेति लोहश्च । भोगापवर्गति ज्लोकद्वयकटाक्षितयोः । पिनाकेति आयुधं त्रिशूलमिति यावत् । कुवेरपुरेति उत्तरा दिक् । व्ययूयुजदिनि स्वतो वियुवतं समपादयत् प्रमोत-मात्कोऽभूदिति यावत् ॥ ५६ ॥

अन्तानिहत सत्य गुप्त रखा गया है। वह यह कि, जन्मदात्रों मां ने मुझे वात्सल्यमयों माहरवरा भांक रूपा मां को सांप दिया था। वालक मीतिक दृष्टि से मातृहीन हो गया था किन्तु अलौकिक दृष्टि में अनन्तशिक्तमतों सर्वश्वरों माँ इसे मिल गयों थी, जिसने अभिनव का अन्वर्थता प्रदान कर दो। इसी बात का अन्तिम पंक्ति भी मंकेतित कर रही है। देव भविष्यत् में संपल्स्यमान कर्मराशि का संस्कार स्वयं करता है। देव ने मातृवियुक्त बालक के भावी परिकर्मी को संस्कार सम्पन्न बनाया—

यहाँ क्लोक ३६ मे ५६ तक में प्रयुक्त शब्दार्थ सूची पर ब्यान देना आवश्यक है। क्लोक संख्या के अनुसार यह द्रब्टब्य है—

| क्रमाङ्क  | इलोक संख्या | হাত্র              | अर्थ                                        |
|-----------|-------------|--------------------|---------------------------------------------|
| <b>8.</b> | ३६          | भोग                | शरीर                                        |
| ٦.        | ३६          | निमेषिणी           | क्षण मङ्गुर शक्ति                           |
| ₹.        | ३७          | महोयान्            | महान् (महत्ता का कारण<br>शास्त्रचक्षुष्कता) |
| ٧.        | 36          | नामनिष्ठक्त गोत्रः | अतिगोत्र (गोत्र का नाम<br>हिलब्ट है)        |

| वलो॰ ५६ ]   |    | सप्तिशामाह्निक              | म् ३६७                                                                        |
|-------------|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ų,          | 34 | करे:                        | हाथ और रिक्म                                                                  |
| Ę.          | 80 | परम्                        | अत्यर्थ, प्रभूत ये दोनों क्लोक<br>कक्ष्मीर की निवास योग्यता<br>के द्योतक हैं। |
| છ.          | 88 | स्वै <b>विभ</b> वेर्युनक्ति | सर्विवद्या रूप विभव से युक्त<br>करता है।                                      |
| ٤.          | 85 | शक्ति चतुष्टय               | चार सिद्धा शक्तियां। ये सित,<br>रक्त, पीत एवं कुष्णवर्ण है                    |
| <b>Q</b> ., | ४३ | विशिखन्नात                  | पचवाण के पांच बाण।<br>इनसे राग आदि विकार<br>होते हैं                          |
| १०,         | 88 | चकचर्या                     | मुख्यचक और अनुचक दानों<br>की समन्वित चर्या                                    |
| ११.         | 84 | <b>इयामर</b> क्तेः          | कृष्ण वर्ण और विङ्गलवर्णों<br>के समन्वय से सुन्दर पलाश                        |
| १२.         | 84 | देवीत्रितय                  | तीन रङ्गों के प्रकरण के कारण देवी शक्तित्रतय का                               |
| १३.         | ¥€ | वाग्मी                      | उल्लेख वृहस्पति                                                               |
| ₹४.         | 86 | मसृणगति                     | शनैश्चर                                                                       |
| १५.         | ४६ | अङ्गार                      | मञ्जल, लालतप्त अग्नि-<br>गोलक, उदानर्वाह्न                                    |
| १६.         | ४६ | ग्रस्तार्कन्दु              | सूर्यचन्द्र प्रहणद्वय                                                         |
| 19.         | 89 | व्योमोत्पतन्                | सिद्धि का आनुगुण्य,<br>आकाशगति पूर्वक                                         |

तमेव संस्कारं व्यवक्ति

माता परं बन्धुरिति प्रथादः

स्नेहोऽतिगाढोकुरुते हि पाशान् ।

तन्मूलबन्धे गलिते किलास्य

मन्ये स्थिता जीवत एव मुक्तिः ।। ५७ ।।

| 86  | सा                         | <b>जू</b> पचण्टा                                       |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 86  | तेजस                       | <b>लो</b> ह                                            |
| 42  | भोगापवर्ग                  | भोग मोक्ष                                              |
| 48  | पिनाक                      | धनुष्, आयुध त्रिश्ल                                    |
| 42  | कुबेरपुर                   | उत्तरादिक्                                             |
| 4 & | <b>व्य</b> यूयु <b>जत्</b> | भगवान् मरोसे छोड़ देना,<br>मातृवियोग, प्रमोतमातृकता    |
| ५६  | दैव                        | प्रारब्ध, भाग्य ॥ ३६-५६ ॥                              |
|     | 86<br>48<br>48<br>48       | ४८ तेजस ५१ भोगापवर्ग ५१ पिनाक ५२ कुबेरपुर ५६ व्ययूयुजत |

क्लोक ५६ में भाग्य द्वारा कर्मसंस्कार को चर्चा है। उसी संस्कार का अभिन्यंजन कर रहे हैं—

एक प्रसिद्ध सूक्ति है कि, 'माता सर्वश्रेष्ठवन्धु होती है। इस प्रवाद एक मोहक पक्ष यह है कि, उसकी वास्सल्य-सुधा से मिक्त स्नेह जागतिक पाशों को और भा प्रगाढ कर देता है। तान्त्रिक दृष्टि में ८ आठ पाश होते हैं। इनमें से एक एक पाश बन्धन प्रद होते हैं। माता का स्नेह इन सभी को इतना प्रगाढ कर देता है कि, उससे शिशु के उबर पाने की और बन्धन विमक्त होने की सारी आशाय अवष्ट हो जातो हैं। इससे यह सिद्ध हाता है कि, इन पाशों के मूल में मातृस्नह का महान् योगदान है। जब यह मूलबन्ध हो समाप्त हो जाय, ता यह मानने को मन करने लगता है कि,

# पित्रा स शब्दगहने कृतसंप्रवेशस्तर्कार्णवोमिपृषतामलपूतिचतः। साहित्यसान्द्ररसभोगपरो महेशभक्त्या स्वयंग्रहणदुर्मदया गृहोतः ।। ५८ ।।

ऐसे मातृहीन शिशु के लियं जीते ही जीते मुक्ति हस्तामलकवत् हा जातो है। उसकी जोवनमुक्ति ध्रुष रूप स सिद्ध हा जातो है। इस बात म बड़ा सच्चाई है। इस कथन म मातृशक्ति के अपमान की भी कोई बात नहीं है। कुछ मातायें अपवाद भी होतो हैं, जा अपने पुत्र का मुक्त नहों, वरन् धनी बनाने की थोर अग्रसर करती हैं॥ ५७॥

बालक अभिनव के पालन पोषण का सारा भार पिता के कन्धों पर आ पड़ा। पिता श्रो न इन्हें सर्वप्रथम शब्द-गहन शास्त्र में अर्थात् व्याकरण-शास्त्र की शिक्षा के लिये प्रेरित किया। प्रवेश दिलाया और उसमें पारङ्गत बनाने में योगदान किया। इसके बाद न्यायशास्त्र के महासमुद्र को पार कराया। उसको तरङ्गों को विपूष् राशि से इनमें नैमंल्य आया और चित्त में शृचिता का संस्कार सम्बधित हुआ। इसके बाद यौवन को सोपान परम्परा की प्रथम सोढ़ो पर पैर रखा हो था कि, इन्हें साहित्य शास्त्र के रसास्वाद में प्रवृत्त कर दिया गया। साहित्य शास्त्राय रसधार के आस्वाद में पूरी तरह रसज्ञ हा जाने पर अकस्मान् एक वमत्कार घटित हो गया। अदृश्य मानृशक्ति ने जागतिक रसास्वाद की प्रवृत्ति को हो अवस्त्र कर दिया और उसने इस मानृहान युवा का माहेश्वरा मिक्त को माँ की गाद मे ला बिठाया। यह अकारण करुणामयो माँ पराम्बा का अनुग्रह था। अभिनव उससे अनुगृहात हो गये॥ ५८॥

श्रो० त०--२४

स तन्मयीभूय न लोकवर्तनी-मजीगणत् कामपि केवलं पुनः ।

तवीयसंभोगविवृद्धये पुरा करोति दास्यं गुरुवेश्मसु स्वयम् ॥ ५९ ॥

पुरा करोतीति 'यावस्पुरानिपातयोर्लंट्' (३।३।४) इति लटि प्रयोगः । के ते गुरव इत्याशस्त्र भाह

आनन्दसंततिमहाणैवकणेधारः

सहैशिकरकवरात्मजवामनाथः ।

श्रोनाथसंततिमहाम्बरघर्मकान्तिः

श्रीभूतिराजतनयः स्विपतृत्रसादः ॥ ६०॥

अभिनव की शैवमहाभावमयी माहेश्वरी भक्ति की तन्मयता में इतना आतिशय्य था कि, उस युवा भक्त ने लोकव्यवहार को उसके समक्ष तनिक भी महत्त्व नहीं दिया। भक्ति भावावेश के समक्ष उसने लोक वर्त्तो की कोई गणना ही नहीं की। भगवत्तादात्म्य जन्य आनन्द के उपभोग के लिये, उसके संभोग मंबद्धंन के उद्देश्य में वह युवा तपस्वी गुरुओं के घर पर ही रहकर उनकी दासता में समय व्यतीत करता रहा। गुरु उनके लिये ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सदृश थे। उनके दास्य में उनका तादात्म्य पुलकित होता रहा। १९॥

यहाँ गुरुजनों के सम्बन्ध में अपना श्रद्धाभाव व्यक्त कर रहे हैं। इससे उनके वैदुष्य, उनकी परम्परा और तत्कालीन समाज में विदृद्ध के समादर भाव पर प्रकाश पड़ रहा है—

१. वानन्दान्त शिष्य-सन्तान-परम्परा रूपी महाणंव के कर्णधार सत्य-कीत्ति देशिक शिरोमणि श्रीमान् एरकनाथानन्द नामक परम्परा प्रवर्तक महापुरुष थे। उनके बात्मज का नाम वामानन्द नाथ था।

#### त्रैयम्बकप्रसरसागरशायिसोमा-

#### नन्दात्मजोत्यलजलक्ष्मणगुप्तनायः ।

### तुर्यास्यसंतितमहोदिघपूर्णचन्द्रः

श्रोसोमतः सकलवित्किल शंभुनायः ॥ ६१ ॥

२० श्रीनाय सन्तित **रू**प उन्मुक्त आकाश मण्डल में सूर्य की कान्ति के सद्श प्रताप पूर्ण अवदात-व्यक्तिस्व-विभूषित श्रीभूतिराज नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वे अपने पिता के शक्तिपात रूपी प्रसाद से संविलित प्रसाद रूप ही थे।। ६०।।

३. श्री त्रैयम्बक परम्परा के प्रसार को यदि सागर माना जाय, तो उसमें आनन्द पूर्वक शयन करन वाले विष्णु के समान सर्वव्यापक यशस्त्री श्री सोमानन्द के पौत्र श्रीलक्ष्मणनाथ उत्पन्न हुए थे। श्रीलक्ष्मणनाथ के पिता का नाम उत्पल था। श्री उत्पल सोमानन्द के पुत्र और शिष्य दोनों थे।

४. इमी तरह तुर्य परम्परा ( अर्थ श्यम्बक परम्परा ) को महादिध मानने पर उसमें ज्वार की तरह उद्देलन और तारिङ्गक उल्लास उत्पन्न करने वाले पूर्ण चन्द्रमा के ममान शोभमान मवंग्न शिव के समान सर्वशास्त्रपारङ्गत श्रीशंभुनाथ उत्पन्न हुए । उन्होंने सारा स्वाध्याय श्री सोमानन्द से किया था । अतः श्री मामानन्द उनके गृह थे और श्रो शंभुनाथ उनके पट्टिशध्य थे ॥ ६१ ॥

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य परिवृढ पुरुषों का नाम यहाँ शास्त्रकार दे रहे हैं। इन्हें श्री अभिनव ने मात्र 'महान्त' कहा है। जैसे गुरुकुल में बहुत से शिक्षक होते हैं किन्तु मान्य श्रद्धेय प्रधान गुरु और दीक्षा गुरु ही पूज्य ही होते हैं। उसी तरह श्री शम्भुनाथ इनके अर्थात् शास्त्रकार के प्रधान गुरु थे। उनसे इन्होंने सारे शास्त्रों का स्वाच्याय किया था। साथ ही थे

श्रीचन्द्रशमंभवभक्तिविलासयोगानन्दाभिनन्दशिवशक्तिविचित्रनाथाः ।
अन्येऽपि धर्मशिववामनकोद्भटश्रीभूतेशभास्करमुखप्रमुखा महान्तः ॥ ६२ ॥

एते सेवारसविरचितानुग्रहाः शास्त्रसारप्रौढादेशप्रकटसुभगं स्वाधिकारं किलास्मै ।

यत् संप्रादुर्यदिष च जनान्नक्षताक्षेत्रभूतानृ

स्वात्मारामस्तदयमनिशं तत्त्वसेवारसोऽभूत् ॥ ६३ ॥

उन्हें साक्षात् शिवरूप मानते थे। इनके अतिरिक्त तत्कालीन महान् गुरु श्रेणी के ऐसे लोग थे, जिनका नामोल्लेख पूर्वक स्मरण शास्त्रकार कर रहे हैं—

१. श्रीचन्द्र शर्म, २. श्रीभवानन्द, ३. श्रीभिक्तिवलास ४. श्रीयोगानन्द, ५. श्री अभिनन्द, ६. श्रीशिवशिक्तिगथ, ७. श्रीविचित्रनाथ, ८. श्री धर्मानन्द, ५. श्रीशिवानन्द, १०. श्रीवामननाथ, ११. श्री उद्भटनाथ, १२. श्री भूतेश नाथ और १३. श्री भास्कर बोर १४. श्रीमुखानन्दनाथ नामक इन चौदह गुरुजनों का वर्चस्व भी तत्कालीन कश्मीर राज्य में था। ये सभी गुरुवर्ग के थे। यह प्रतात हाता है कि, श्री अभिनव के वे पूर्ण सम्पर्क में थे। उनसे इन्होंने विद्या प्राप्ति को है, इसका उल्लेख आगे के श्लोक में है ॥ ६२ ॥

ये सभी श्री अभिनव की सेवा भावना से इतने प्रसन्न थे कि, उन सभी ने सेवाभाव से प्रसन्त हाकर इन पर अनुग्रह का वर्षा की। उन्होंने इन्हें शास्त्र के सार रहस्य से परिचित कराया था। इसो का परिणाम था कि, श्री अभिनव भी सर्वशास्त्र पारङ्गत हो सके थे। उन्होंने शास्त्रों के आदेश के अनुसार खुले मन से और प्रकट इप से अपने अधिकार भी श्री अभिनव

# सोञ्नुग्रहीतुमच शांभवभवितभाजं स्वं भ्रातरमिक्षलशास्त्रविमर्शपूर्णम् ।

यावन्मनः प्रणिदधाति मनोरवास्यं

तावज्जनः कतिपयस्तमुपाससाव ॥ ६४ ॥

तुर्यास्यसंततीति अर्धत्र्यम्बकाभिस्या । अक्षेत्रभूतानिति अपात्रप्राया-निस्पर्थः । उपाससादेति अन्तेवासितामन्वभूदित्यर्थः ॥ ६४ ॥

को प्रदान कर दिये थे। उनकी यह एक और विशेषता थी कि, दे शास्त्र के परिवेश में समाकर भी जो समरस नहीं हो पाते थे, ऐसे अपात्र लोगों को क्षेत्र में रहते हुए भी अक्षेत्रभूत मानते थे। अपात्रों की ओर उन्होंने कभी भी नहीं देखा। सेवारस से वे निश्चय हो प्रसन्न होते थे। अत एव मैं श्री अभिनव यद्यपि स्वात्माराम हो चुके थे फिर भी गुरुजनों की सेवा में दिन रात लगे रहे। इसके सुफल के भोग का अवसर बाद में मिला। इनमें इन सभी का महान् योगदान शास्त्रकार कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करते हैं॥ ६३॥

गुरुजनों के अनुग्रह से अनुगृहीत अभिनव अपने भविष्य के विषय में सोच रहे थे। इधर शास्त्रों के ज्ञान से समृद्ध, बोध का प्रकाश इन्हें स्वात्माराम बना चुका था। उधर सारो परम्मरा के सम्वधन के उत्तर दायित्व का कहापोह था और साथ हो अपने पारिवारिक जनों के प्रति आत्मोयता के सन्दर्भ में सानाजिक उत्कर्ष का भी चिन्तन चल रहा था। इसी में उन्होंने मन ही मन एक संकल्प किया कि, तत्काल मैं अपने प्रिय भाई मनोरथ के यहाँ क्यों न चलकर रहूँ, और वहीं मे जीवन के समस्त उत्तर दायित्वों का संचालन कहाँ। इसी भाव का अभिव्यञ्चन शास्त्रकार कर रहे हैं—

अभिनव ने अपने भाई को अपने साहचर्य से अनुगृहीत करने की धारणा अपने मानसिक धरातल पर बहुत सोच-विचार के बाद निर्धारित की। तमेव कतिपयं जनं निर्दिशति
श्रीशौरिसंज्ञतनयः किल कर्णनामा
यो यौवने विदितशांभवतत्त्वसारः ।
देहं त्यजन् प्रथयति स्म जनस्य सत्यं
योगच्युतं प्रति महामुनिकृष्णवाक्यम् ॥ ६५ ॥

उनके माई का नाम मनोरथ गुप्त था! वे भी शांभव भक्ति से महाभावित रहने वाले सत्पुरुष थे। समस्त शास्त्रों के स्वाध्याय से समृत्पन्त बोध का विमशं उनकी प्रज्ञा को पुलकित करता था। ऐसे भाई के पास जाने को उनके साथ रहने को आकाङ्क्षा स्वाभाविक हो थी। इस मानसिकता से अभी उबर भी नहीं पाये थे कि, कुछ लोग उनसे मिलने उनके पास आये। सम्भवतः वे नवागन्तुक उनकी प्रसिद्धि से प्रभावित थे और अन्तेवासो बनकर कुछ सीखना चाहते थे॥ ६४॥

उनके पास कौन लोग आये थे, उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दे रहे हैं—

अाने वालों में सर्वप्रथम उल्लेख्य श्री शीरि नामक पिता के पुत्र 'श्री कर्ण' थे। कर्ण सामान्य ज्ञानवान् नहीं थे। युवावस्था में हो शांभव मिक्त योग के समस्त तत्त्वात्मक सार रहस्य का साक्षात्कार उन्हें हो चुका था। उन्हें देखकर महामुनि कृष्ण का वह वाक्य स्मरण पथ में उतर आया कि, यह अवश्य ही योगभ्रष्ट व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस जन्म में भो योगसिद्धि प्राप्त कर ली है। वस्तुतः कृष्ण द्वारा गोत श्रीमद्भगवद् गोता की उक्तियाँ विशिष्ट मनुष्य को योगच्युति का सस्य उद्घाटित करती हैं। देह छोड़ता हुआ जोव किस दशा को प्राप्त करता है, इसका उत्तर कृष्ण का वाक्य प्रथित करता है। श्री कर्ण को देखकर यही भाव श्री अभिनव के मन में उदित हुआ।। ६५।।

तद्बालमित्रमथ मन्त्रिसुतः प्रसिद्धः

श्रीमन्द्र इत्यिखलसारगुणाभिरामः।

लक्ष्मीसरस्वति समं यमलंचकार

सापत्नकं तिरयते सुभगप्रभावः। ६६॥

अन्ये पितृष्यतनयाः शिवशक्तिशुभ्राः

क्षेमोत्पलाभिनवचक्रकपद्मगुप्ताः ।

ये संपदं तृणममंसत शंभुसेवा-संपूरितं स्वहृदयं हृदि भावयन्तः ॥ ६७ ॥

इन आगन्तुक व्यक्तियों में दूसरा व्यक्ति था 'श्री मन्द्र'। वह वालिमत्र था। प्रसिद्ध पुरुष था। उसकी तृतीय विशेषता यह थी कि वह राज्य के मन्त्री का पुत्र था। वह निखिल उत्तम गुणों का आगार था। मनुष्य का वास्तिवक सौन्दर्य और उसकी अभिरामता उसके गुणों पर ही निर्भर करती है। उसे लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा प्राप्त थी। मानो दोनों उसके अस्तित्व को अलङ्कृत करती थीं। यह निर्विवाद सत्य है कि, सुभग प्रभाव सपत्नी भाव को समाप्त कर देता है। सपत्नी भाव के कारण ही जहां लक्ष्मी रहती हैं, वहां सरस्वती नहीं रहती। यहां ऐसा नहीं था। श्रीमन्द्र के पुरुषार्थ का यह महत्त्व था॥ ६६॥

आगन्तुकों में अन्य लोगों में पितृब्य पुत्र, १. क्षेम, २. उत्परु, ३. अभिनव, ४. चक्रक और ५. पद्मगुप्त ये सभी गुणज लोग थे। ये सभी शिवशक्ति भक्ति योग मयी तपस्या से शुभ्र और तेजवन्त थे। इन्होंने सांसारिक संम्पदा और ऐश्वयं को तृण के समान हो महत्त्व दिया ण। शंभु की श्रद्धा से इनका हृदय ओतप्रोत था। इन्होंने स्वास्म संविद् रूप शिक को हो हृदय में भावित कर लिया था। ६७॥

वडर्धशास्त्रेषु समस्तमेव येनाधिजामे विधिमण्डलावि ।

स रामगुप्तो गुरुशंभुशास्त्र-

सेवाविधिव्यप्रसमग्रमार्गः ॥ ६८॥

अन्योऽपि कश्चन जनः शिवशक्तिपात-

संप्रेरणापरवशस्वकशितसार्थः ।

अभ्यर्थनाविमुखभावमशिक्षितेन

तेनाप्यनुग्रहपदं कृत एष वर्गः ।। ६९ ॥

आने वालों में एक अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थे—'श्री रामगुष्त'। षडधं कांन कास्त्रों में जितनी विधियां विणित हैं, मण्डल आदि के जितने कर्मकाण्ड विहित और निर्दिष्ट हैं, इन्होंने सब में अधिकार प्राप्त कर लिया था। इनके गुरु भी श्रीशंभुनाथ थे। उनसे इन्होंने शास्त्रस्वाध्याय विधि को सीखा था। सीखकर उसके प्रवर्त्तन में ब्याग्र रहते थे। इनका समग्र शैवभाव का महामार्ग इनके कर्त्तृत्व से कृतार्थ हो गया था।। ६८।।

एक और ऐसा व्यक्ति था, जो परिचय के परिवेश में नहीं आता था। उसको देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि, यह कोई साधक है। उसके कपर परमेश्वर शिक्तपात हो चुका है और शिक्तपात पवित्रित है। उमी शेव समावेशमयी प्रेरणा से हो वह परिचलित है। स्वात्म संवित् शिक्त का मानो वह एकाको सार्थवाह बना युक्त होकर यन्त्रवत् चल रहा हो। अभ्यर्थनामयी दिखावटी और चापलूसी भरो बातों से वह विमुख था। अथवा अभ्यर्थना अर्थात् प्रार्थना की प्रथा से वैमुख्य अर्थात् पराङ्मुखता में वह अशिक्षत था। अर्थात् बड़ा विनम्न था। प्रतिक्षण प्रार्थना को मुद्रा से समन्वित ब्यवहार करता था। लगता था—उसने अपने साथ इन अन्य साथियों को अनुगृहीत हो किया था। ६९॥

आ**चार्यमभ्यर्थयते स्म** गाढं संपूर्णतन्त्राधिगमाय सम्यक्।

जायेत दैवानुगृहोतबुद्धेः

संपत्प्रबन्धैकरसैव संपत् ।। ७०॥

सोऽन्यभ्युपागमदभोज्सितमस्य यहा स्वातोद्यमेव हि निर्नातषतोऽवतीर्णम् । सोऽनुग्रहप्रवण एव हि सद्गुरूणा-

माज्ञावदोन शुभसूतिमहाङ्कुरेण ॥ ७१ ॥

सम्यक् रूप से शास्त्रों के स्वाध्याय और उनके सार स्वात्म रहस्य के उद्देश्य से शिष्य अपने आचार्य को अभ्यर्थना करता है। तन-मन से उनकी सेवा में संलग्न रहता और गाड श्रद्धा-भाव-मय विनम्न व्यवहार करता है। क्या सभी शिष्यों को उनका मनचाहा मिल जाता है? इच्छा यही होती है कि यह हो! गुरु भी यहो कामना करते हैं कि, भाग्य और प्रारब्ध के अनुग्रह से शिष्य की बुद्धि परिष्कृत हो और समस्त संपरक्ष्प ऐश्वर्य लक्ष्मी के प्रबन्ध की दक्षता के साथ एकरमता अर्थात् एक मात्र आनन्ददायिनी संपत् इसे मिले! यह स्वाभाविक समोहा है। इसो का चित्रण यहाँ शास्त्रकार ने किया है।। ७०।।

यह वर्ग भो यहाँ आया। शास्त्रकार ने सीचा—यह उनका अभोप्सित
था। उससे प्रेरित होकर ही विद्वहर्ग यहाँ उपस्थित है। उन्होंने अपने
भन से पूछा, क्या संकल्पों और विकल्पों का जो बाजा इस वर्ग के मन के
झुनझुने में बजा करता है, वहो तो यहाँ नहीं अवतोणें हो गया है? जैसे
नाचने की इच्छा रखने वाले के लिये वाद्य यन्त्र उपस्थित हो जाते हैं? इसी
कहापोह के वातावरण में इनके बालिमत्र मन्त्रीपुत्र श्रो मन्द्र ने एक प्रस्ताव
इनके सामने प्रस्तुत कर दिया। वह अनुग्रह प्रवण पुरुष था। इनके

विक्षिप्तभावपरिहारमथो चिकोर्षन्

मन्द्रः स्वके पुरवरे स्थितिमस्य वन्ने ।

आबालगोपमिष यत्र महेश्वरस्य

दास्यं जनश्चरित पोठिनिवासकल्पे ॥ ७२ ॥

तस्याभवन् किल पितृव्यवधूर्विधात्रा

या निर्ममे गलितसंस्तिचित्रचिन्ता ।

अनुग्रह के प्रति अनुरक्त रहा करता था। इस प्रस्ताव में सद्गुरुजनों की आजा का पुट था। इस प्रस्ताव से यह झलक रहा था कि, यह मात्र प्रस्ताव ही नहीं है, वरन् भविष्य की किसी अदृश्य शक्ति द्वारा किसी अज्ञात सूर्ति का (संरचना के उपक्रम का) यह अङ्कुर है। अदृश्य किसी अज्ञात योजना के उपक्रम के लिये आकुल है, और उसी का संरम्भ कर रहा है। विक्षिप्त की तरह अपने मित्र के वियाग और अलगाव के असह्य होने के भाव का वह परिहार कर रहा था। मन्द्र की यह आकाङ्क्षा थी कि, मेरा शास्त्र सिद्ध मित्र मृझसे अलग न रहे।

इसलिये बड़े विनम्र भाव से उसने कहा—हमारो यह प्रार्थना है और विनम्र अनुराध है कि, आप हमारे हो पुर में निवास करना स्वकार करें। उसने आगे कहा—मित्र ! वह स्थान आपके निवास के योग्य है। वहाँ के आवाल वृद्ध यहाँ तक कि, गोपालक वर्ग भो और सारा जन समुदाय भगवान् महेक्वर की दास्य मिक से भाविस है। यह कहना असंगत नहीं लगता कि, हमारे पुर का निवास वैसा हो होगा मानो आप किसो पीठ में निवास कर रहे हैं। पीठ निवास में जैसा आचरण होता है, वैसा ही आचरण यहाँ की सारो जनता करती है। वह स्थान सर्वथा आपके अनुकूल है ॥ ७१-७२॥

शीतांशुमौलिचरणाञ्जपरागमात्र
भूषाविधिविहितवत्सिलिकोचिताख्या ॥ ७३ ॥

मूर्ता क्षमेव करुणेव गृहोतवेहा

धारेव विग्रहवती शुभशोलतायाः ।
वैराग्यसारपरिपाकदशेव पूर्णा

तत्त्वार्थरत्नरुचिरस्थितिरोहणोवी ॥ ७४ ॥

श्रीमन्द्र की एक पितृब्य बघू थी। विधाता ने उसकी ऐसी रचना की थी, जो अन्य स्त्रियों से नितान्त भिन्न थी। वह अत्यन्त उच्च विचार की साध्वी महिला थी। उसके संसृति के संस्कार विगलित हो गये थे। मोक्ष पर मानो उसका अधिकार स्थापित हो गया था। आवागमन को चित्र विचित्र चिन्ताओं से वह सर्वथा निर्मृत्त थी। शीतांशुचन्द्र जिसके शोर्ष में निवास करते हैं, ऐसे भगवान् चन्द्रशेखर के चरणारविन्द से पावन पराग की भूषा से वह विभूषित थी। परिवारजनों द्वारा दिया हुआ नाम भी उसके सर्वथा अनुकूल था। उस वात्सल्यमयों का नाम भी वत्सलिका ही था।। ७३।।

वह धर्म को मूर्ति थी। करुणा स्वयं मानो वस्सिलका के देह भाव में प्रत्यक्ष हो गयो थी। अर्थात् शरीर धारिणी वह करुणा ही थी। मञ्जल-मयता को मूर्त्ति वह कल्याणी शुभ और शोलता को विग्रहवती धारा थी। वैराग्य के रहस्य का उसमें पूर्ण परिपाक था। यह कहा जा सकता है कि, वह वैराग्य को परिपाक दशा ही थी। विश्व के समस्त तस्वों का उत्स बह्मतत्त्व है। इसे शिवतत्त्व भी कहते हैं। इस तत्त्व के अर्थ को जो अर्थवत्ता है, वह एक अनमोल रस्न के समान बहुमूल्य निश्व है। उसी में उसकी स्थिति थी। तस्वार्थ में आरोहण कर शाश्वत स्थितिमयी उर्वी के समान वह-महनीय थी। भ्रातापि तस्याः शशिशुभ्रमौलेभंक्त्या परं पाबितिचत्तवृत्तिः ।
स शौरिरात्तेश्वरमन्त्रिभावस्तत्याज यो भूपितमन्त्रिभावम् ॥ ७५ ॥
तस्य स्नुषा कर्णवधूर्विधूतसंसारवृत्तिः सुतमेकमेव ।
यासूत योगेश्वरिदत्तसंशं
नामानुरूपस्फ्ररदर्धतत्त्वम् ॥ ७६ ॥

इस तत्त्वार्थं के आरोहण और उर्वी भाव को शास्त्रीय दृष्टि से समझना आवश्यक है। तभी यह पंक्ति समझ में आ सकती है। न्याय शास्त्र की अन्वय दृष्टि इस प्रकार व्यवहृत होती है। विद्वद्वर्ग कहता है—जहां-जहां पृतित्व है, वहाँ-वहाँ घरात्व है क्योंकि पृथ्वी का यह एक महान् गुण है। पृथ्वी सबको घारण करती है। सबको घारण करने का गृण शिव का भी है। वे जगतां निवास जगन्निवाम हैं। अर्थात् जैमे धृतित्व गुण उर्वी में है, वहो गुण शिव में भो है। अतः धृतित्व की अर्थवत्ता में उर्वी को भो रिचर स्थित स्वयं सिद्ध हा जातो है। उसो उर्वी को पायिवता से पावन वत्सिलका शिवत्व में समाहित होतो थी॥ ७४॥

देवो वस्सिलका जैसो आदर्श महिला थीं, उनके माई श्री शौरि नामक ऐसे पुरुष थे, जो भगवान भूतभावन की भिक्तभावना में ओतशित थे। फलनः उनका वित्त अस्यन्त पित्र हो चुका था। उन्हें राज्य के मिन्त्रपद को प्राप्ति हो चुको थी। वे इतने निःस्पृह थे कि, उन्होंने उस पद का परिस्याग कर दिया था। यह सोचने को बात है कि, जो अपनी तपस्या से ईश्वर का मन्त्री पद पा गया हो, उसे भौतिक मन्त्रित्व कैसे प्रिय लग सकता है? अनवरत ईश्वर के मन्त्र जप में संलग्न रहना हो ईश्वरमन्त्रित्व माना जा सकता है।। ७५।। यामग्रगे वयसि भर्तृवियोगवोना
सन्वग्रहीत् त्रिनयनः स्वयमेव भक्त्या ।
भाविप्रभावरभसेषु जनेष्वनर्थः

सत्यं समाकृषित सोऽर्थपरम्पराणाम् ।। ७७ ।।
भक्त्युल्लसत्पुलकतां स्कुटमङ्गभूषां

श्रीशंभुनाथनितमेव ललाटिकां च ।

इनकी स्नुषा (पुत्रवधू) पतोहू कर्णपत्नी एक विरक्त स्वभाव की साध्वी सुचरित्रा नारी थीं। सांसारिक वृत्तियों को उन्होंने अपनो साधना से विध्वस्त कर दिया था। उन्होंने एक ही पुत्र उत्पन्न किया। उसका नाम योगेश्वरिदत्त रखा गया था। सचमुच वह राजराजेश्वरी सर्वयोगेश्वरी का ही दिया हुआ पुत्र था। उसके नाम को अन्वर्थ संज्ञा थो। नाम के अर्थतस्व का उसमें साक्षात्कार होता था।। ७६॥

दुर्भाग्य से आगे चलकर उन पर पहाड़ टूट पड़ा। उनके पित की मृत्यु हो गयो। वे वैघड्य के अभिशाप से अभिशाप हो गयों। ऐसी साध्वी को दीनता रूप दुदिन का सामना करना पड़ा। किन्तु वे बुरे दिन उनके शुभ्र के आविष्कारक सिद्ध हुए थे। उनको असामान्य भित्त के प्रभाव से स्वयं भगवान् शङ्कार का अनुग्रह उन्हें प्राप्त हुआ। भूतभावन ने उसे अपना हा बना लिया। एक गृहस्थ साध्वो अब शिविष्या सती बन गयो। यह सत्य तथ्य है कि, जो प्राणो आग्रह पूर्वक अपने भविष्यत् के परिष्कार के लिये प्रवृत्त रहता है, अनर्थ भी उसकी अर्थपरम्परा का स्वयं समाकर्पण करता है।। ७७।।

र्माक्त के उल्लास का पुलक किसी कवीक्यर की सूक्ष्मेक्षिका का बिषय बन सकता है। बही जिसके अञ्जों की भूषा हो, जिस लटाट पटली का शैवश्रुति श्रवणभूषणमप्यवाप्य सौभाग्यमभ्यधिकमुद्धहति स्म यान्तः ॥ ७८ ॥ अम्बाभिधाना किल सा गुरुं तं स्वं भ्रातरं शंभुवृशाभ्यपश्यत् । भाविप्रभावोज्ज्वलभव्यबुद्धिः

सतोऽवजानाति न बन्धुबुद्धचा ॥ ७९ ॥ भ्राता तदोयोऽभिनवश्च नाम्ना

न केवलं सच्चरितरपि स्वैः । मञ्चरितकृतमेव अभिनवस्य दशंयित

पोतेन विज्ञानरसेन यस्य

तत्रैव तृष्णा ववृधे निकामम् ॥ ८०॥

श्रृङ्गार ललाटिका नहीं वरन् शिवनुति से समुत्यन्न घृष्टचर्म चिह्न करते हों और शिवभक्ति सनी सुक्तियाँ ही जिसके श्रवण पुट का श्रृङ्गार करती हों ऐसे भक्तिभावित जीव के लिये यह कहा जा सकता है कि, वह महान् सौभाग्य शाली है। ऐसी भक्ति को पाकर उसका अन्तः स्करण सर्वाधिक सौभाग्य का संवहन करता है॥ ७८॥

उसका नाम 'अम्बा' था। बचपन में इसी नाम से नुकारते थे। अम्बा अपने गुरु भ्राता रूप बड़े भाई को साक्षात् शम्भु हो मानतो थो। इतनो उदास दृष्टि को वह देवी घन्य थो। भावो प्रभाव से समुज्वल और भन्यता भरी बुद्धि हो किसी सत्य का अनुदर्शन कर सकतो है। बन्धुबुद्धि से सर्वात्मक शिवत्व की सत्यानुभूति नहीं हो सकतो॥ ७९॥

पितृब्य पुत्रों के चरित्र, उनकी साधना, शिवभक्तियोग सम्पन्तता इस्यादि गुणों के वर्णन प्रसङ्ग में अभिनव का वर्णन शास्त्रकार ने दो इलोकों

155

कुष्णवाक्यमिति । यद्गदोतं

'शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥

जयवा योगिनामेव जायते श्रीमतां कुछे ।

एतद्भि दुष्ठंभतरं जम्म छोके यबीदृशम् ॥

तत्र तं बुद्धिसंयोगं छभते पौर्यदैहिकम् ।

ततो भूयोऽपि यतते संशुद्धौ कुकनन्वन ॥

पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सन् ।

जिज्ञासुरिप योगस्य शब्बब्रह्मातिवतंते ॥

प्रसङ्गाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धिकित्ववः ।

जनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥' (६१४७) इति ।

में किया है। क्लोक ८० में उसके सच्चरित्र और विज्ञानवान् होने का उल्लेख है। प्रस्तुत क्लाक में अपने चचेरे स्वनामी भाई के विशिष्ट गुण का उल्लेख कर रहे हैं—

उसके भाई का नाम भी 'अभिनव' था। उसकी प्रसिद्ध उसकी सम्बरित्रता मात्र से हो नहीं, अपितु उमने शैविवज्ञान बोध का पोयूष पान किया था और शिवभक्ति योग सुधा की तृष्णा का आत्यन्तिक संवर्धन कर लिया था। उमी से उसका नाम विश्व में विख्यात हो गया था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, मञ्चरित्रता के साथ ब्यक्ति का विज्ञानवान् होना भी अनिवार्यतः आवश्यक है।। ८०॥

वे श्लाक जो देहत्याग के अवसर की पथार्थना का चित्रण करते हैं।
यहाँ उनके उद्धरण और उनके अर्थ प्रस्तुत हैं—

"देह का परित्याग करने वाला वेराग्यवान् पुरुष अन्य लोकों में जन्म न लेकर ज्ञानवान् योगिवर्ग के कुल में उत्पन्न होता है। इस प्रकार का यह जन्म लोक में अत्यन्त दुर्लभ माना जाता है।"

"जन्म लेकर वह वहाँ पौवंदेहिक अर्थात् विगत जन्म में क्रियमाण कर्म जो इस जन्म में संचित होकर प्रारब्ध हो जाते हैं, उन्हीं कर्मफलों को हृदोति विमर्शभुवोस्यथः। शक्तिः सामर्थ्यम्। एष वर्गः सम्पूर्णतन्त्रा-षिगमाय आचार्यमभ्यथंयते स्मेति सम्बन्धः। अस्येति वर्गस्य। यद्वेति तदभ्यर्थ-नानवन्द्धप्तिद्योतनाय पक्षान्तरनिर्देशः। तस्येति मन्द्रस्य। मन्त्रोति साधकोऽभोति॥ ६५-८०॥

बौद्धिक संयोग के साथ प्राप्त करता है। पूर्वजन्म में साधित बुद्धि का संयोग छसे इस जन्म में हो जाता है। इस बुद्धि संयोग को समस्य बुद्धि योग की संज्ञा दो जाती है। भगवान् कृष्ण यहाँ अर्जुन को कुरुनन्दन शब्द से सम्बोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि, अर्जुन ! पूर्व जन्म में सम्पन्न स्तर से आगे बढ़ संसिद्धि के प्रयत्न ने वह व्यापृत हो जाता है।"

"यद्यपि वह योग अध्य जोव विवशता से आकान्त रहता है, क्यों कि इस जन्म के संस्कार और पूर्वजन्म के वैषिष्ठक संस्कार उस पर हावी रहते हैं, फिर भी पूर्व जन्म में किये हुए योगाभ्यास और साधना के फलस्वरूप इस जन्म में जो बौद्धिक संस्कार उसे सम्पृक्त करते हैं, उसके फलस्वरूप भगवद्भिक्त को ओर आहुत कर लिया जाता है। वह पूर्वजन्म का योग भट्ट और इस जन्म का जिज्ञासु पूर्वाभ्यास के बल पर हा शब्द ब्रह्म को अतिकान्त कर जाता है। शब्द ब्रह्म का कुछ लाग 'वेदोक्त फलवत्ता के निर्देश' अर्थ करते हैं। परिणामतः फलवत्ता का पार कर जाते हैं। त्रिक दृष्टि से शब्दब्रह्म मन्त्ररूप होता है। इसो का अभ्यास जिज्ञासु करता है भीर मन्त्राभ्यास ब्याद यौगिक प्रक्रिया को अतिवर्त्तते अर्थात् स्वोकार कर लेता है। यह अर्थ करते हैं। दानों अर्थों का लक्ष्य एक हो है।"

''इस इलोक में 'प्रसङ्गात' शब्द पाठ स्वीकृत किया गया है। पाठान्तर 'प्रयस्तात्' का हो बहुल प्रयोग होता है। प्रसङ्ग का अर्थ पूर्व देह से सम्पन्न योगाभ्यास के संस्कार का सङ्ग होता है। प्रयस्त पक्ष में विशेष रूप से इस जन्म में पूर्व संस्कारवश सामान्य यस्त हो अर्थ हो सकता है। वह तो अनेक जन्म संसिद्ध पहले से ही है। इस जन्म में यदि थोड़ा भी सिक्य हुआ, तो बह निश्चित हो संशुद्ध-किल्विष हो जाता हैं। किल्विष जन्म लेने की विवशता रूप पाप हो माना जा सकता है। अर्थात् जोवन्मुक भाव में स्थित हो जाता है। परिणामतः उसके बाद वह परां गींत याति अर्थात् शैव महाभावमयो स्वात्म संविद् सुधा का आधार बन जाता है।"

ये उद्धरण श्री भगवद्गीना के आस्मसंयम याग नामक अध्याय ६।४४-४७ से लिये गये हैं।

यहाँ कुछ ऊपर के मुद्रित बलाकों में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ पर आचार्य जयरथ विचार कर रहे हैं—

| 啊啊             | इलोक संख्या | शब्द        | अर्थ                                                                                             |
|----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₹.             | to ed       | कृष्ण वाक्य | श्रीमद्भगवद्गीता के                                                                              |
| ₹.             | ६७          | हृदि        | विमर्श भूमि (हृदयकेन्द्र)                                                                        |
| ₹.             | ६९          | शक्तिसार्थः | सामर्थ्य साहित्य                                                                                 |
| ٧,             | ६९          | एषवर्गः     | वह समुदाय जो तन्त्र की<br>जानकारी के लिये आचार्य<br>की अभ्ययंना करता है।<br>( क्लोक ७० सम्बद्ध ) |
| N <sub>e</sub> | ७१          | अस्य        | <b>उस व</b> र्ग का—                                                                              |
| Ę.             | <i>৬</i> १  | यद्वा       | पक्षान्तर, अभ्यर्थना की<br>अनवम्लूप्ति द्योतन के लिये<br>प्रयुक्त ।                              |
| <b>19.</b>     | ७३          | तस्य        | मन्द्र का                                                                                        |
| ۷.             | ७५          | मन्त्री भाव | साधक भाव ॥ ६५-८०॥                                                                                |
|                | श्री॰ त॰—२५ |             |                                                                                                  |

सोऽन्यश्च शांभवमरीचिचयप्रणदय-त्संकोचहादंनिलनोघटितोज्ज्बलधीः।

तं लुम्पकः परिचचार समुद्यमेषु साधुः समावहित हन्त करावलम्बम् ॥ ८१ ॥ इस्थं गृहे वत्सिलकावितीणें

स्थितः समाधाय मति बहूनि।

शास्त्रकार का नाम भी अभिनव गृप्त और चचेरे भाई का नाम भी अभिनव गृप्त, यह एक भ्रमास्मक स्थित थो। शास्त्रकार कीन अभिनव हैं, इस ऐतिहासिकता को प्रमाणित करने के लिये शास्त्रकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि, पितृब्यपृत्र अभिनव अन्य है। वह शास्त्रकार नहीं है। वह मेरा चचेरा भाई है। यद्यपि वह भी महान् साधक है। उसने शांभवसाधना की है। बोध के प्रकाश की मनोज्ञ मरीचियों के पुञ्ज से उसके हृदय पद्म का संकोच नष्ट हो गया है। उसमें विकास आ गया है। हृदयारिवन्द खिल उठा है और हृदयपिद्मनी का उज्जवल प्रकाश अभिनव शांभा का विस्तार कर रहा है। अर्थान् शैव महाभाव से वह शांभ्वत भावित है। बोध के प्रकाश से वह अप्रकाशमान है।

उसके व्यक्तित्व के विकास के अवसरों पर, विशिष्ट समुद्यमों के समारम्भ में लुम्पक ने उसकी बड़ा सेवा की अर्थात् सार्थक योगदान किया। अतः यह कहा जा सकता है कि, उसके उस्कर्ष का लुम्पक अनन्य सहयोगी है। संस्कृत की यह पूक्ति नितान्त सत्य है कि, साधु पुरुष सदा, सभी अवसरों पर सुख और दुःख, संपत् और विषद् सर्वत्र करावलम्ब प्रदान करता है। सहायक बनने के उत्तरदायित्व का संवहन करता है।। ८१॥

यह पृष्ठभूमि थी, जिसके फलस्वरूप शास्त्रकार को यह निश्चय करना पड़ा कि, श्लोक ७२ में विणित बाल मित्र श्री मन्द्र के अनुरोध स्वीकार्य है। यही कह रहे हैं— पूर्वधुतान्याकलयन् स्वबुद्धचा शास्त्राणि तेभ्यः समवाप सारम् ॥ ८२ ॥

स तन्तिबन्धं विदधे महार्थं युक्त्यागमोदीरिततन्त्रतत्त्वम् ।

आलोकमासाद्य यदीयमेष

लोकः सुखं संचरिता क्रियासु ।) ८३।।

सन्तोऽनुगृह्णोत कृति तदोयां
गृह्णोत पूर्वं विधिरेष तावत् ।
ततोऽपि गृह्णातु भवन्मित सा
सद्योऽनुगृह्णातु च तत्त्वहृष्ट्या ॥ ८४ ॥

इस प्रकार श्रीमन्द्र के अनुरोध को स्वोकार कर श्री अभिनव गृप्त वरमिलका द्वारा इनके लिये निर्धारित गृह में आकर रहने लगे थे। अपने मन में उठने वाली विविध प्रकार को वृत्तियों का उन्होंने स्वयं ही समाधान किया। साधना-उपासना के कम में बहुत सारे पूर्वश्रुत तथ्यों और शास्त्रों का उन्होंने स्वयम् अपनी बुद्धि से अपकलन करते हुए उनको सार रहस्यमयो गहराई में जा पहुँचे। शास्त्रों का गहन विश्लेषण किया। उनके सार रहस्य का आकलन किया, जाना, समझा और उसे अभिनव कोली देकर नये महार्थ निवन्ध को सन्दृब्ध किया। इस महासिहमानय महार्थ निवन्ध में उन्होंने युक्तियों का आश्रय लिया। अगमिक परम्परा में गृहजनों और स्वयं परमेश्वर द्वारा उदीरित तन्त्र शास्त्रीय तत्त्रवात का पुनः स्थापना को। उन्होंने यह सोचा कि, मेरे तन्त्र निबन्ध के आलोक से लाभान्वित होकर यह भारतीय समाज अपने किया कलाप का सुख पूर्वक संचालन कर सकेगा। शास्त्रकार का यह स्वयन श्रीतन्त्रालोक के अन्वर्थ नाम के अनुरूप साकार हो गया। ८१-८३॥

ग्रन्थस्य च अस्य अन्वर्थाभिषत्वं प्रकाशियतुमाह स तन्निबन्ध-मित्यादि । अनुग्रहग्रहणयोश्च व्यत्ययेन स्थिति दर्शयितुं पूर्वमिति तदपीति च उक्तम् ॥ ८४ ॥

किंवा प्रादेशिकवेदुष्यशालिविद्वज्जनाभ्यर्थनया, शिव एव अत्र श्रोता भविष्यतोत्याह

इदमभिनवगुष्तप्रोम्भितं शास्त्रसारं शिव निशमय तावत् सर्वतः श्रोत्रतन्त्रः । तव किल नुतिरेषा सा हि त्वद्र्पचर्चे-त्यभिनवपरितुष्टो लोकमास्मीकुरुष्व ॥ ८५ ॥

शास्त्रकार कह रहे हैं कि, सज्जन और सत्य पर दृढ़ता से आख्ढ परिवृढ पुरुष इस हृदयवान् तन्त्रवेत्ता की कृति का अवश्य ही समादर करें। शताब्दियों पूर्व से प्रचलित इस भारतीय शास्त्रीय विधि पर विचार करें और इसे अपनायें। इसके बाद यह कृति भी स्वाध्याय शोल अध्येताओं की बुद्धि पर अनुग्रह करे। तत्त्व दृष्टि से सारस्वत संरचना का प्रतीक यह श्रीतन्त्रालोक सब को अनुगृहीत करे। इलोक ८४ में अनुग्रह और ग्रहण तथा बाद में ग्रहण और अनुग्रह के व्यत्यय प्रयोग शैलो गत प्रायोगिक वेशिष्ट्य के प्रतीक हैं।। ८४।।

इलोक ८४ में अग्रहण ग्रहण के माध्यम से शास्त्रकार ने प्रादेशिक और समग्र राष्ट्र में विश्वाजमान विद्वद्वर्ग का इस बात के लिये आवाहन किया है कि, ये सभी अनुग्रह और ग्रहण के द्वारा सम्मान करे, पढ़े और प्रसार का अवसर प्रदान करे।

यहाँ इस क्लोक द्वारा शास्त्रकार एक बहुत बड़ी दार्शनिक दृष्टि का प्रवर्तन करते हुए स्वयं शिव को हो श्रोता बनाकर इस कृति की धन्य बना रहे हैं—

है परमेक्वर जिब । स्विमदं भवण्यरणिचन्तनस्वध्यसिदिना अभिनवगुप्तेन सर्वविद्यासतस्वगर्भीकारात्मना प्रकर्षण उम्भितस्, अत एव शास्त्राणां मध्ये सारं निश्चमय मे श्रोतासीत्यर्थः, यतस्त्वं सर्वतः श्रोत्रतन्त्रः सर्वज्ञ इति यावत् । निह असर्वज्ञस्य एतदवधारणेऽधिकार एवेति भावः । नच एतदेव अत्र निमित्तमित्याह तव किल नुतिरेषेति । स्तोत्ररूपत्वं च अत्र न सस्तोति न सम्भावनीयमित्याह सा हि त्वद्रपचर्चेति । सा नुतिहि तस्य तव नुत्यस्य रूपचर्चा पौनःपुन्येन स्वरूपपरामर्श इत्यर्थः । सैव च इह प्रतिपदं संविदद्वयात्मनः शिवस्य निरूपितेति अभितः समन्तात् नवे स्तवे नाथ मम

यह श्रीतन्त्रालोक नामक अशेष आगमोनिषद्रप, शास्त्रों का भी रहस्य रूप शास्त्र है। मैं यह घोषित करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ कि, मेरे सदृश अप्रतिम उद्भट तन्त्रवेत्ता विद्वान् जिसे यह वर्तमान विद्व अभिनवगुप्त के नाम से जानता है, के द्वारा प्रकर्षपूर्वक यह शास्त्र रहस्य उम्भित अर्थात् पूर्ण किया गया है। इमकी समग्रभाव से पूर्णता के लिये मैंने समस्त शेव शास्त्रों का आलोडन कर उनकी सार सुधा से इसे अभिषिक्त किया है। मैं इसे दूसरे को क्या मुनाऊँ? मैं चाहता हूँ—सर्व श्रोत्र तन्त्र भगवान् भूतभावन शिव स्वयं सुनें। वे कण कण में व्याप्त हैं। आकाश रूप हैं। आकाश का गुण हो शब्द है। तन्त्रालोक की आलोक रिक्मयों का सूक्ष्म शिक्जन, यह तन्त्रगर्भ स्पन्दनाद उनको श्रुति में समाहित हो जाय। उनको सर्वज्ञना में यह घुल मिल जाय। इस तान्त्रिक विश्वकोष के श्रोता स्वयं विश्वदेवर शिव हैं, यह इस संरचना का सौभाग्य है। सत्य तो यह है कि, असर्वज्ञ का इसके श्रवण का अधिकार भी नहीं है।

सकल शब्दमयो शक्ति से शक्तिमन्त परमेश्वर! 'तव च का किल न स्तुतिः' न्याय के अनुसार यह आपको स्तुति है, विनम्न नृति है, अभिनव की प्रणामाञ्जलि है। इसमें तुम्हारे रूप की चर्चा है। रूप की चर्चा स्तोत्र द्वारा ही स्वाभाविक रूप से की जाती है। अतः यह अन्तर्नाद गर्भ तन्त्र श्रीमनवस्य परितुष्टः सन् निष्वलं लोकमात्मीकुष्टव प्रत्यभिज्ञातस्वात्मत्या स्वस्वरूपेकरूपं सम्पादय येन सर्वस्येव एतदिष्यमाय अधिकारो भवेदिति शिवम् ॥

एतत्सप्तांत्रशं किलाह्निकं जग्ररथेन निरणायि। आमृशतामियदन्तं सतामिदं सर्वथास्तु शिवम्॥

गीतिका गौरव रूप तुम्हारे स्तोत्र रूप में ही प्रस्तुत है। यह तुम्हारी नृति है। तुम नृत्य हो। नृत्य की रूप चर्चा में तुम निरूप्य हो। इस तरह इस प्रक्रिया में प्रकान्त अभिनव के शाश्वत अन्तिवमर्श के हे आराध्य ! तुम्ही इसके आधार हो। पौनः पुन्येन पदेपदे तुम्हारा स्वरूप-परामर्श हो इसमें पुलिकत है। यह संविदद्वयभाव निरूपिका स्तुति अभितः रमणीय है। क्षणे क्षणे नवता को आविष्कृत करने वालो इसे अभिनवा स्तुति से और अभिनव स्ताता रूप इस ग्रन्थकार की कृति से हे नाथ ! परितुष्ट होकर अनुगृहीत करें ॥८५॥

हमारे ऊपर आप का सबसे बड़ा अनुग्रह यही होगा कि, आप परितः प्रसन्न हो जाँय। आप की प्रसन्नता का भो सबसे बड़ा प्रमाण यही हागा भगवन्! कि, आप इस लोक को, जो आपका हो है, आत्मीयभाव में आलोकित कर दं। सबको स्वात्म का प्रत्यभिज्ञान हो जाय। आप सबके लिये प्रस्यभिज्ञात हो जाँय। इस कृति के अध्येता के परामर्श में प्रस्यभिज्ञा दर्शन उद्धिक्त हो जाय और सभी इस शास्त्र के स्वाध्याय के अधिकारो हो जाँय! मेरे आराध्य! सब आपमय हो जाय। नमः शिवाये च नमः शिवायेति शिवस् ॥

सप्तित्रिश्च बाह्निक विवृति जयरच की कृति जैत्र।
सर्वेषिमृष्ट्या, शिवमयी, प्रिया प्राणवा पेत्र॥
+ + + + +

श्रीमन्महामाहेक्वराचार्य-श्रीमदिभनवगुप्तविरिचिते
राजानकजयरथकृतविवेकाभिष्यव्याख्योपेते
डाँ० परमहंसिमश्रकृतनीर-क्षीर-विवेक-हिन्दीभाष्यसंविलते
श्रीतन्त्रालोके उपादेयभावादिनिरूपण नाम
सप्तित्रक्षमाह्निकं समाप्तम् ॥ ३७ ॥
॥ समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥

पराकालीसूनुः परमशिवसंमर्शरिसकः
स्वतस्तन्त्रालोककमकुलमतित्वविदयस् ।
गुब्न् नस्वा नव्यामकृतमिहतां भाष्यरचनां
कृतावन्ते 'हंसः' शिवति चितिमुक्तां विचिनुते ।।
श्रीमन्महामाहेश्वराचाये श्रीमदिभनवगुप्त विर्वित
राजानक जयरथकृत विवेकाभिख्यव्याख्योपेत
ढाँ० परमहंसिमश्रकृत नीर-क्षोर-विवेक
हिन्दीभाषाभाष्य संवित्तत
श्रोतन्त्रालोक का
उपादेय भावादिनिरूपण नामक सैंतीसवौ
आह्निक सम्पूर्ण ॥ ३७ ॥
समाप्तोऽयं ग्रन्थः
॥ इति शिवम् ॥
श्रा० श्र० ७।२०५५ वि०

#### परिशिष्ट-भागः

व

श्रीराजानकजयरथकृत-पद्यप्रस्तप्रवर्हः
यदचकथवमुष्मिन् श्रीमदाचार्यवर्यो
बहुपरिकरवृन्दं सर्वशास्त्रोद्धृतं सत् ।
तवतुलपरियरनेनैक्ष्य संचिन्त्य सिद्भहंवयकमलकोशे घार्यमार्यैः शिवाय ॥ १ ॥

#### परिशिष्ट भाग

[ अ ]

#### प्रन्थप्रशस्तिः

श्रीमन्महामाहेश्वर अशेष आगमोपिनषद् के प्रवर्तक आचार्यवर्य श्रीमदिभिनवगुप्त ने इस महान् तान्त्रिक विश्वकोष में समस्त तास्विक वस्तु सस्य के समुज्वयात्मक बीज-कोष में विद्यमान मूलभूत तस्त्रों के विश्लेषणात्मक रूपों और उनकी सिद्धान्तवादिता का भरपूर प्रतिपादन किया है। साथ ही साथ समस्त शैव शास्त्रों के वचनों के सन्दर्भों का मो सल्लेख किया है।

श्री राजानक जयरथ कह रहे हैं कि, मैंने अतुलनीय प्रयत्नों के परिणाम के आधार पर परिपक्व होने के बाद ही उनका सूक्ष्म निरीक्षण किया है। उनका चिन्तन किया है। मैं समस्त आर्ष श्रेणी के विचारकों से, साथ पर परिनिष्ठित मनीषी सज्जनों से विनम्रता पूर्वक यह कहना

# योऽघोती नििक्कागमेषु पर्वविद्यो योगशास्त्रथमो यो वाक्यार्थसमन्वये कृतरतिः श्रीप्रत्यभिज्ञामृते । यस्तर्कान्तरविश्रुतश्रुततया द्वैताद्वयज्ञानवित् सोऽस्मिन् स्वादिधकारवान् कलकलप्रायं परेषां वचः ॥२॥

चाहता हूँ कि, अपनो शिवता को परिष्कृत करने के लिये आप सभी इसे अपने हृदय कमल कोष में अवस्य धारण करें।

निष्क वंतः यह कहा जा सकता है कि, यह महान् ग्रन्थ समस्त शास्त्रों के रहस्यों का अपने माध्यम से उद्घाटन करने वाला आकर ग्रन्थ है। सभी इसके रहस्यों का दर्शन करें, इनके चिन्तन में लगें और स्वयं इन्हें धारण करें ॥ १॥

आचार्य राजानक जयरथ ने इस तान्त्रिक विश्वकोष के पीयूष रस के अजस्त्र आस्वाद से परमानन्द की उपलब्धि की है। वे परम तृष्त हैं। वे जानते हैं कि, इस आकर ग्रन्थ के अध्ययन का अधिकार किस स्तर के व्यक्ति का है। वे कह रहे हैं कि,

- १. जिसने समस्त आगमों का बहुआयामी स्वाध्याय किया हो,
- २. जिसने वाङ्मय के वर्णों, मन्त्रों और पदों की पूर्ण विद्वत्ता प्राप्त कर ली हो, पद की नैश्वत्किक अर्थ प्रक्रिया में विज्ञता प्राप्त कर ली हो, जो पदवाक्य प्रमाण पारावारीण हो और जो मूलाधार समनान्त एवं अकार से श्वकार तक समस्त मातृकार्थ निष्णात हो,
  - ३. जिसने योग दर्शन की शास्त्रीयता का अमृत मंथन किया हो,
- ४. जिसने श्रद्धा और आस्या पूर्वक वागर्थ की प्रतिपत्ति में अपने को अपित कर दिया हो,
- ५. जिसने प्रत्यिभिज्ञा परामर्श के अतिरिक्त तकों और तर्कान्तरीय ग्रास्त्रों के विश्रुत विज्ञान में पूर्ण अभिज्ञता का अर्जन कर द्वैत और अद्वत के अन्तराल का अमृत पीकर तृप्ति का अनुभव किया हो,

# [ ऐतिह्यभागः ]

यः कर्तुं विश्वमेतत्प्रभवित निखिलं सर्ववित्त्वात् प्रणेता सर्वेषामागमानामिखलभवभयोच्छेवदायी दयातुः । सस्येन्द्राद्यचिताङ्घ्रेर्गुरुरचलसुतावल्लभस्यापि लोके सर्वत्रामृत्र तावत्तुहिनगिरिरिति ख्यातिमान् पर्वतेन्द्रः ॥ १ ॥

६. सः अर्थात् इन विविध विशेषताओं में विशिष्टता प्राप्त कर की हो, ऐसा प्रतिभाशाली, लोकोत्तर प्रज्ञा में परिवृढ और विज्ञानवान् पुरूष इस शास्त्र में साधिकार प्रवेश पा सकता है। अन्य लोग जो इन विशेषताओं से विशिष्ट होने का सोभाग्य नहीं प्राप्त कर सके हैं, उनकी एतत्संबन्धिनी वाणी कलकल निनादिनों तो लग सकतो है किन्तु गंगा नहीं कहो जा सकती ॥ २॥

#### ऐतिह्य भाग

परम शिव नििखल को स्वात्म में हो स्वात्मातिरिक्त इव मासित करने में समर्थ है। वह सर्ववित् है। इच्छा ज्ञान और क्रियाशिक्तयों का आधीश्वर वही सर्वज्ञ शिव सर्वज्ञता के प्रभाव से जगत् का और विश्व प्रपञ्च का प्रणेता है। साथ ही सभी आगमों का भी वही सर्ववेत्ता शिव प्रणयन करता है।

जगत् में 'महद् भयं वज्जमुद्धतम्' के अनुसार सबके शिर पर माया की दारुण तलवार लटक रही है। इस भय को अपास्त कर इसका उच्छेदक भी वही सर्वीनुप्रहकारो परमोदार दयावान् भूत भावन है। वह जगद् व्याप्त परमेश्वर इतना महान् है कि, समस्त इन्द्र आदि देववृन्द उसके चरणों को नित्य अर्चना करते हैं। वही परमेश्वर पर्वतेश्वर हिमगिरि की पुत्री पार्वती के प्राण बल्लभ हैं। इन विशेषताओं से विशिष्ट शिव के भी गुरु स्वयं हिमगिरि हैं। इस

यद्वादिनामुत्तरविङ्निवेशादिव श्रयन्ति प्रतिवादिवादः । अनुत्तरत्वं तदनुत्तर्राद्व श्रोशारदामण्डलमस्ति यत्र ॥ २ ॥ जामात्रेवामृतकरकलाक्लृप्तचूलावचृले-

नादिष्टं द्वागिष्वलवचसां मानभावं विदित्वा । दध्ने शैलः श्रितमधुमतीचन्द्रभागान्तराल सद्देशत्वाच्छिरसि निष्विलेः संश्रितं दर्शनैर्यत् ॥ ३ ॥

लोक में विख्यात हैं। केवल लोक में ही नहीं अमुत्र अर्थात् स्वर्ग में और सर्वत्र सर्थात् त्रिभुवन में वे विश्वृत यशस्क ख्यातिमान् पर्वतेन्द्र हैं। उन्हें तुहिनगिरि संज्ञा से विभूषित करते हैं॥ १॥

हिमालय के इस क्षेत्र में श्री शारदा मण्डल नामक एक पवित्र जनपद विद्यमान है। आत्यन्तिक ऋदियों से समृद्ध है बहु। उससे बढ़कर अधिक ऋदियों की कल्पना अन्यत्र नहीं की जा सकती। इसलिये उसे नास्ति उत्तरं यस्मात् इस अयं में अनुत्तर ऋदि वाला मू भाग कहते हैं।

चूँ कि यह शारदा मण्डल है। इसिलये यहाँ के रहने वाले शारदा कृपास्पद विद्वद्वरेण्य हैं। उत्तर दिशा में हो उनके निवेश हैं, उनके शास्त्रार्थ में भो उत्तर दिक् का हो प्रख्यापन होता है। परिणाम स्वख्य प्रतिवादिभयक्करों के भी शास्त्रार्थ अनुत्तरत्व का आश्रय लेते है अर्थात् उत्तर देने में व असमर्थ हो जाते हैं। इसका एक सुखद परिणाम यह होता है कि, वे इस क्षेत्र को विद्वत्ता से प्रभावित हो कर अनुत्तर सर्वव्यापक परम शिवतत्त्व का हो आश्रय ग्रहण कर लेने के लिये विवश हो जाते हैं। निष्कर्ष ख्य से यह कहा जा सकता है कि, यहाँ के शेव दार्शनिक अनुत्तर परम शिव के स्वातन्त्र्यवाद से विश्व को प्रभावित कर लेने में समर्थ हैं॥ २॥

जामाता जाया के सम्बन्ध से होता है। इसके कई अर्थ होते हैं। जायां माति, मिनोति और मिमीते विग्रहों के अनुसार इसे वर्त्तमान भाषा में

# बोषस्याध्यास्मभूतं परिकलितवतो यहिमर्शात्मतस्यं मुख्यत्वेन स्तुतातः प्रभवति विजयेशेन पीठेश्वरेण । युक्ता बोषप्रधाना स्थितनिजमहसा शारवा पीठवेवी विद्यापीठे प्रयोगः प्रथितनिख्लिवाग्यत्र कश्मीरनाम्न ॥४॥

दामाद कहते हैं। स्वामी, शिव और सूरजमुखी के फूल को भी जामाता कहते हैं। प्रस्तुत अर्थ में सभी अर्थ लिये जा मकते हैं। हिमालय के जामाता स्वयं शिव हैं। अमृतवर्षी इन्दु को कला से किलत केशराणि भृषित आचूल साकर्षक साक्षात् विरूपाक्ष ने ही मानो यह आदेश दे रखा है कि, मधुमतो और चन्द्रभागा के मध्य बसा यह मुन्दर देश अवश्य ही धारण करने योग्य है। भगवद्वाक्य में सम्मान भाव का होना स्वामाविक है। अतः स्वयं हिमालय ने उनकी बातों के महत्त्व का आकलन कर शिर पर ही धारण कर रखा है। सभी दर्शनों और दार्शनिकों का आश्रय स्थल यह क्षेत्र कितना महत्त्वपूर्ण है, इसमे स्पष्ट हो जाता है॥ ३॥

बोध स्वयं प्रकाशतस्व है। फिर भी यह मस्य तथ्य है कि, उसका भी एक आस्मभूत तस्व है। उसे 'विमर्श' को संज्ञा से विभूषित करते हैं। विमर्श की आस्ममत्ता की तास्विकता का आकलन एक मात्र माता शारदा ही कर सकनी है और करती है। इसके इस महत्त्व को आप्त पुरुष अङ्गीकार करते हैं। इसीलिये परमास्वा शारदा अजस्रभाव में उनसे पूजित, प्राधित स्तुत और अचित होती है।

मौ शारदा का यह पीठ आचार्य जयस्य के समय में भी विद्यमान था। उसके पीठाधीदवर 'विजयेक्वर' नामक प्रजापुरुष थे। वे मौ शारदा के उपामक थे। उनकी अनन्य उपासना से उसका साक्षात्कार उन्हें होता था।

ऐसी बोधविमशंमयी शारदाम्बा जो उस पीठ की अधीश्वरो देवी थी, अपने शाक्त तेजः प्रकर्ष से पूर्णतया प्रकाशमान होकर वहां प्रतिष्ठित थीं।

# यन्मेरेयं कलयतितरां कस्य नेच्छास्पदस्वं ज्ञानात्मत्वं प्रथयति परं शारदा यच्च देवी । यचचाधत्ते पटिमधटनां सित्क्रयायां वितस्ता तद्यत्रैतत् त्रिकमिवकस्रं पोपुषोति प्रशस्तिम् ॥ ५ ॥

कारमीर के इस शारदाणीठ रूपो विद्यापीठ में शारदा नामिका एक ऐसी पीठ देवों के रूप में पूज्यतमा शारदा देवों भी विराजमान थीं, जिनके यशः ऐश्वर्य विश्रृत दिव्य उपदेश वाक्यों से पूरा देश प्रभावित था॥ ४॥

माँ शारदा के मैरेय को प्राप्त करने की समीहा किसे नहीं होती ? उस मैरेय के अमृत आस्वाद की अमेय महिमा का ही यह महा प्रभाव है कि, सभी उसे पीकर तृप्त होना चाहते हैं। मैरेय, आसव और सीघु ये तीनों मद्य इक्षु सदृश मिष्ट वनस्पतियों से निर्मित होते हैं। मां शारदा का मेरेय उनका अनुग्रह रूप उनका चरणामृत भी माना जाता है। यह आनन्दवाद से आप्लाबित इच्छा शक्ति का ही चमत्कार है, जो काश्मीर शारदापोठ में शारदा देवी के माध्यम से अनुभूति में उत्तर आता है।

इसके अतिरिक्त माँ शारदा जिस अनुत्तर तत्त्व का प्रथन करती है, बह ज्ञानतत्त्व है। बिना इच्छा के ज्ञान का समुद्भव हो ही नहीं सकता। और उसका परम् अर्थात् अत्यर्थ रूप से यहाँ प्रथन हो रहा है, यह सीभाग्य का हो विषय है।

वितस्ता का अजस्र प्रवाह इच्छा और ज्ञान के परम पीयूष को प्रवहमान कर देने की प्रक्रिया का प्रवर्त्तन करता है। यह एक शाक्त नेपुण्य की पटिम घटना है। इसका आधान वितस्ता के माध्यम से हो रहा है।

इन तोनों इच्छा, ज्ञान भीर किया शक्तियों के उल्लास के कश्मीरोद्यान में जो कुछ भी अभिव्यक्त विकास है, यह वह वरदान है, जिसे हम त्रिक रूप महोत्पल का मकरन्द कह सकते हैं। वह यहाँ की प्रशस्ति का पुष्टि के तथ्याभिष्यं प्रवरपुरिमत्यस्ति तस्मिन् सर्वेहः
कत्ती यस्य प्रवरनृपितः स्वाभिषाङ्केश्वरापात् ।
लेखादेशाद्गणवरसमासावितात् प्राप्तिसिद्धः
श्रैवं धामामरगृहशिरोभागभेदाववाप ॥ ६ ॥
श्रीसोमानन्दपावप्रभृतिगुरुवराविष्टसन्नीतिमार्गो
लब्ध्वा प्रश्रैव सम्यक्षिटमिन घटनामोदवराद्वैतवादः ।

अमृत से मिञ्चन करता है। त्रिक क अकम उल्लास से शारदा पीठ, शारदा देवी और वितस्ता का त्रिक माध्यम बन गया है।। ५॥

यह तथ्य है कि. प्रवरपुर को जैसी अभिख्या उसमें है, जैसी चमक-दमक है, जास मज्जा और सजावट है, सौन्दर्य, ऐक्वर्य, यश, नाम और आकर्षण हैं. ये सभी उसके अभिधान के अनुरूप हा हैं। जैसा उसका प्रवरपुर नाम वैसा ही प्रवर स्वरूप और वरेण्य प्रभाव! इस रम्यपुरी के प्रणेता नृषित स्वयं प्रवरसेन थे। वे स्वयं उसी पुरी में हो निवास करते थे।

उन्होंने इस शैवधाम को उपलब्धि को थी। अमर गृह के शिराभाग के अमर परिवेश को इस देश ने स्वात्मसात् किया था। शैवधाम कहने का यही नान्पर्य है कि. शैव परम्परा में और शैव संस्कृति में विकसित देश था॥ ६॥

यह कादमीर मद्दा अमरगृहिश्यराभाग का परिवेश और प्रवरपुर सद्दा पुण्य क्षेत्र का हो यह महत्त्व था कि, यहाँ अनेक प्रज्ञा पुरुषों ने जन्म ग्रहण किया। महामाहेश्वर सोमानन्द पाद प्रभृति गुरुवर्यों द्वारा आदिष्ट उपदिष्ट सत्तर्क पूर्ण सिद्धान्तों की यह प्रतिष्ठा भूमि है।

उन्हीं सिद्धान्तों का राद्धान्त सम्प्रदाय-सिद्ध मार्ग ईश्वराद्धयवाद भी शास्त्र चिन्तन के चातुर्य से प्रचित और चेतन्य चमत्कृत संस्कार के कारण हो सम्यक् रूप से यहाँ आकार ग्रहण कर सका। यह पटिम प्रकाश में घटित एक कश्मीरेभ्यः प्रसृत्य प्रकटपरिमलो रञ्जयन् सर्वदेशान्
देशेऽन्यस्मिन्नदृष्टो घुसृणविसरवत्सवंवन्द्यस्यमाप ॥ ७ ॥
उद्भूषयन् पुरमधस्कृतधर्मसूनुराज्यस्थितः तदसदर्थंविवेचनाभिः ।
श्रीमान् यशस्करनृषः सचिवं समस्तधर्म्यस्थितिष्वकृत पूर्णमनोरथाष्यम् ॥ ८ ॥
तत्सूनुकृत्पलः पुत्रं प्रकाशरथमासदत् ।
यद्यशः कौमदी विद्वं प्रकाशैकात्म्यमानवत् ॥ ९ ॥

घटना थी जा ईश्वराद्वयवाद के नाम से वहाँ विकसित हो सकी। कदमीर देशस्थ विद्वद्वर्ग द्वारा वह प्रसृत हुई। उसने केशर क्यारियों में विकोर्ण परिमल राशि को तरह अपनो सुरिभ से सारे भारतवर्ण और तस्कालोन विश्व को सुरिभत कर दिया।

घुसृण विसर अर्थात् केशर को वह हृदयहारिणो सुरिभ अन्य किसी भी देश में दृष्ट नहीं होती। विषय में वही एक क्षेत्र हैं, जहाँ केशर की किल्याँ अपना चमन्कार व्यक्त करती हैं। जैसे यह गन्ध लाकांत्तर है, उसी तरह ईश्वराद्वयवाद भी सर्ववन्दास्य युक्त सिद्धान्त है॥ ७॥

श्रीमान् राजेश्वर यशस्कर ने इसी पुरी की अपने व्यक्तित्व और राज्य शासन-संचालन के कीशल से विभूषित किया था। अपने धर्मधारित शासन प्रणालों की उल्कुष्टता और सुचारता से उन्होंने धर्मराज के शासन को भी अतिकान्त कर लिया था। वे शासन में सत्य और असल्य की विवेचना के आधार पर न्याय करते थे। न्यायप्रियता के शिखर पर वे आरूढ थे। सदसिंद्ध वेक नृपित के लिये आवश्यक माना जाता है। नृपित यशस्कर ने समस्त धर्मपूर्ण राज्य शासन के सफल संचालन के लिये पूर्ण मनारय नामक धर्मनिष्ठ पुरुष को अपना सचिव नियुक्त किया था॥ ८॥ धर्मोत्तमसूर्यमनोरथान् स पुत्रानजोजनच्चतुरः।
सकलजनहृदयदिवतानथिनैशः प्रसाव इव ॥ १० ॥
हिरिरिवभुजैश्चतुभिः सूर्यरथः पप्रथे सुतैस्तैस्तु ।
लक्ष्म्यालिङ्गनिनपुणैरमृतिविशिष्टोत्पलक्येष्ठैः ॥ ११ ॥
शालास्थाने वर्तकारे मठे सुकृतकर्मठौ ।
तेष्ट्रपलामृतरथौ चक्राते द्विजसंथयौ ॥ १२ ॥

पूर्णं मनोरथ नामक सचिव के पुत्र का नाम उत्पल था। उत्पल के प्रकाशरथ नामक पुत्र रत्न उत्पन्न हुए। प्रकाशरथ बड़ा यशस्वी पुरुष था, उसकी प्रसिद्धि के परिवेश में पूरा विश्व समाहित हो चुका था। अर्थात् उस समय वह विश्वप्रसिद्ध विद्वान् था॥ ९॥

श्री प्रकाशरथ ने धर्मरथ, उत्तमरथ, सूर्यरथ और मनोरथ नामक चार पुत्रों को उत्पन्न किया। जैसे ईश्वर के प्रसाद अर्थात् उनकी प्रसन्नता से चारों पुरुषार्थों की प्राप्त हो जाती है, उसी तरह पुरुषार्थवत् इनके हृदय दुलारे चार प्यारे बालक उत्पन्न हुए थे।। १०।।

अमृतरथ, विशिष्ट रथ, उत्पल रथ और उयेष्ठरथ नाम चार पुत्रों को प्रकाशरथ के तीसरे पुत्र सूर्यरथ ने उत्पन्न किया। इन चारों पुत्रों की योग्यता से सूर्यरथ उसी तरह प्रथित हुए जैसे चार भुजाओं के प्रभाव से विष्णु चतुर्भुज रूप से प्रसिद्ध हैं। मानों ये पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चार पुरुषार्थों के हो प्रतोक थे। भगवान विष्णु की भुजाओं को तरह ये भी लक्ष्मी रूप ऐक्वर्य लक्ष्मों के आलिङ्गन में निपुण थे अर्थात् समृद्धि के षाधार थे॥ ११॥

धाला स्थान में वर्त्त कार मठ में मुक्त और कर्मठता के प्रतीक सूर्यरथ के दो पुत्र अमृत रथ और उत्पल रथ द्विज संश्रय में अर्थात् मठ के द्विजों के योग्य आश्रम में निवास करते थे ॥ १२॥ त्रेगर्तोवीनिवेशा गजमदसिललेलिम्बता म्लानिमानं तत्रत्यक्ष्मापकोतिप्रसरमिलनतां यस्य संसूचयन्ति । तस्यानन्तिक्षतीन्दोर्बलबहलवरद्राजिवद्रावणस्य प्रापत् साचिव्यमाध्योत्पलस्य उचितां पद्धति मुक्तिमागें ॥ १३ ॥ नष्ता यद्गञ्जवतेलिक्षमोदत्तस्य कमलदत्तसुतः श्रोमान् विभूतिदत्तो व्यधादमुं मातुलः शिष्यम् ॥ १४ ॥

त्रिगर्स नरेश से कश्मीर नरेश अनन्तेश्वर का भीषण संग्राम हुआ।
त्रिगर्स नरेश के मारे निवेश अर्थात् सैन्य शिविर आदि अनन्तेश्वर के गज सैन्य के मदा के जल मे म्लान हा गये। ये निवेश यह सूचित करते थे कि, त्रिगर्स भूपित की कीर्ति का प्रसार भी मिलन हो गया था। अपने महान् सैन्य बल की प्रचुरता और वोरता से शत्रु की विद्रावित करने वाले वीरवर अनन्तेश्वर शत्रु की अपकीर्ति रूपा रात में चन्द्रमा की तरह प्रकाशमान थे। यह एक सुयोग ही था कि, उत्पल रथ ने उनके सिचव पद को प्राप्त किया। सिचव पद पर आसीन रहते हुए भी उन्होंने मुक्तिमार्ग की पद्धित ही अपनायी और राजेश्वर को भी मुक्तिमार्ग की ओर मोड़ दिया॥ १३॥

क्लांक १४ से सबह तक के क्लांक अत्यन्त उलझे हुए इतिहास की चर्चा में लिखे गये हैं। इन क्लांकों के अन्वय दोष अर्थ को प्रकट करने में असमर्थ हैं। इतिहाम को पुराणों ने जिस सरल और मैं जो हुई शेला द्वारा क्यक्त किया है, उसका यहाँ सर्वधा अभाव है। तन्त्रालोंक के विवेककर्ता की गद्य शैली प्रोढ़ है। वही पद्य में उसकी क्लथता उलझन से नरों है। क्लांक १४ का अन्वयाननान्त भ्रामक है। इसके चारों प्रथमान्त सम्बन्धों की स्पष्टता नहों व्यक्त करते हैं। मैंने ऊह के आधार पर इसे लगाया है। विचारक ही इसके प्रमाण हैं।

श्रोत०--२६

# अध्याप्याबिलसंहिता अपि सुतस्तेहान्निषिक्ते मृते पुत्रे ज्यायसि बेबतापरिहृतासेके दिनैः सप्तिभः । वैरस्यान्न कनीयसे स यददाद्बालाय सेकं ततो देख्या स्वप्नविबोधितोऽस्य तनयस्येतन्मुखेनास्त्वित ॥ १५॥

श्रीकमल दत्त बनन्त नामक राजा के गञ्जपित अर्थात् काषाधिकारी श्रीलक्ष्मीदत्त का दामाद था। कमलदत्त के दो पुत्र थे। बड़ा पृत्र विभूति दत्त था। वह श्रीमान् अर्थात् जाभमान ओर आकर्षक था। विभूतिदत्त इम तरह लक्ष्मादत्त की पुत्री का पृत्र अर्थात् नष्ता लगता था। लक्ष्मोदत्त के पृत्र का नाम विश्वदत्त था। विभित्तदत्त का मामा (मानुलः) उत्पलस्य था। वह बड़ा विद्वान् था। उसन विभृतिदत्त का अर्थात् अपने भान्जे का पृत्र की तरह पालन किया। अपना पूरा स्नेह दिया। यही नहीं उसे सारी माहताओं को स्वयं पढ़ा कर एवं दूसरे विद्वानों से अध्यापन कराकर महान् पण्डिन बगाने का श्रेयस्कर कार्य मम्पन्त किया।

विभूतिदत्त जब महान् पण्डिन बनकर श्रोमानों में श्रेष्ठ कहलाने लगा, उम समय श्रोमान् उत्पलरय गं उमे गुत्र क समान प्यार देने के कारण और अत्यन्त गाग्य मान कर निषिक्त कर जिया अर्थात् दत्तक पुत्र बना लिया किन्तु हन्त ! वह देवी प्रकाप में मर्माहत हो उठा। निषेक आर दत्तक पुत्र बनाने की प्रक्रिया पूरो हाते हा वह बीमार पड़ा। संयोगवश सातव पुत्र बनाने की प्रक्रिया पूरो हाते हा वह बीमार पड़ा। संयोगवश सातव दिन ही उमकी मृत्यु हो गयी। वही जेष्ठ था। उसके आसेक प्रधान् जीवन रस को देवताओं ने चूस हो लिया। देवताओं द्वारा परिहृत-आपेक विभूति दत्त यमराज का प्रिय बन गया।

उत्पलरय के समक्ष अब एक नयी समस्या आ खड़ी हो गयी। अब वह क्या करे। उसका स्वयं का कोई पुत्र नहीं था। विभूतिदत्त का एक छोटा भाई था। उसका नाम चकदत्त था। चकदत्त से उत्पलरथ के अच्छे सम्बन्ध नहीं थे। वैरस्य के कारण वह उसे गोद नहीं लेना चाहता था।

यन्मेलायमवाय लौकिकमहाज्ञानानुबिद्धं महः शिष्यायैकतमाय देयमपुनर्भावार्यमासादितम् । श्रोचक्राय ददौ द्विजः स भगवानुर्वोषरोऽस्मिन्नसौ श्रोचक्रात् स्विपतुक्रमाप्तमिखलं तस्साधिकारं व्यधात ॥ १६ ॥

अब वह अपने उत्तराधिकारों के रूप में किसका सेक करे ? यह उसकी चिन्ता का एक प्रमुख कारण था।

संयोगवश रात में उसे स्वप्त आया। स्वयम् आराध्या भगवतो हो साक्षात् उपस्थित थीं। उन्होंने उत्पन्तरथ को सम्वाधित किया। उसे यह बुद्धि प्रदान की कि. एतन् अर्थात् यह उत्तराधिकारी वे रूप में किया जाने बाला कार्य 'अस्पतनस्य मुखेन अस्त' अर्थात् चक्रदत्त को ही मुख्य शिष्य मानकर यह प्रक्रिया सम्भन्त करायो जाय। यह एक वमन्कार की तरह उनके जीवन में घटित घटना थो। एक प्रकार में देवी का अपने भक्त के लिये निर्देश था। जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। इसके अनुसार उत्पल्य ने इस दिशा में अपना प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया।। १४-१५।।

उत्पल रथ ने चकदत्त को बुलाया। उसमें सारी वार्ने की। उसने अपने मातुल को बात स्वोकार कर लो। अब उत्पल क मन का बैरस्य सभाप्त हो गया था। उन्होंने सोचा— चला बन्छा ही हुआ। अग्राध्या को अनुकस्पा ही इस मेळापक में हेतु हु। मेरे पास कुल-दर्जन को अनन्त ज्ञान राशि है। कीलिक महाज्ञान का महाप्रकाश है। बोध प्रकाश का महोत्सव मेरे हृदय में अनवरत चल रहा है। मैं इसका साक्षान् द्रष्टा हूँ। इसे अपने शिष्य को ही प्रदान करना चाहिये। अपना एकदम शिष्य आज से चकदत्त ही है। इसे भी मैं सर्वशास्त्रपारञ्जत बनाकर उस महाज्ञानमह का महाप्रकाश इसे ही प्रदान कर दूंगा। यह उत्हापाह उस समय निर्णय में बदल गया, जब उनके मन में यह बात बिजलो को तरह कौंध गयो कि, 'यह ज्ञान जो मेरे

अथ स परमधामैकात्म्यमाप्ते गुरौ स्वे निजगृहमुपनिन्ये तत्सुतं विश्ववत्तम् । अकृत सुकृतिमुख्यं संहितापारगं च प्रथितगुणममुं चाजिग्रहस्स्वाधिकारम् ॥ १७ ॥

द्वारा आसादित है, यह मोक्ष के अन्यतम उद्देश्य की सिद्धि के लिये ही है। इसे चकदत्त को देना मेरे लिये श्रंयस्कर कार्य होगा।

यह निर्णय कर उत्पल ने जो महान पुरुष थे, ज्ञानी थे, ऐस्वयं सम्पन्न थे और साथ ही साथ उर्वोधर भी थे. उन्होंने शिष्य चक्र के हृदय में उस महासारस्वतपोयूष राशि को उडेल दिया। इससे वे बड़े सन्तुष्ट हुए। यही नहीं, श्रीचक्र कमलदत्त का छोटा पुत्र था। कमलदत्त को सारो सम्पत्ति का भी वही उचित अधिकरो था। उस पितृकम से प्राप्त सारो सम्पदा को भी उन्होंने श्रीचक्र से जानकर उसके अधिकार में दे दिया।

वस्तुतः झगड़ा यह खड़ा हो गया था कि, अब तो वह उत्पल का दत्तक था। ग्रष्य भी हो गया था। पिता की सम्पत्ति का अधिकार उसका समाप्त हो गथा था। ऐसी दशा में भगवान् उर्वीघर रूप उत्पल ने उसे पेतृक अधिकार भी प्रदान करने की व्यवस्था कर दी। उसे ही पेतृक सम्पत्ति का अधिकार प्रदान कर दिया। यह उनकी एक प्रकार की भगवत्ता हो थी। इसीलिये जयरथ ने उन्हें भगवान् का विशेषण प्रदान किया। इस तरह उनके पृण्य कर्त्तव्यों की अप्रस्तुत प्रशंसा हो को॥ १६॥

तबतक लक्ष्मीदत्त की मृत्यु हा गया थी। लक्ष्मीदत्त का एक मात्र पुत्र विश्वदत्त था विश्वदत्त की उत्पलरथ अपने घर लाया। पूरे ध्यान के साथ उसने उसे सर्वशास्त्र पारङ्गत करने को व्यवस्था कर दो। संहिताओं का विद्वान् बनवा दिया। यही नहीं, उसे उसके सभो अधिकारों से भा सम्पन्न बना दिया॥ १७॥ श्रीकनकबत्तविरिवतिवेवगृहाग्रे मठं निवासाय ।
कृत्वा ववी स तस्मे स्थावरधनकनकसंपूर्णम् ॥ १ ६ ॥
अतिगहनाशयसरसानवाप शिवशक्रसम्मनन्विरथान् ।
जलधोनिवैष चतुरो बहुगुणरस्नाकरान् पुत्रान् ॥ १ ६ ॥
व्यवहारे शर्वभक्तौ चैषां प्रागलभ्यमीयुषाम् ।
सर्वार्थसेविनां मोक्षसेवां शिवरथोऽप्रहीत् ॥ २० ॥
पित्राहृत्य नृपद्मेन पारिपाल्यं हि सोर्ऽपितम् ।
स्थक्तवार्थदोषविवस्रूवरागो निष्परिग्रहः ॥ २१ ॥

उत्पलरथ अन्नतक पुत्रहीत था। अपनी उदारता के लिये वह प्रसिद्ध था। इस पुण्य कार्य के प्रभाव से उसे चार पुत्र उत्पन्न हुए। इन चारों के नाम क्रमशः शिवरथ, शकरथ, सम्मरथ और निन्दरथ थे। चारों महान् सहृदय, द्रवित हृदय और आनन्दरस से आप्लावित रहने वाले चारों समुद्रों के समान रत्नाकर की खान थे। अत्यन्त गुणज्ञ और गुणि जनों का आदर करने वाले थे।। १९।।

चारों क्यवहारवाद के सफल संचालक थे। शवंभिक्त में तो वे चारों हो अग्रगण्य थ। उतने ही प्रगल्भ थे। सामाजिकता के उत्कर्ष में प्रगल्भता ही कारण बनती है। वे सभी सभी के अर्थ अर्थात् अभिलिषत उद्देश्य को पूर्ति में सेवाभाव में तल्पर रहते थे। इन चारों पुत्रों में मर्वाधिक श्रेष्ठ श्रोमान् शिवरण सिद्ध पुष्ठष थे। सत्र लोगों को प्रेयमार्ग ही प्रिय लगता हैं किन्तु शिवरण ने श्रेय का मार्ग अननाया। उन्होंने मोक्ष सेवा को हो महत्त्व दिया भीर वीतराग की तरह जीवन व्यतीत करने लगे॥ २०॥

पुरुषों में पद्म के उपमान मनीको शिवरथ ने पिता के माध्यम में मिली सम्पन्ति और परिपालन करने के उत्तरदायित्व का सारा भार आने भाइयों को अपित कर दिया। वे जानते थे कि, सारे विवादों का मूल यह अर्थवाद अधिकारं ग्राहितः स विद्वानुष्चलभूभुजा ।

कृत्वा धर्म्यां स्थिति कंचित्कालं तत्याज निःस्पृहः ।। २२ ॥
भोगापवर्गयोरिव शिवानुगगाद् बभूव सम्मरथात् ।
गुणरथदेवरथाभिधयोर्जनिरिष्वलस्पृहास्पदयोः ॥ २३ ॥
निर्दग्धमनलदग्धे नगरेऽपि सत्पथप्रथितः ।
अचलश्रोमठमकरोदभिनवमनयोर्गुणरथाष्ट्यः ॥ २४ ॥

हो है। स्वार्थ में हो सारा विश्व सना हुआ है। इस दृष्टि से उन्होंने सर्वार्थ का परिस्थाग कर दिया। अब निष्परिग्रह वीतराग बनकर आराष्य शिव की उपासना में संलग्न हो गये॥ २१॥

इनकी इस निष्परिग्रहता से प्रभावित नृपेश्वर उच्चल ने इन्हें अपने यहाँ बुलाया। इनको अपनो और अपने क्षेत्र की व्यवस्था के गृहतर भार के लिये मना लिया। सारा राज्याधिकार इन्हें मिल गया। इन्होंन कुशलता पूर्वक उसका सञ्चालन किया। जब स्थिति सुधर गयो आर धर्म के अनुकूल राज्य का संचालन होने लगा, तो उन्होंने यह अनुभव किया कि, अब हमें यहां नहीं रहना चाहिये और इसके बाद उन्होंने उस उत्तरशायित्व से अपने को अलग कर लिया। इससे उनकी निःस्पृहता ही प्रमाणित हुई। २२।

श्रीमान् शिवरथं के अनुयायी अनुज श्री सम्मरथं से दो पुत्र उत्पन्त हुए। दोनों भोग और अपवर्ग के प्रितिमान थे। शिव के अनुग्रह से भाग और अपवर्ग समान रूप से प्राप्त होते हैं। शिव के उपासक श्रोसम्मरथं भा थे। उन्हें भी भोग और अपवर्ग के समान देवरथं और गुणरथं नामक दो पुत्र उत्पन्त हुए। वे दोनों अखिल स्पृहास्पद थे। भोग पक्ष में अखिलस्पृहा बिह्व-भोग की समीहा और अपवर्ग पक्ष में अखिल में ब्याप्त परमेश्वर की स्पृहा के आस्पद वे दोनों पुत्र थे॥ २३॥

इन दोनों में गुणरथ नामक धर्मनिष्ठ पुत्र ने एक बहुत हो महान् भीर पुण्यप्रद कार्य सम्पन्न किया। संयोगवश उस समय जिस नगर में

लोकद्वयोचित्तौ गुकुरयलङ्खाभिघौ यशोविवेकौ पाण्डित्यमेवासूत सुतौ च सः ॥ २५ ॥ एकं भाष्यद्वितीयत्वप्रयायाः संस्तवादिव । सुत्वा सुतं गुङ्करथो यवैव प्रमयं ययौ ॥ २६ ॥

लोग रहते थे, उसमें भयद्भुर अग्नि काण्ड का अकाण्ड ताण्डव हो गया। जसमे प्रायः सारा नगर जल कर राख हो गया था। सत्यमार्ग के प्रसिद्ध साधक श्रोमाम गणरथ ने पक्चात्ताप के दग्ध करने वाले भाव से रहित निदंग्ध रहते हुए श्रोमठ नामक एक अचल मठ का निर्माण कराया। यह इनका एक अभिनव कार्य था ॥ २४ ॥

श्रीमान गुगरथ के भी दो पृत्र उत्पन्न हए। उनके नाम थे-१. गुङ्गरथ और २. लङ्करथ। इहलोक परलाक को दृष्टि से यह उचित भी थे। यह कहा जा सकता था कि, पाण्डित्य ने यश और विवेक नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया था। वास्तविकता भी यहो है कि, यदि पाण्डित्य हो, तो उससे यश मिलता है और जीवन में विवेक का समुदय भी ही षाता है ॥ २५ ॥

अवर्यभाविनी 'होनी' विधि की भाग्य रेखा की तरह अमिट होती है। वह अद्वितीय प्रथा का प्रथन करती है। यह कहा जा सकता है कि, इसी अद्वितीयत्व प्रया की संस्तुति श्री गुङ्गरय ने विधाता से की। उनकी प्रार्थना स्वीकृत हुई। उन्होंने मात्र एक पृत्र उल्पन्न किया और पित ऋण से मुक्त हुए। साथ ही जीवन के उत्तरदायित्वों से भी मक्त हो गये। यवावस्था में ही वे परलोक सिधार गये। उन्होंने अपने पृत्र को भी अकेला छोड कर अद्वितीयत्व प्रथा का ही पालन किया ॥ २६॥

श्रीगुङ्गरय के पुत्र का नाम शुङ्गारस्य या। श्री शुङ्गारस्य की मौ के ऊपर वज्जपात ही हो गया था। किन्तु वह साध्वीभार्या अविचलित माव से अपनी परम्परा के अनुपालन में दत्तावधान थी। वह यजीय हुव्य की

यां हव्यक्रव्यविधिवन्यिधयं सिताच्छ-निर्यन्नखच्छविभिषात्पवधूलिलुब्धा । संसेवते स्म सुरसिन्धुरिवावदात-चारित्रसंचितमहासुकृतप्रवश्चाम् ॥ २७ ॥

तया स श्रृङ्गारस्थाभिषानो बालो विवृद्धि गमितो जनन्या । सत्त्वाख्यया क्ष्यातगुणः क्रमेण

श्रीराजराजः सचिवं व्यधाद्यम् ॥ २८॥

पूर्ववत् व्यवस्था करती था। देवों और पितरों को निवेदित करने हेतु कव्य-विधि की पूर्ति करती थो। इन विधियों के बन्ध ख्यी अनुशासन के अनुपालन में वह निरन्तर पवित्र पावन भाव से संलग्न रहती थी। इसमें उसकी बुद्धि अविचलित और जागरूक थी।

अत्यन्त अवदात कञ्चल चरित्र के गुणों से वह सम्पन्न थी। इससे उसने अपार पुष्य निचय का संचय कर लिया था। ऐसी सदाचार सम्पन्न आचार निष्ठ मां के चरणों की घूलि से मिश्रित चरणोदक पीकर कोई मी पुत्र धन्य हो सकता है। शृङ्कारस्य इस दृष्टि से भाग्यशाली पुत्र था।

सुर निम्नगा विष्णुपदजा गङ्गा भी विष्णु चरणनख विनिःसृत शोभमान जल से मिश्रित पदरजमय चरणामृत से नित्य तृप्त रहती है। यह कहा जा सकता है कि, सुरसिन्धु इसके लिये शाश्वत लालायित रहती है। ऐसी लालसा और उत्मुकता अपनो माँ के चरणोदक लेने में श्रुङ्गारस्य की भी रहती थी॥ २७॥

ऐसी साध्वी आचारमयी मां के द्वारा शृङ्कारस्थ बाल्यावस्था में कालित पालित हुए और क्रमशः केशोर और यौवन को पार कर पूर्ण प्रौढ हो गये। अपनी सास्विकता के आधार पर उन्होंने समाज में अपना एक स्थान

कल्पान्तोष्णकरद्युताविष परं यस्य प्रतापानले
म्लायन्माल्यनिषिबंभूव बत न स्वर्गाञ्चनानां गणः ।
चन्द्रद्रोहियवीयकीर्तिविसरव्यावर्णनाप्रस्रवत्पोयूषासमगीतपूरितमहाशोतोपचारक्रमः ॥ २९ ॥
निष्क्रिलगुणिनां रोरद्रोग्षा गुणान्तरिवस्तया
व्यधित जनतां सर्वां यद्यचाधिकं गुणरागिणोम् ।
इह मम गतस्तन्त्रालोके विवेचयतो यतो
निरविधमभिप्रेतोत्साहः स एव निमित्तताम् ॥ ३० ॥

बना लिया। उनके गुणों को स्थाति चर्नुर्दिक् फैल गयो। ऐसे यशस्बी श्रृङ्गार-रथ को श्रीमान् राजराज काश्मीर नरेश ने अपना साचिव्य प्रदान किया अर्थात् राज्य मन्त्रों के रूप में उनको नियुक्त किया।। २८॥

कल्पान्त के प्रबण्ड मार्लण्ड को ग्रीष्म ऊष्मा को उद्दीप्ति को अतिकान्त करने वाले जिसके प्रतापानल से स्वर्ग को अप्सरायें भी भयभीत रहने लगीं थीं, उनके उदास रहने के कारण श्रृङ्गार के प्रति उनमें कोई आकर्षण नहीं रह गया था। जहां कल्पतर को कुमुमावली से निर्मित माल्य की वे निधियाँ बन जाती थीं, वहाँ वे उदास बैठीं रहीं। यह एक शोक के बातावरण के ही समान था।

यही दशा उसकी निष्कलङ्क कीर्ति से प्रभावित सकलङ्क कलाघर की कीर्ति की भी थी। पहले चान्द्र किरणों मे जो शीतोपचार होता था, अब काश्मीर राजराजेश्वर को कीर्ति को ख्यावि से ही पोयूष वर्षा होती थी और उसी से शीतोपचार प्रक्रिया भी पूरी कर लो जानी थो।। २९॥

विश्व के समस्त गौरवान्वित विशिष्ट स्वभावों से सम्पन्न, ओजस्वी, प्रसाद सम्पन्न और मधुर स्वभाववान गुणिजनों के गुणों से सारी जनता परिचित थी। उनके गुणों के प्रति उनमें अनुराग था। कभी भी उसके मन में

यस्य त्यागे महिमिन कलास्वाभिजात्ये क्षमायां
गभ्भोरत्वे गुणिगणकथास्वन्तरज्ञातृतायाम् ।
शौर्ये कान्तौ किमिह बहुना नास्ति नासीन्न भावी
कोऽपि क्वापि क्षितिपरिवृद्धः साम्यसंभावनाभूः ॥ ३१ ॥
तस्यात्मनो मन इवान्यमुखार्थलब्धि-

क्वासाद्य साधकतमत्वमरोषचारम्।

गुणज्ञों को कीर्त्ति के प्रति द्रोह नहीं होता था। वह स्वयं अनस्त गुणों का संवेत्ता था, विशिष्ट गुणान्तरवित् प्रज्ञा पुरुष था।

उसने जनपद की सारी जनता में गुणवत्ना के प्रति राग भर दिया था। सभी गुणज्ञ थे और गुणज्ञों का समादर करते थे। आचार्य जयरथ अपने यशस्वी जीवन की सच्चाई का उद्घाटन करते हुए कह रहे हैं कि, 'श्रीतन्त्रालोक' की विवेक व्याख्या में जो में प्रवृत्त हुआ, उसमें निरविष रूप से अनवरत प्रेरणा और प्रात्साहन देने वाले और निमित्त मेरे परमादर णीय आरमोय श्री श्रुङ्काररथ हो थे।। ३०।।

उनके गुणों का कहाँ तक वर्णन किया जाय? उनके स्थाग और बिलिदान अनिर्वचनीय थे। उनको कला के लालित्य, आभिजात्य, समा, गाम्भीयं, गुणज्ञों को कीन्त के परिज्ञान, शीर्य कान्ति इस्यादि वैशिष्टयों के विषय में कुछ अधिक न कहकर मात्र यही कहा जा सकता है कि, उनके समान काश्मीर में कोई इतना विशिष्ट पुरुष था हो नहीं। वर्त्तमान में भी उनको उपमा में खरा उतरने वाला कोई पुरुष नहीं है। परिस्थितियों को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि, भविष्य में भो कोई ऐसा महापुरुष अवतरित नहीं हो सकता। केवल काश्मीर में हो नहीं, भूमण्डल में कहीं भो ऐसे महान् भूमिभूषण पुरुष के उत्पन्न होने को सारी संभावनायें मुझे चूमिल ही प्रतीत हो रही हैं। ३१।।

साक्षाव्बभार विषयेषु स किञ्च लेवयादिष्वनन्यविषयेष्विप भूमिभर्तुः ॥ ३२ ॥
सामन्तसंतितसमाश्चितसर्वमौलपादातशस्त्रि निचयेऽप्यधिकारमाप्य ।
सर्विधिकारिणि पदे स विभोः सहायः
सेनाभटान् पृथगिप प्रथयांचकार ॥ ३३ ॥

श्री शृङ्गाररथ महान् आत्मा वाले पुरुष थे। महापुरुष का मन भी अनर्थप्रवृत्त नहीं होता, वरन् विश्वसनीय गुप्त सेवक की भाँति आत्मा का अनुचर होता है। उसी तरह राज्य के गुप्तचरों से अर्थलिब्ध रूप उद्देश्य परक समाचार-सन्देश उसे अन्य देशों से भी नित्य प्राप्त होते रहते थे। वे गुप्त सन्देश अत्यन्त साधकतम सिद्ध होते थे। परिणामतः उन विषयों अर्थात् जनपदों में इस कुशाप्र बुद्धिनायक ने अनवरद्ध भाव से गुप्तचरों का जाल-सा बिछा दिया था। इसके अतिरिक्त अपने लेदयीदि (लेदरी आदि) जनपदों में भी अरोध चार-पद्धित अपनाकर उस राजतन्त्र के नियामक राजपुरुष ने राजराजेश्वर काश्मीर नरेश का महान् उपकार किया था। ३२॥

काश्मीर नरेश के अघीनस्थ अन्य जितने राजन्य वर्ग थे, जिन्हें शास्त्र सामन्त पदवी से विभूषित करते हैं, उनके पास भी सीमित मात्रा में ही सही रक्षक सेनायें रहती थीं। ऐसे जितने सामन्तों की परम्परा तत्कालीन काश्मीर राज्य में थी, उनके आश्रित पीढ़ियों से सेवा में पदारूढ़ मन्त्रियों और पदाति सेनाओं के सारे के सारे जखीरे को इस दक्ष शासकीय पृष्ठ्य ने जपने अधिकार में कर लिया था। इस अन्यतम महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के फलस्वरूप श्री श्रुङ्गारस्य राजराजेश्वर के अनन्य सहायक और सर्वाधिकारी के पद पर आसीन हो गये थे। तस्य सर्वजनतोषकारिणः पुष्णतो गृणिगणान् धर्माह्यसिः । साधुसाध्वसमुषः कुलोचिता अर्बभिक्तिरतिवल्लभाभवत् ॥ ३४॥ श्रीविश्ववस्त्रपौत्रत्रिभुवनदत्तात्मजः कुलक्रमतः । श्रीसुभटदत्त आसोदस्य गुहर्यो मनाप्यकृत दोक्षाम् ॥ ३५॥

केवल सामन्तों की सेना पर ही ये निर्भर नहीं थे। शासन के सफल संचालन और विश्व में अपने प्रभाव विस्तार के उद्देश्य से एक पृथक् महान् सैन्यदल को भो प्रथित और प्रतिष्ठित कर लिया था। इस प्रकार काष्मीर की तक्कालीन सेना विश्व की एक महनीय मेना मानी जाने लगो थी॥ ३३॥

जनपद को समस्त जनता इनसे दक्ष शासक होते हुए भी आत्मीयता प्रदर्शन और सुब्यवस्था के कारण सन्तृष्ट थी। सर्वजन तुष्टि शासक का महान् धर्म है। वे इसी आधार पर सर्वजनतोषकर्ता के रूप में प्रसिद्ध थे।

श्री प्रुद्धारय की दूसरी महती विशेषता थी कि, वे गुणियों का समादर केवल मीखिक रूप से ही नहीं, अपिनु धन और सम्पत्ति तथा इसी तरह के सम्मान द्वारा भी करते थे। अर्थान् गुणज्ञों का समम्मान पोषण होता था।

साध् मञ्जन पृथ्यों के सभी प्रकार के माध्यमों का अपनोदन कर उन्हें अभय प्रदान करने वाले शृङ्कारस्य एक असाधारण पृथ्व थे। उनके कुल में परम्परा से प्रथित शिवोपासना को प्रथा को इन्होंने और भी पृष्ट किया। यह कहा जा सकता है कि, शिव मिक्त का अत्यन्त प्रियता के स्तर पर वे निर्वाह करते थे॥ ३४॥

श्री विश्वदत्त के पौत्र त्रिभुवनदत्त और उनके पृत्र श्री सुभटदत्त थे। वे इनके गुरु थे। उन्होंने ही मुझे भी दीक्षा दो थी॥ ३५॥ अध्यस्य राजतन्त्रे चिन्तयतो राजतन्त्रमास्त गुहः ।

वाशीराजानकजन्मा श्रीभ्य द्वारो ममापि परमगुहः ॥ ३६ ॥

सावद्या नवनिर्मितिमालोच्य देशकालदौरात्म्यात् ।

पञ्च महादेवाद्रौ जोणींद्धारान् व्यधत्त सुषीः ॥ ३७ ॥

जयरथजयद्रथास्यौ सकलजनानन्दकौ समगुणद्वी ।

अमृतशिशासिवाब्धेरस्मात्कमलाश्रयादुदितौ ॥ ३८ ॥

व्यधुस्तन्त्रालोके किल सुभटपादा विवरणं

यदथै यश्चैभ्यो निखिलशिवशास्त्रार्थविदभृत् ।

राजतन्त्र का शेखर पुरुष राजतन्त्र की बात सोचता हो, यह एक स्वाभाविक तथ्य माना जा सकता है किन्तु दाशी राजानकजन्मा तन्त्रों में सर्व श्रेष्ठ तन्त्रराज शैव दर्शन के जिन्तन में सर्वदा संलग्न रहा करते थे। ये मेरे परम गुरु थे।। ३६॥

सावदा अनवद्य रूप सन्यासी द्वारा प्राप्त और देशकाल के दुष्प्रभाव से दुर्दशा ग्रस्त महादेव पर्वत पर प्रतिष्ठत पाँच देवायतनों का इस प्रावृण्य-परिवृद्ध पुरुष ने जीणोंद्वार कराया था।

यहाँ सावद्यका दोवपूर्ण नवितिमिति अर्थ भी लगाया जा सकता है। अर्थात् नविर्मितियाँ ही अभी थीं कि, व चूँकि दोव पूर्ण थीं और देशकाल के दौरात्म्य का अभिशाप भी उन्हें लग गया था। अतः उनका इस सुघी पुरुष ने जीर्णोद्धार कराया। वे पाँच थीं ॥ ३७॥

इन प्रभा-भासमान पुरुष रत्न से दो पुत्र ही उत्पन्न हुए। एक का नाम जयरथ था और दूसरे का नाम जयद्रथ था। ये दोनों पुत्र जनता जनार्दन के बड़े प्रिय थे। दोनो समान रूप से गुणज्ञ और ऋद्धि के आधार थे। मानो रुक्ष्मी के आश्रय क्षीर समुद्र से अमृत और पीयूषवर्ष के समान ही ये दानों विश्व में शान्ति सुधा के प्रसार में सक्षम थे॥ ३८॥ शिवाद्वैतज्ञिष्तिप्रकटितमहानन्दिवितं

गुरं श्रोकल्याणाभिष्यममुभवाष्यास्तरजसम् ॥ ३९॥
अधिगतपदिवद्यस्त्रीनमुनोन्योऽधिश्चेते

प्रथयित च लघुत्वं जीमनेर्वाक्यबंधे।

निखलनयपथेषु प्राप यद्याधिराज्यं

जितयमपि कथानां यत्र पर्याप्तिमेति॥ ४०॥

श्री तन्त्रालाक लिखने के लिये गहन रहस्य विद्याओं का स्वाच्याय आवश्यक था। यह मेरा सौभाग्य या कि, मुझे इस दिजा में अवस्याधित सफलता मिली। एक तरफ मेरे दीक्षा पृष्ठ श्री श्री सुनटदत्त पाद का गौरवपूर्ण अनुव्रह मुझे अनायास प्राप्त हुआ। उन्होंने श्री तन्त्रालीक का पूरा का पूरा विवरण मेरे लिये मुलभ कर दिया।

दूसरी ओर तिरजस्क वरेण्य श्री कल्याण नामक मेरे गुरु मेरं। श्रेयः-साधना के सोपान रूप में मुझे प्राप्त हुए। उन्होंने शिवाहयवाद की जिप्त से मेरे जीवन में बोध मुधा का समुद्र ही उड़ेल दिया। जिस लक्ष्य की पाना चाहता था, मुझे वह मिल गया। मैं इन गुरुजनों की अकारण कृपा से निष्विल जिवशास्त्र के अर्थगर्भ रहम्यों का प्रकाण्ड पण्डित बन गया॥ ३९॥

मेरे स्वनामधन्य विश्व विश्वत स्वशास्त्र पारङ्गत ऐसे गृह थे, जिनका यहाँ उल्लेख करना नितान्त आवश्यक । वे पदवाक्य प्रमाण पारावारोण प्रधित पदविद्य थे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं हागी कि, वे पाणिनि, कात्यायन और पतञ्जलि नामक तीन मुनियों का भी अतिकान्त करन वाले देश के गौरवशालो प्रज्ञा पुरुष थे।

जीमिति शास्त्र के विमर्श गर्भ सूक्ष्म विषयों पर भो एकाधिकार रखते थे। न्याय दर्शन को सारी पद्धतियों और परम्पराओं के विशेषक्र थे। इस तस्माच्छीसङ्ग्रथराववाप्तविद्यः कृतो जयरथास्यः ।
जयेष्ठोऽनयोरकार्षीतन्त्रालोके विवेकमिमम् ॥ ४१ ॥
विद्यास्यानैरक्षेषैरपि परिचयतो दुर्गमे क्षैवक्षास्त्रे
स्रोतोभिन्नागमार्थप्रकटनविकटे नैव कश्चित्प्रगलभः ।
तन्त्रालोकेऽत्र यस्मात् स्खलितमपि महत्कुत्रचित्कुत्रचिचचेत्
स्यान्नूनं ते हि तस्मान्मम न विमुखतां हन्त सन्तः प्रयान्ति ॥४२॥

तरह वे व्याकरण, न्याय और सांख्य दर्शनों के शेविध ज्ञानेश्वर महापुरुष थे। यह सिद्ध तथ्य है।। ४०॥

ऐसे विज्ञान विज्ञ विद्वान् श्रोमान् सङ्गधर से समस्त विद्याओं को प्राप्त कर अधीनिवद्य कृती बन कर शास्त्रों, परम्पराओं की धारा को अग्रसारित करने में जिनने अपना जीवन अपित क्या, वही दोनों भाइयों में ज्येष्ठ 'जयरथ' नामक यह व्यक्तित्व विश्व में प्रकाशित हो रहा है। इसा ने श्रो 'तन्त्रालाक' नामक 'अशेष आगमोनिवद' इस महान् ग्रन्थ का 'विवेक' वृत्ति की रचना की है। इस ब्लोक द्वारा स्वयम् उसने अपना कृति की उद्योषणा की है। ४१॥

अशेष अर्थात् सम्पूर्ण तात्कालिक वर्तमान में प्रचलित जितने विद्या स्थान थे, सब का परिचय देते हुए, शास्त्रीय सैद्धान्तिक मान्यताओं का विवरण प्रस्तुत करते हुए, शैव जास्मा के विभिन्न स्रोतों, अग्गमिक अर्थ गर्भ गतिविधियां और चिन्तन की जमत्कारमयी सूमिकाओं के स्पष्टोकरण में मेरी दृष्टि में एना कोई प्रतिभा सम्पन्न पृष्ट्य नहीं दिखायो देता, जिसका इस उद्देश्य की निद्धि के लिये नाम लिया जा सके।

अतः 'श्रीतन्त्रालांक' समृश आकर ग्रन्थ की व्याख्या के मन्दर्भों में मुझमें भी यदि कोई स्खलिति रह गयो हा, इसकी प्रबल सम्भावना है। ऐसी स्थिति में भी मुझे यह दृदतम विश्वास है कि, सज्जन और सहुदय हदय विद्वद्दर्ग मुझमें दुर्भावमय वैमुख्य व्यक्त नहीं करेगा॥ ४२॥

सत्सु प्रार्थनयानया न किमिह तेषां प्रवृत्तिः स्वता दुर्जातेष्विप चार्थिता अपि यतः कुर्युः प्रवृत्ति न ते । सर्वाकारमिति प्ररोहिति मनो न प्रार्थनायां यवि स्वात्मन्येव तवास्महे परमुखप्रोक्षत्ववैन्येन किम् ॥ ४३ ॥ हंहो देव सदेव मां प्रति कथंकारं पराधोनता-मायातोऽस्यधुना प्रसीद भगवन्नेकं वचः ध्रूयताम् ।

एक मनोवेजानिक तथ्य की ओर भी मैं अध्येताओं का ध्यान साकित करना चाहता हूं। वस्तुत: सज्जन पुरुष से इस प्रकार को प्राथना का कोई सर्थ इसिलये नहीं होता कि, वे इतने महान होते हैं कि, स्वतः ऐसे ग्रन्थरत्नों के स्वाध्याय में प्रवृत्त होते हैं। खोज-खोज कर ग्रन्थरत्नों को पढ़ते और पढ़ाते हैं।

वहीं दुर्जनों से भी इस प्रकार की प्रार्थना व्यर्थ हो होती है। इसका स्वाभाविक कारण है कि, वे इस तरह के महान् ग्रन्थों को कौन कहे, विद्योपास्ति में हो जनको प्रवृत्ति नहीं होता। ऐसा दशा में हम यह सोचने को विवश है कि, प्राकृतिक वेवश्य मय वैकल्पिकता में व्याप्त मन यदि प्रार्थना में नहीं पिघलता, प्रार्थना का जम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो में क्या कह ? अब हमारा यही विचार है कि, स्वात्म में हा शान्त भाव से अपनी सत्ता का संवद्धन कह । यह एकदम स्वष्ट है कि, परमुखापेक्षिता एक प्रकार की हानतामया दानता हा है और यह सर्वथा त्याज्य है ? अर्थात् परमुखापेक्षी होने से काई लाभ नहीं ॥ ४३॥

देव को अपनी वेदना का सम्प्रेषण करते हुए जयरथ कह रहे हैं कि, यह खेद का ही विषय है कि, हे विधात: ! मेरे सम्बन्ध में सदेव विवश दोख पड़ते हो । मैं तो कर्म क्षेत्र का एक सिक्य सबस्य हूँ फिर तुम अनुकूल नहीं रहते । इस ग्रन्थान्त निवेदन के अमूल्य अवसर पर भो तो मेरे ऊपर अपनी

सद्यः कंचन तज्ज्ञमेकप्रित तं कुर्याः कृति मामकी-मेतां यः प्रमवोदितासु विभृतश्रोत्रं क्षणं श्रोष्यिति ॥ ४४ ॥ वाचस्तत्त्वार्थंगर्भाः श्रवसि कृतवतो वल्लकोक्वाणहृद्या नित्याभ्यासेन सम्यक्परिणतवयसा चिन्तयःसेव्यमानान् । आहिलष्यन्तो नवोढा निविज्ञतरिमयं भावना लम्भियष्य-त्यानन्दास्रुप्रवाहामलमुखकमलान् सांप्रतं निवृति नः ॥ ४४ ॥

प्रसन्तता व्यक्त करं भगवन् ! मेरी एक बात तो अवश्य ही सुनने का कृपा करें । वह यह कि, तत्काल एक हा, मात्र एक ही ऐसा तन्त्रज्ञ या आगमज्ञ व्यक्ति यहां उपस्थित कर दं नाकि वह मरो इस कृति को निभृत श्रात्र अर्थात् भावविभार हाकर क्षण भर सम्नेह सुन सके । प्रमद अर्थात् शंव सम्भवश की सङ्गलमया मुख्यता में हो प्रायः शैवदर्शन की कृतियां व्यक्त हुई हैं । मेरी यह कृति भा शैवनमावेश प्रमदादित कृतियों प्रक है अर्थात् प्रमदादित कृतियों में एक है। इसका क्षण नर आनन्द ता ले सके ॥ ४४ ॥

दसको तत्त्वार्थगर्भ उन्तया बीणा के तारों से झङ्कृत श्रृति प्रय स्वर लहरों के समान हृदय को आह्वाद से भर देती हैं। अतः इसे जा निरय नियमतः श्रवण करता है, जा इसके निर्दशों के अनुसार अभ्यास करता है, अपनो परिपक्व अवस्था में इसका चिन्तन करता है और इसके अनुशासन से अनुशासित रहता है, उसे इसमें निहित शक्तियाँ उस व्यक्ति का उसी तरह आलिङ्गन करता है, जैसे काई नवाड़ा अपने प्रियनम का आलिङ्गन करती है।

इतमें निहित भव्य भावनार्य सदय भाविवभार करती है। घना और रसमयो हैं। अध्यता उन्हें प्राप्त कर कृताय हा जाता है। उसके आनन्द विगलित आंसुओं से उसकी कपाल पाली आहं हो जाती है। मुख कमल को उससे निवृंति कहाँ ? निवृंति होना भो हमारे आनन्द का ही प्रमाण माना जा सकता है। ४५॥

প্সা০ ন০--- २७

निरस्तः संबेहः शममुपगता संसृतिरुजा

विवेकः सोत्सेकः सपित हृति गाढं समृतितः ।

अतः संप्राप्तोऽहं निरुपिषिणिवद्वैतमयता
मसामान्यामन्येः किमिव तिविवानीं व्यवसितैः ॥ ४६ ॥

पदे वाक्ये माने निष्किलिशावशास्त्रोपनिषिति

प्रतिरुठां यातोऽहं यदिप निरवद्यं जयरथः ।

तथाप्यस्थामङ्ग कवचन भूवि नास्ति त्रिकदृशि

क्रमार्थे वा मत्तः सपित कुशलः कश्चिवपरः ॥ ४७ ॥

मेरी साधना आज सफल है। मेरे समस्त सन्देह निरस्त हो गये हैं। संसृति आध्यात्मिक दृष्टि से एक असाध्य व्याधि मानी जाती है। मेरा यह सीभाग्य है कि, यह असाध्य रोग भी दूर हो गया है और मैं 'स्व' में स्थित हो गया हूँ। मेरे विवेक पर अनुप्रह का उत्सेक हो रहा है। इस पर कृपा को गया हूँ। मेरे विवेक पर अनुप्रह का उत्सेक हो रहा है। इस पर कृपा को बोछार हो रही है और मेरे हृदय में उसकी अमृत धार वह रही है। यह कहा जा सकता है कि, मैं निरुपाधिक चेतन्य के तादारम्य की भावानुभृति से भन्य क्य से भासित हूँ। इसे असाधारणी स्थित का एकात्मवाद कहा जा सकता है। ऐसी अनन्य चिन्तन की बोधमयी प्रकाशमयता में रहने वाले को सामान्य उयापारों से क्या लेना देना है? उसी महाभाव की भन्यता में आप भी भन्य बनें।। ४६॥

पदबोध में वाक्यों के अनुशीलन में और प्रमाणों को मान्यता में, समग्र शैवशास्त्रों की औपनिषदिक सामर्श में मैंने प्रतिब्हा प्राप्त कर लो है। आज भौतिक नाम धारक जयरथ रूप व्यक्ति नेरवद्य के उच्च शिखर पर आक्ट है। यह कहने में फिर भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि, शैबदर्शन की विविध विधाओं में मेरा कोई उपमान विक्व में सुलभ नहीं है। चाहे वह जिक (प्रत्यिभन्ना) का सिद्धान्त हो, चाहे क्रमदर्शन की मान्यता हो अथवा शितः श्रीराजानकमहामाहेष्वराचार्यजयरथस्य ।।
 वन्दे गुरं शिवफलाचिषु कल्पवृक्षं भेदेन्यनैकदहनं शिवमार्गदीयम् ।
 शंभुं जटाप्रकृतभूषणचन्द्रविम्बं शैवोदघेर्वसुफलप्रदिपोतमेतम् ॥

॥ इति शिवम् ॥

महार्थ या कुल आदि दार्शनिक मान्यतायें हैं, इनका रहस्य द्रष्टा इनका पारखी और इनमें नैपुण्य धारण करने वाला कोई भी इस समय मेरे समान नहीं है। मुझसे बढ़कर इन विषयों में अपेक्षित कौशल्य का अन्यत्र नितान्त अभाव है अर्थात् मेरे सदृश वैदुष्य नहों है। ४७॥

"मेरी इस पद्यात्मक संरचना के माथ जिसका ऐतिहासिक महत्त्व भी है, मेरे द्वारा व्यक्त की गयी विवेक व्याख्या यहाँ परिपूर्णता को प्राप्त हो रही है। स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करना भी बावक्यक है कि, यह 'विवेक' नामक सम्पूर्ण 'श्रोतन्त्रालोक' पर लिखी गयो कृति श्री राजानक महा-माहेक्वराचार्य श्रोमान् 'जयरथ' का है।"

#### गुरुवन्दना

शैव महाफलप्रेप्सु जन कल्पवृक्ष गुरुदेव।
दारुण भेदेन्छन दहन दोपक इव स्वयमेव!
मोमशोर्ष शिव सदृश गुरु वन्दनीय आदित्य।
शैवसिन्धुवमुफलद नव पोत सदृश गुरु नित्य॥
महामाहेश्वर राजानक जयरथ विरचित
डॉ॰ परमहंसिमधकृत नीर-क्षोर-विवेक
भाषा भाष्य संविलत
जयरथ कृतिरूप परिशिष्ट संपूर्ण
॥ इति शिवम्॥

# परिशिष्ट-भागः

[ आ ]

श्रीमन्महामाहेश्वराधार्याभिनवगुप्तविरिधते हाँ० परमहंसिमधकृत-नीर-क्षीर-विवेक भाषाभाष्य संविष्ठते आलोकसारद्वयभिनने

# तन्त्रोच्चये

प्रथममाह्निकम्

विमलकलाश्रयाभिनवसृष्टिमहाजननी

भरिततनुरच पश्चमुखगुप्तरुचिर्जनकः ।

# परिशिष्ट भाग

[ आ ]

श्रीमग्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविरिवत हाँ परमहंसामश्रकृत नार-क्षीर विवेक भाषाभाष्य संविलत

# तन्त्रोच्चय

आस्रोकसारद्वयनिष्कर्षरूपलघुकायतन्त्र**प्रन्य** का

प्रथम आहिक

विमलकलाध्या वाभनवमृष्टिमहा जननो भरिततनु पञ्चमुखग्परुचि जनक और

श्रोतन्त्रालोके, 'तन्त्रसारे' परात्रीधिकावितरणे 'ऽप्ययमेव' मञ्जलक्लोको वर्तते ।

# तबुभययामलस्फुरितभावविसर्गमयं हृदयमनुत्तरामृतकुलं मम संस्फुरतात् ॥ १ ॥

इन दोनों के यामलस्फुरित भावविसर्गमय मेरा अनुत्तरामृत कुल हृदय स्फुरित हो।

शास्त्रकार महामाहेश्वर श्रीमदिभनव गुप्त त्रिक दर्शन प्रतिपादक शास्त्रों के अर्थरूप रहस्य के साक्षात्कार करने वाले महामनीषी हैं। वे शिव शिक्त सद्भाव के महाभाव में साक्षो वनकर विराजमान हैं। स्वयं स्वतः आशीर्वाद की मुद्रा में श्लेष अलक्क्षार के माध्यम से अनुत्तरामृतकुल अपने हृदय के संस्फुरण के भी साक्षो बनने को उत्सुक हैं। यह हृदय उभयपामल भाव से स्फुरित भाव विसर्ग छ्य हो है। शिक्त छ्य परमाम्बा को प्रतोक अपनी माता विमलकला एवं पिता पञ्चमुख गुप्त छ्य परमेश्वर शिक्तमन्त शिव छ्य इष्ट देवता का भो स्मरण इस श्लोक के माध्यम से कर रहे हैं।

यह रलोक तन्त्रशास्त्र के विश्वकोष रूप आगमिकोपनिषद् प्रतोक श्री तन्त्रालोक का मङ्गल रलोक है। प्रथम आह्निक का प्रथम रलोक यह श्री तन्त्रालोक के सार निष्कर्प ग्रन्थ तन्त्रसार नाम २२ आह्निकों में अभिव्यक्त और दो खण्डों में मेरे द्वारा लिखिन नीरक्षोर विवेक नामक भाष्य के साथ प्रकाशित है। उम तन्त्र ग्रन्थ का भी यही मङ्गल रलोक है। सौमाग्य से इस तन्त्रोच्वयरूप ग्रन्थ का भी यही मङ्गल रलोक है और यही परात्रीशिका विवरण ग्रन्थका भी मङ्गल रलोक है।

इस क्लोक पर १. अभिनव गुप्त पक्ष, २. परिवार पक्ष, ३. त्रिकदर्शन पक्ष, ४. कुल दर्शन पक्ष, ५. कमदर्शन पक्ष, ६. मतदर्शन पक्ष और आलङ्कारिक चमत्कार के पक्ष में भी विचार किया जा सकता है। शास्त्रकार का यह अत्यन्त प्रिय और आत्मदर्गण के नैर्मल्य से शास्त्रत प्रकाशित क्लोक है।

संक्षेप में इन पक्षों पर विचार किया जा सकता है।

#### १. अभिनवगुप्त पक्ष-

स्वात्म संविद् के विमशं से प्राप्त शक्ति की अनुभूति से सम्पन्न श्री सिभाव का 'हृदय' समग्र शेवदर्शन के रहस्यों के उद्घाटन के लिये संस्फुरित हो। इनकी माता का नाम विमलकला और पिता पञ्चमुख अर्थात् नरसिंह गुप्त थे। चर्या में माता पिता की पारस्परिक उन्मुखता ही उभययामल भाव है। इससे पिण्ड सृष्टि रूप विसगं होता है। 'हृदय' उसका केन्द्र होता है। श्रीमदिभाव गुप्त का हृदय भी इसी यामल स्फुरण रूप भाव की विसृष्टि का प्रतीक है। अनुत्तर अमृत की कौलिकता से कलित अभिनव का हृदय-केन्द्र अवश्य हो स्फुरित होना चाहिये। इसी उद्देश्य से यह माञ्जलिक क्लोक निमित है। यह अभिनव के जीवन दर्शन का बिम्ब है। यह उन्हें अत्यन्त प्रिय है। इसी के परिणाम स्वरूप श्री तन्त्रालोक का त्रिक प्रतीक (माता-पिता-पुत्र) (शिक्त शिव विश्व) यह श्लोक श्री तन्त्रसार से होता हुआ तन्त्रोच्चय की उच्चता को भी चरितार्थ कर रहा है।

### (अ) पिता—

पञ्चमुख गुप्त नरसिंह गुप्त अर्थ में प्रयुक्त शब्द है। पञ्चमुख शिव की पाँच चिद्, आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप शक्तियां शेवी मुख कहलाती हैं। इस अर्थ में इन पाँच शक्तियों से गुप्त अर्थात् सुरक्षित और इन्हीं की दीप्ति से दीप्तिमन्त इनके पिता हैं, यह ज्ञात हो जाता है। इस एक शब्द से ही पिता के उदात्तचरित्र, सिहवत् पराक्रमी और शक्ति के उपासक रूप की अनुभूति हो जाती है। उनका दूसरा विशेषण भरित तनु है। इससे उनके सुबौल शरीर संरचना तथा सीम्य स्वभाव का भी आकलन होता है।

# परिहतकरणनियुक्तो गुरुभिस्तन्त्रोच्चयमिति ग्रन्थम् । अभिनवगुप्तो रचयति मितमभिजनहृवयिनोदि ॥ २ ॥

(बा) जननी--

इनकी माता का नाम विमलकला था। मां प्रत्यक्ष ब्रह्ममयी देवता मानी जाती है। वह अभिनव सर्श पुत्र के मह अर्थात् महोत्सव की उत्स है। ऐसे महामाहेक्वर पुत्र को उत्पन्न करने वाली महिमामयो वात्सल्य मयो जननी है। माता और नृसिंह रूप विद्वत्मूर्धन्य के यामल उल्लास से प्रसूत, अनुत्तर शिव की अनुत्तरता और विश्व प्रसरूपशाक्त प्रसर मय अमृत कुलक्ला का प्रतीक यह योगिनी भू:स्वरूप अभिनव गुप्त हैं। ऐसे पुत्र की विमलकला सर्श मां मिलो है। ऐसी गां को शतशत प्रणाम।

दर्शन के कुल कम मत आदि पक्षों पर श्री तन्त्रालोक प्रथम खण्ड के नीर-क्षीर विवेक भाष्य में विशद विवेचन किया गया है। वहाँ से इनको देसा जा सकता है।

इस क्लोक को किया के वैशिष्टय पर भो स्वभावतः विचारकों का ध्यान जाता है। विधिलिङ् में तातङ् का प्रयोग क्वाचिरक हो दृष्टि गोचर होता है। यहाँ वह उपलब्ध है। हृदय शरीर का मूल केन्द्र माना जाता है। हृत् चक्र मेश्दण्ड में अवस्थित मध्य केन्द्र माना जाता है। यह बिम्ब स्प है। इसी का प्रतिबिम्ब अनाहत चक्र है। अनुत्तरामृत से ओत प्रोत कुलत्ब का यह प्रतीक है। इसी के संस्फुरण से यह सुन्दरतम तन्त्रोच्चय प्रक्रिया भी स्फुरित हो रही है॥ १॥

तन्त्रोक्चय नामक सूत्र ग्रन्थ द्वारा दूसरों के हित के लिये अथवा चरम परम रूप परात्मक मोक्ष रूप श्रेयः सिद्धि के उद्देश्य के लिये पूर्णरूप से मैं युक्त हूँ अर्थात् यह परम हिसकारक ग्रन्थ है। 'ऐसे ग्रन्थ की रचना कर साथकों का परम कल्याण करो' इस आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ।

# े अज्ञानं किल बन्धहेतुरुवितः शास्त्रे विपरीतविनिश्चयनिमित्तो हि संसारः। तथा हि— मलं तत्स्मृतम्

मैं गुरुओं के द्वारा एक नरह से इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये नियुक्त कर दिया गया हूँ। परिहित करना हो मेरा पारिश्रमिक है। गुरुजनों के आदेशानुसार इस तन्त्रोच्चय नामक ग्रन्थ को रचना यह अभिनवगुप्त नामक व्यक्ति ही कर रहा है।

यह बहुत बड़ा नहीं है। लघुकाय ग्रन्थ है। इसके स्वाध्याय में बहुत आयास करने की आवश्यकता नहीं। अपेक्षाकृत सरलता से यह अध्ययन का विषय बनाया जा सकता है। यह अभिजन अर्थात् चारों दिशाओं में जिसके महत्त्व और व्यक्तित्व का और गुणों का प्रसार हो गया है, ऐसे ध्यक्तियों, कुल और वंश में उत्पन्त श्रेष्ठ पुरुषों के हृदयों का विनोद करने में समधं है। अभिजन शब्द पूर्व पुरुषों को उस भूपिरिध को भी व्यक्त करता है, जहां वे पहले रह चुके हों अथवा रह रहें होते हैं। वहां के प्रतिष्ठित लागों के हृदय को हुएं प्रदान करने में भी समर्थ है।। २॥

शास्त्रों में अज्ञान हो बन्ध का हेतु माना गया है। मनीपियों की जिज्ञासा का यह विषय हमेशा रहा है कि, इस जागतिक बन्ध का कारण क्या है? तन्त्रोच्चय इसका उत्तर दे रहा है कि, बन्ध का एक मात्र कारण अज्ञान है। यह बात शास्त्रों में कही गयो है। इसी के साथ यह प्रश्न भी उठता है कि, बन्ध संसार में ही मिलता है। यह संसार क्या है? इसका स्वयं स्वीपज्ञ उत्तर भी दे रहे हैं कि, 'विपरीत विनिश्चय का निमित्त ही संसार माना जाता है।'

सांसारिकता के व्यामोह में पड़कर जोव विपरोत विनिश्चय करने के लिये विवश हो जाता है। यह विपरोत विनिश्चय है क्या ? वस्तुतः जोव

तंत्रसार वा॰ रा४।

#### अज्ञानमेव हि मलम् । अतहब— पूर्णज्ञानकलोदये तदखिलं निर्मूलतां गच्छति ।

अपूर्णे हि जाने यावत्येव सम्यग् जातताभावतो विमुक्तिस्तावित ज्ञेयीभृते तावदुत्तीर्णप्रमातृत्वावभासात् । पूर्णे तु ज्ञाने समस्तोत्तीर्णे समस्तात्मभूतं च प्रमातृतत्त्वं शिवरूपमेव भातीति न कुत्रचिदंशभागेऽस्याज्ञानं स्यात् ।

को शिव का आभिमुख्य चाहिये किन्तु वह ऐसा नहीं करता। वह माया के अभिमुख और शिव से पराङ्मुख हो जाता है। यहो विपरीत विनिश्चय है। चाहिये यह कि, माया के प्रतीप शैवाभिमुख हो और श्रेयान् को सम्प्राप्ति में संलग्न हो जाय। यह अनुकूल निश्चय माना जाता है।

दसरो वात की ओर शास्त्रकार अध्येता का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। उनके अनुसार यह अज्ञान ही 'मल' कहा जाता है। यह सिद्धान्त वाक्य है कि, 'अज्ञान ही मल है।'

इसलिये शास्त्र यह सोख देते हैं कि, पूर्णज्ञान को कला के उदय हो जाने पर इस मल रूपी अज्ञान को जड़ें पूरी तरह उखड़ जाती हैं और यह पेड़ ही सूख जाता है । इसका समूल उन्मूलन हो जाता है। इसी तथ्य का स्पष्टीकरण कर रहे हैं—

शिव जब स्वरूप गोपन कर स्वेच्छा से और स्वातन्त्र्य के कारण पूर्णतया अणुता का वरण कर लेता है, तो उसकी पूर्णता भी अपूर्णता में परिवर्त्तित हो जाती है। उसका ज्ञान भी अपूर्ण हो जाता है। अणुसाधक जितना जितना स्वात्मोत्कर्ष विधि का अभ्यास करता है, उतना उसका ज्ञान परिष्कृत होता जाता है। उसकी ज्ञातृता मम्यक् रूप से प्रस्फुटित होने स्वाती है। परिणामतः वह विमुक्ति रूप श्रेय की ओर अग्रसर होता है।

यह विश्व ज्ञेय माना जाता है। यह मेय है और अतएव हेय भी है। ज्यों ज्यों श्रेयकी ओर उन्मुख होता है, उतना ही उतना उसमें उत्ती गं

#### ध्वस्ताशेषमलात्मसंविदुवये मोक्षइच

न किष्टिचन्मोक्षो नाम, अपि त्वज्ञानकालुष्यापगमे सर्वोत्तीर्णंसर्वीत्म-भूतपूर्णंस्वतन्त्र निर्मलसंवितत्त्वप्रकाश एव मोक्षः।

### तेनामुना

# ज्ञास्त्रेण प्रकटीकरोमि निखिलं यज्ज्ञेयतत्त्वं भवेत् ॥ ३ ॥

प्रमातृता का उत्कर्ष अवभासित होने लगता है। सौभाग्यवश एक ऐसा अनमोल क्षण भी आता है, जब उसकी अपूर्णता उन्मूलित हो जाती है। उसे बुद्धत्व को उपलब्धि हो जाती है। वह पूर्णज्ञानवान् बन जाता है। उस समय वह विश्वमयता को पार कर विश्वोत्तोणं हो जाता है। उसका संकोच समाप्त हो जाता है और वह सर्वमय स्तर पर आख्ड हो जाता है। उसका प्रमातृत्व शिवस्व से ओत प्रोत हो जाता है। वह शिव स्वस्प हो अवभासित होने लगता है। निरंश रूप पूर्ण शिवस्व के किसो अंश में अज्ञान का अस्तित्व नहों रह जाता। यहो पूर्णज्ञानकलोदयावस्था मानी जातो है। उसी समय अज्ञान रूपी मल निर्मूल हो जाता है।

अब वह नैमंल्य का प्रतीक बन जाता है। उसके मल ब्वस्त हो गये होते हैं। उसमें स्वातन्त्र्यमयी संविद् का उदय हो जाता है और इसी शेवी संवित्ति को उदितावस्या को 'मोक्ष' कहते हैं।

वस्तुतः मोक्ष कोई वस्तु नहीं, जिसे कोई जब चाहे हस्तगत कर ले। मोक्ष तो अज्ञानरूपो कलङ्कपञ्च के प्रक्षालन के उपरान्त विश्वोत्तीर्णता की, सर्वमयता को, पूर्ण स्वातन्त्र्य की, शैवनैर्मल्यमयो संवित् शक्ति की तात्विकता के उल्लास का ही नाम है।

शास्त्रकार स्वयं अपने स्वास्मोत्कर्ष के सर्वाच सिहासन पर सर्व साक्षी वन कर विराजमान हैं। एक तरह से वह साधिकार उद्घोषित कर रहे हैं कि,

तच्च परमेश्वरेण शास्त्रेष्वेव पूर्वं निरूपितम् । सर्वोत्तीर्णत्वस्य सर्वात्मभूतत्वस्य चाभिधानात् । ननु प्रकाशस्वभावो यद्ययं भगवांस्तत्कस्माद-स्याज्ञानप्रकाशात्मकम् ? कथं वा तिश्रवर्तते ? आह—

ेआत्मा प्रकाशवपुरेष शिवः स्वतन्त्रः
स्वातन्त्र्यनर्मरभसेन निजं स्वरूपम् ।
सञ्छाद्य यत्पुनरिष प्रथयेत पूर्णं
तच्च क्रमाक्रमवशादथवा त्रिभेदात् ॥ ४ ॥

में इस शास्त्र के माध्यम से उसी रहस्य का उद्घाटन कर रहा हूँ। इसमें निख्निष्ठ खिल उठेगा। समस्त ज्ञेयतत्त्व रूप विजिज्ञासितव्य का विज्ञान उजागर हो जायेगा॥ ३॥

समस्त शैव शास्त्र सर्वशक्तिमती माता जगदम्बा के रहस्य प्रश्नों के स्वयं शिव द्वारा अधिक्याहृत उत्तर हैं। यह सारा ज्ञेयतस्व भी परमेश्वर ने शेवशास्त्रों में स्वयं निरूपित किया है। सर्वात्म भूतत्वमयी सार्वात्म्य रूपा विश्वमयता और अचिन्त्य विश्वोत्तीर्णता का भी अभिधान उन्होंने किया है। इसी सन्दर्भ में एक जिज्ञासा का उदय होता है। वह यह कि, यदि परमेश्वर शिव स्वयं प्रकाश स्वभाववान हैं, तो फिर यह अप्रकाशात्मक अज्ञान कहां से उत्पन्न हो जाता है? अथवा इसकी निवृत्ति भी किससे और किस प्रकार हो जाती है? इसी जिज्ञासा को शान्ति का उपक्रम कर रहे हैं—

आत्मा के या शिव के यहाँ दो विशेषण दिये गये हैं।

१. स्वतन्त्रः और २. प्रकाशवपुः । स्वतन्त्र शिव कर्त्तमकर्त्मन्ययाकर्तुं समधं है । बहु स्वयं 'स्व' रूप का गोपन करता है । अपने को आच्छादित कर अणु बन जाता है । साथ हो स्वयं स्वात्म का प्रकाशन कर लेता है ।

१. त॰ ता॰ डरोड्यात ।

यस्मास्त्वरूपमाच्छाच प्रकटयित तत एवायं परमेश्वरः स्वतन्त्रः । स हि प्रकाशस्वमावः । अत एव केनापि चैकतमेन प्रकारेण न प्रकाशते । तदप्रकाशता तथा स्यादिति सर्वात्मना स प्रकाशत इति प्रकाशतेव स्वस्व-तन्त्रताऽस्य । यच्च स्वरूप प्रकाशनम्, तच्चाक्रमात् । देहिविलये शिवतेव कमवशादथवा त्रिमेदात् शाक्तादिरूपतयेति वक्ष्यामः ।

यह उसका अपना तन्त्र है। इसिलये उसे स्वतन्त्र कहते हैं। स्वातन्त्र्य उसकी आनन्दशक्ति है। इसे विमर्श कहते हैं। इससे शिव समन्वित है। अतः स्वतन्त्र है।

२. वह प्रकाशव पृष् परमेश्वर है। प्रकाश कभी निर्विमर्श नहीं होता। प्रकाश सर्व का परामर्शक होता है। शिव में ये सारे गुण हैं। इसोलिये वह सबका आत्मा भी है। सबका सर्वस्व है, सबका अपना है। अतः सब कुछ शिव ही है।

वह स्वातन्त्रय निर्भर रस रूप वानन्द से ओतप्रोत वपने स्वरूप का गोपन कर लेता है। वपने को आच्छादित कर स्वयं हो पूर्णस्व को प्रधा का प्रधन करने की प्रक्रिया भी वपना लेता है। यह उसकी ललाम लोला है। इस प्रधित प्रक्रिया में कभो कम कभो अकम और कभी आणव, शाक्त और शाम्भव रूप तीन भेदों से भो भासित होने के स्वातन्त्र्य का प्रयोग करता है। कोई एक कम वह नहीं अपनाता। उसकी प्रकाशमानता भी उसकी स्वतन्त्रता ही है। देह के निलय के उपरान्त शिवत्वोपलिंध में कम, प्रकाशन में अकम और शाक्तादि समावेशों में तोन भेद भी स्पष्ट दृष्टि गोचर होते हैं॥ ४॥

एतद्विषयक महामाहेश्वर का प्राकृत श्लोक तन्त्रसार नामक ग्रन्थ के प्रथम आह्निक के उपोद्धात प्रकरण में मुद्रित है। तन्त्रसार के नीर-क्षीर-विवेक भाष्य में तन्त्रोच्चय के सभी संस्कृत व प्राकृत के श्लोक हैं। सभी प्राकृत श्लोकों की संस्कृत छाया मैंने स्वयं लिखी है। कहीं कहीं छाया मैं आह च--

#### मात्कापाठः

एहु प्रभासऊउ अत्ताणत सच्छन्दउ ढक्कइ णिअऊउ। पूणु पअढइ झाँढ अह कमवस्व एहत परमियण शिवरसु॥ ५॥ शोधितः पाठः

एहु पआस-रूउ अत्ताणउ सच्छंदउ ढक्कइ णिअ-रुअउ । पुणु(वि) पअष्टइ झत्ति अह कम-वसु एहउ परमित्यण सिवरसु ॥

#### संस्कृतच्छाया

एष प्रकाशरूपः आत्मा स्वच्छन्दं छादयति निजरूपम् । पुनरपि प्रकटयति झटिति-अथ क्रमवशः एषः परमार्थेन शिवरसः ॥१॥ तन्त्रसार बा० १

॥ इति तन्त्रोच्चय प्रथममाह्निकम् ।

अन्तर भी है। रचियता ने मातृका पाठ के वस्तु सत्य को इस प्रकार प्रस्नुत किया है—

परमेरवर शिव रूप परम आत्मा प्रकाशवपूष है। प्रकाश रूप ही है। बह अपने स्वातन्त्र्य को शिक्त से स्वातमरूप का गोपन कर लेता है। स्वेच्छ्या उसे तुरत प्रकट भी करने में सर्वथा समर्थ है। स्वातम के प्रकटीकरण में पारमाथिक रूप में उसके आनन्द का ही उच्छलन होता है। आनन्द ही शिव का रस है।

मेरे द्वारा निर्मित संस्कृत छाया मे छादयित को जगह ढोकयित और शिवरसः के स्थान पर शिवरसम् है। ढक्कर का छादयित नही ढोकयित हो होना चाहिये। इसो तरह शिवरमु में उकार कर्मकारक को व्यक्त करता है। अतः शिवरसम् होना चाहिये।

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्यं श्रामदिभनवगुप्तविरिचत डाँ० परमहंसामश्रकृत नीर-क्षीर विवेक भाषाभाष्य संविलित तन्त्रोच्चय का प्रथम आह्निक पूर्ण ॥ १ ॥

### भीमन्महामाहेक्वराचार्याभिनवगुप्तिबरिचते डॉ॰ परमहंसिमधकृत-नीर-क्षीर-विवेक भाषाभाष्य संवितिते

#### तन्त्रोच्चये

### वितीयमाह्निकम्

तत्र सः परमेश्वरप्रकाशः कस्यचिदविरतप्रबन्धतया पुनश्पायिनर-पेक्षतया भाति । एकवारं गुरुवचनमोदृशं सम्यगवधार्यम्, तद्यथा—

ेउपायजालं न शिवं प्रकाशयेत्।

धोमन्महामाहेक्वरचार्याभिनवगुप्रविरचित डॉ॰ परमहंसमिधकृत-नीर-क्षोर-विवेक-हिन्दोभाष्यसंवित

### तन्त्रोच्चय

का

#### द्वितोय आह्निक

साधना के इस उपक्रम में अनवरत और प्रबन्ध भाव से अर्थात् नियमित रूप से संलग्न रहने वाले किन्हीं साधकों को सौभाग्यवश यह परमेश प्रकाश अवभासित हो जाता है। किन्हीं भाग्यशाली भक्तों को वह अनुपाय अर्थात् बिना किसो उपाय का आश्रय लिये ही प्रकाशित होता है। इसे उपाय निरपेक्ष अनुग्रह को स्थिति कह सकते हैं। यह अनुग्रह सत्पात्र पर ही होता है। यों तो परमेश्वर प्रकाश सर्वव्याप्त है किन्तु आवरण के कारण उसकी झलक नहीं मिल पाती।

इसकी उस एक झलक पाने की लालसा भक्तों में होती है। वे गुरु की शरण में जाते हैं। ऐसे लोगों को इस सम्बन्ध में हो बताये गये गुरुदेव के वचनों को सम्यग् रूप से अवधारित करना चाहिये। वे इस प्रकार हैं—

१. त॰ सा॰, बा॰ ने पृ० ३९

युक्तं चेतत्, यतः —

घटेन कि भाति सहस्रवीधितिः।

अतः शिवप्रसादादेव विश्वं भाति । विश्वमध्ये समस्त उपायवर्गः ।

विवेचयन्नित्यमुदारदर्शनः

स्वयम्प्रकाशं शिवमाविशेत् क्षणात् ॥

'उपायों का समूह भी परमेश्वर शिव को प्रकाशित नहीं कर सकता।' यह बात सत्य ही क्योंकि,

'क्या घड़े में वह शक्ति है कि, वह सहस्र रिश्म भगवान् भास्कर को प्रकाशित कर सके ?'

अतः यह निश्चित है कि परमेश्वर शिव के अनुग्रह के कारण ही यह विश्व रूप शैव प्रसार आभासित हो सकता है।' विश्व में ही सारा उपाय संवर्ग भी उल्लिसित है।

'इस प्रकार विचार में अनवरत संलग्न और निरन्तर चिन्तनशील विवेको पृष्ठ साधक श्रेणी में आ जाता है। उसका दश्नेंन भी उदात भावों को उत्पन्न करता है। ऐसे उदार दर्शन पृष्ठ धन्य होते हैं। एक समय ऐसा भी आ जाता है, जब क्षण भर में ही वह अनुग्रह की वर्षा करने वाले स्वयं प्रकाश शिव में प्रवेश पा लेता है।

निरन्तर विवेचन मक्ति का ही विकसित रूप है। मक्ति से मगवान् में अनुप्रवेश हो जाता है। श्रीमद्भगवद्गीता कहती है—

> 'भक्त्या स्वनन्यया शक्यमहमेर्वविधोऽर्जुन । ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परन्तप' ॥

अर्थात् अनन्य भक्ति से भगवान् कह रहे हैं कि, मैं जानने योग्य दर्शन योग्य और ठास्विक रूप से मुझमें प्रवेश योग्य हो जाता हूँ ॥ १॥ अनवच्छिन्नविरवोत्तीर्णविश्वात्मभूतसंविद्र्पतया स्वयं प्रकाशत इति यावत् । आह च—

मा० पा०

ेजिह जिह फुरण फुरइ सो समलउ परमेसर भासइ मह अमलउ। मत्ता नत सो श्चिव परमित्यण इस जानस कज्ज परमित्यण।। शां० पा०

जिंह जिंह फुरण फुरइ सो सअलउ परमेसर भासइ महु अमलउ । अत्ताणउ सो विय परमित्यण इउ जाणहु कज्जु परमित्यण ॥

स० छाया

पत्र यत्र स्फुरणं स्फुरित स सकलः परमेश्वरः भासते मह्यम् अमलः । आत्मा स एव परमार्थेन इवं जानीय कार्यं परमस्ति न ॥ २ ॥ ॥ इति द्वितीयमाह्निकम् ॥

उक्त कथन का निष्कार्था यह है कि, निरंशभाव से विश्वव्याप्ति, अनविच्छन्न रूप से विश्वात्तीर्णता और विश्वमया संवित्ति के समुदय रूप से शिव स्वयं प्रकाशिन हो जाता है। इस सम्बन्ध में प्राकृत क्लाक कहता है कि,

'जो कुछ जहां जहाँ, सर्वत्र जा संस्कृरण हो रहा है, उन सब में आत्यन्तिक रूप से निर्मल परमेश्वर हो हुमें भागित हो रहा है। यह निर्धारण कर लेना चाहिये कि, परमार्थ रूप से शिव हो आत्मा है। इसके आतरिक्त अर्थात् इससे बढ़कर काई विधि या कार्य नहीं है॥ २॥

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यााभनवगुप्तविर चत डाँ० परमहंसिमश्रकृत नीर-झोरविवेक भाषाभाष्य संवितन तन्त्रोच्चय का द्वितीय आह्तिक पूर्ण ॥ २ ॥

१. त॰ सा॰, बा॰ २ पृ॰ ३९

### श्रीमन्महामाहेक्वराचार्याभिनवगुप्तविरचिते डां॰ परमहंसमिश्रकृत-नीर-क्षोर विवेक भाषाभाष्य संविलते

### तन्त्रोच्चये

### तृतीयमाह्निकम्

कस्यित्त परमेश्वर प्रकाशन्त स्यायां स्वातन्त्र्यशक्तो निर्जातायां प्रकाशतं । यदिदं विश्वं तत् प्रकाशतं तावत् । विहः प्रकाशितमित तु नदवहर्यं परामृश्यते । परामर्शनं विना प्रकाशितमध्यप्रकाशितकल्पम्, यतः परामृश्यते च न बहिः परामर्शवसरेऽन्तर्म् खनाल्लासस्य संवेदनात् । अन्तर्वेत् परामृश्यते

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविराचिते डॉ॰ परमहंसमिश्र कृत-नीर-क्षीर-विवेक हिन्दी भाष्य संविलत

### तन्त्रोच्चय

### तृतीय आह्निक

किसो सीभाग्यशाली साधक को परमेश्वर का यह प्रकाश शैवी स्वातन्त्र्य शक्ति में सम्प्रज्ञान हो जाने पर स्वयं प्रकाशित हो जाता है। उसे यह अनुभव होता है कि, यह समस्त विश्व प्रसर प्रकाशित है, या इस इप में ही परमेश्वर प्रकाशित हो रहा है। यद्याप यह बाह्य प्रसार है किर भी यह परामशं का हो विषय है, सावमर्थ है। परामशं के विना प्रकाशित भी अप्रकाशित कल्प हो है। जा परामृज्य है, उसे बाह्य कमें कहा जा सकता है। जिस समय परामर्थ हुन अर्थ का अन्तर्भूवना का हो उल्लास रहता है। आन्तर सबदा अन्तम् वास्था में हा होता है। ऐसा अवस्था में इसे बाह्य कमें कहा जाय?

यदि आन्तर अन्तराल क आकाश म वह विमर्श का विषय वन रहा है, ता यह निश्चत है कि, यह वहाँ स्कुरित हा रहा है। यह इसका श्रात०—२८ तत्रेवेतत्स्फुरित बहिरिप प्रकाशमानम् । अन्यया प्रकाशितं न परामृष्टं स्यात्, परामृष्टं च न प्रकाशितं भवेत् । तत्तरच प्रकाशपरामर्शेस्युभयमाप्यान्ध्यं भवेत् । एवं च प्रकाशपरामर्शस्वभावमेव संवेदनम् । तदभिन्नाश्च भावाः परामर्शवलाद्भिन्ना इव प्रतीयन्ते ।

परामशीरिमका च परमेश्वरस्य पञ्चाशद्वर्णदेवतामस्यकृत्रिमा संकेत-निरपेक्षा शक्तिरिति स्वशक्त्येव ममान्तिवृद्धवे भाति । देवदत्तोऽपि नामाहमेव संबिद्रपः । तदीयशरीरसुखदुःखादि तु मदीयवद् घटादिवच्च संवेदनदर्पणान्त-भातीति सिद्धोऽहं स्वातन्त्र्यशक्तिभासितिवश्वामासः परमेश्वरो विभुरेको निस्य इति मुहुर्मुहुर्भावयन् स एव । यतः —

एक वैशिष्टिय ही है कि, अन्तः परामृश्य होते हुए भी बाह्यभाव से परिदृश्यमान अनुभूत हो रहा है। यह निर्धारित सत्य है कि, विना किसी प्रकाश के प्रकाशित पदार्थ का परामर्श हो हो नहीं सकता। इसो तरह जो परामर्श का विषय है, वह अन्तः स्फुरित हो हो सकता है। वह बाह्य रूप से कैसे प्रकाशित हो सकता है?

ऐसा होने पर प्रकाश और परामर्श इन दोनों के अस्तित्व पर सन्देह की काली छाया पड़ जायेगी। इस स्थिति में इस वैचारिक निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि, संवेदन का स्वभाव ही प्रकाश और परामर्श संविलतत्व है। इनसे अर्थात् प्रकाश और परामर्श अर्थात् सविमर्श प्रकाश से तादात्म्य भाव से स्फुरित सभी अभिन्न भाव परामर्श शक्ति के बल से ही भिन्न की तरह प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे भिन्न नहीं हैं।

सारा विश्वश्वाङ्मय पचास वर्णों वाली मातृका और मालिनी शक्ति में ही अन्तः परामृष्ट है। इनके एक-एक वर्ण देवता रूप हैं। इसी तरह मातृका को पञ्चाशत् वर्ण देवतामयी कहते हैं। मालिनी भी ऐसी हो है। यह परमेश्वर शिव की वर्ण देवतामयी अकृत्रिमा अर्थात् स्वाभाविकी शक्ति है।

### <sup>¹</sup>अन्**तर्विभाति सक**लं जगद्, क्व ?

**आत्मनो**ह

स्वप्रकाशे। कथस् ?

## यहद्विचित्ररचना मुकुरान्तराले

यह सारी की सारी परपरामर्शमयो मानी जाती है। यह संकेत निरपेक्ष शक्ति सब में है। सर्वत्र है।

स्वात्म शक्ति से हो मेरा अन्तः परामशं इस विश्व रूप में भासित हो रहा है। बाहर दीख पड़ने वाला देवदत्त देवदत्त नहीं है। वह मैं हो हूँ। मेरी संविद् हो बाहर देवदत्त बनकर भासित हो रही हैं। उसका शरीर, उसके सारे मुख दुःख आदि भोग भो मेरे हो समान अथवा बाह्य अवभासित खड़े के समान संवेदन के दर्पण में अवभासित हो रहे हैं। इससे यह सिद्ध है कि, 'अहं' अर्थात् में स्वातन्त्र्य शक्ति के बल पर अवभासित विश्वरूप हूँ। परमेश्वर हो हूँ। सबंसमर्थ नित्यपरमेश्वर के अतिरिक्त मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। इन्हों विचारों का मुहुमुँहुः भावन अर्थात् निरन्तर अनवरत चिन्तन करना चाहिये। 'सोहमस्मि इति वृत्ति अखण्डा' रूप इस तुलसी विनिःसृत मन्त्र का सतत परामर्श हो यह निश्चित अनुभव करा देता है कि, यह सब वहो है। बयोंकि कहा गया है कि,

'अखिल विश्वात्मक प्रयञ्च अनुत्तर अन्तःविमर्श शिक्त में आसित है।'

यह पूछने पर कि, यह विमर्श कहाँ सम्पन्न हो रहा है ? शास्त्रकार कह रहे हैं कि,

स्वयं स्वात्म में हो यह भासित है। पुनः इस जिज्ञासा पर कि, स्वात्म तो प्रकाशमय है। इस स्वात्म प्रकाश में हो क्यों? इसका उत्तर दे

१. त॰ सा॰, बा॰ १ पू॰ ८७

एतेन प्राह्य-प्राहकभावः कार्यकारणभावो नाश्यनाशकभाव आधार्या-धारभाव इत्यादि सर्वं तत्रान्तर्भाममानं सम्यायतम् । विचित्रावभासस्य मुकुरेऽप्यस्य दृष्टस्य मुकुराद् भेदानुपपत्तेः।

बोधस्य त्वेष विशेषः —

# बोधः परं निजविमर्शरसानुवृत्या विश्वं परामृशति

तत एव स्वप्रकाशः स्वतन्त्रश्च।

नो मुकुरस्तथा तु ॥

अन्यं प्रति हि स प्रकाव्यः परामर्जनीयश्चेति परतन्त्रो जडः । आह च --

रहे हैं — मुकुर के अन्तराल में विचित्र-विचित्र रचनायें अवभासित होती हैं। इस अवभासन का कारण जानना चाहिये।

१. मुकुर में रूप-नैमंल्य होता है। उसमें रूप का ग्रहण होता है। गन्ध, स्पर्श और शब्द आदि का ग्रहण नहीं होता। शास्त्र यह मानते हैं कि, ग्रहण करने वाला ग्राहक है। विम्बग्राह्य है। अतः यहां ग्राह्य-ग्राहक भाव है। यही विम्ब प्रतिबिम्ब भाव भो है।

२. ग्रहण करना एक प्रक्रिया है। प्रतिबिम्ब उसका कार्य है। बिम्ब कारण है। यहाँ कार्यकारण भाव का भी प्रकल्पन हो रहा है। कारण नष्ट होने पर कार्य नष्ट होने पर भी कारण नष्ट नहीं होता।

३. नाश होना वस्तु का धमं है। नाशक कारण हाता है। प्रतिबिम्ब नाश्य है। मुकुर में उत्पन्न विचित्र रचनायँ नाश्य हैं। बिम्ब का अभाव कर देना या मुकुर उलट देना नाशक है। अतः यहाँ नाश्य नाशक भाव भी है।

४. आधार्याधार मान भी यहाँ प्रकल्पित है। मुकुर आधार है। आधार पर आधृत बिम्ब का प्रतिबिम्ब है। आधार आत्मा है। उसमें अवभासित सकल जगत् आधार है। अतः आधार्याधार मान भी है। मा० पा०

संवेअण निम्मल बप्पणाम्मि सक्षलं फुरत्त निक्षसारं । आमरिसण रस सरहस विमट्टक्टअं सइं भाइ ॥ १ ॥ इअ सुणअ विमलमेणं निज अप्पाणं समत्यवस्थमअं । जो जोअय सो परभैरइ वोब्ब परणिन्वइं लहइ ॥ २ ॥

शो० पा•

संवेअण-णिम्मल-दप्पणाम्मि सक्षलं फुरंत-णिअ-सारं। आमरिसण-रस-सरहस्स-विमट्ट रूअं सअं भाइ॥१॥

ऐसे अन्यान्य जन्यजनक भाव आदिकों के समर्थन भी इस उदाहरण से हो रहे हैं। यह तो मुकुर का नेमंल्य है, जिसमें रूप मासित होता है। यह रूप नेमंल्य है। शैवनेमंल्य रूप स्वात्मदर्पण में रूप-रस-गन्ध-स्पर्श भीर शब्द सभी अवभासित होते हैं। यही जगत् का अवभास है। यही स्वात्मप्रकाश का वेशिष्ट्य है कि, इस नेमंल्य में समग्र विश्व अवभासित हो रहा है। यही कह रहे हैं—

बोध अपने विमर्श रस की अनुवृत्ति अर्थात् शास्वत परामर्श रूप परमानन्द रसास्वाद के आह्माद को मतत अनुभूति के कारण या आधार पर विस्व का परामर्श करता रहता है। इसोलिये स्वास्मसंविद्वपुष् परमेश्वर स्वप्रकाश और स्वतन्त्र माना जाता है।

इसी मन्दर्भ को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि,

मुकुर में यह शक्ति नहीं। वह स्वप्रकाश नहीं। वह स्वतन्त्र भी नहीं।
पृष्ठभाग के विशेषद्रक्य के लेप में मात्र से रूप-नैमंत्य वहां आ जाता है। इतना
होने पर भी विम्बप्रतिबिम्बवाद का वह एक मुख्य उदाहरण है। वह अन्य
के प्रति प्रकाश्य है। वह परामर्शनीय है। इसलिये वह परतन्त्र और जड़
है॥ १॥ १

रै. तन्त्रसार जा॰ है, यू॰ ८७।

इअ सुणिअ विमलमेणं णिअ-अप्पाणं समत्यवत्थुमअं। जो जोअइ सो पर-भइरवो व्य पर-णिब्युइं लहइ॥२॥ सं० छा०

संवेदन-निर्मल-दर्पणे सकलं स्फुरिश्नजसारम् । आमर्शनरससरहस्य-विमृष्टरूपं स्वयं भवति ॥ १ ॥ इति श्रुत्वा विमलमेनं निजात्मानं समस्तवस्तुमयम् । यः पश्यति स परभैरव इव परनिर्वृति लभते ॥ २ ॥ त० सा॰ के

#### ॥ इति तृतीयमाह्निकम् ॥

मूल प्राकृत में कहा भी गया है कि,

संवित्ति रूप निर्मल स्वात्मदर्पण में सारा का सारा स्वात्मसार निष्कर्ष रूप विश्वविस्तार स्फुरित हो रहा है। परामर्श का आनन्द-रसास्वाद एक बाह्मादात्मक रहस्य है। इस आनन्दवादिता के सन्दर्भ में जो कुछ भी परामृष्ट है, वह सस्य हो है। वही सत्य अवभासित होता है। विश्वात्मकता प्रकाश के प्रसर का वह रूप है, जो निर्मल शिवप्रकाश रूप, स्वात्म में शाश्वत भासित है।। १॥

इस प्रकार समस्त विश्वमय स्वात्म परामर्श-रहस्यरसानुभूति के द्वारा जो साधक स्वात्मपरात्म में तादात्म्य का अनुसन्धान कर सत्यतत्त्व का दर्शन करता है, वह सबसे श्रेष्ठ आनन्द को उपलब्ध हो जाता है।। २॥

श्रीमन्महामाहेदवराचार्य श्रीमदिभनवगुष्त विरिचत डॉ॰ परमहंस मिश्र कृत नीर-क्षीर-विवेक हिन्दी भाषामाध्य संबन्तित तन्त्रोज्यय का तृतीय आह्विक पूर्ण ॥ ३॥

### धोमन्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुष्तविरिवते डॉ॰ परमहंसमिश्रकृत-नोर-सोर-विवेक-हिन्दोभाष्यसंविष्ठिते

### तन्त्रोच्चये

### चतुर्थमाह्निकम्

यस्य त्वित्ययमिवकस्पक समावेशो नोदेति स सविकल्पकमावनया सत्तर्करूपया संस्कुरुते । विकल्पश्च संसारीचितेम्यो विकल्पेम्यो विपरीत-स्वभावश्चेत्, प्रबन्धेन प्रवृत्तो भवति, तत्सा पारमेश्वरी शुद्धविद्या शक्तिरेव, न तत्र विकल्पतया शिद्धतम्यम् । तथाहि—

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविरचित डाँ॰ परमहंसमिध कृत नीर-सीर-विवेक हिन्दी भाष्य संवलित

### तन्त्रोच्चय

দ্যা

## चतुर्थं आह्निक

विकल्पों से समन्वित सोच की स्थिति सिवकल्प समावेश दशा मानो जाती है। विकल्पों के समाप्त हो जाने पर अविकल्प या निर्विकल्प समावेश दशा में प्रवेश हो जाता है। शास्त्रकार कह रहे हैं कि,

जिस सावक में इस सर्वोच्च आनन्दोपलिब्धमय शाम्मव समावेश दशा का उदय नहीं होता है, उसके संस्कार की एक ही विधि है। उसकी सविकल्पक भावना सत्तर्कमयी बन जाय। सत्तर्क सच्चा तर्क होता है। एक तरह का यह संस्कृत विकल्प दुर्भेंद्य मेदवाद की काटने बाला कुठार है। जागतिक तकों से विलक्षण तर्क ही सत्तर्क है। यह कहा जा सकता है कि, ेयो निश्चयः पशुजनस्य जडोऽस्मि देहमात्रस्वभावोऽहमिति मस्वा, तथा कर्मसंपाशितोऽस्मि ।

देहब्यतिरिक्तेऽपि सत्यात्मिन । तथा

मलिनोऽस्मि,

यह पशुस्व को नब्ट करने वाली कामधेनु है। पाशबद्धता को ब्वस्त करने वाला वेचारिक वज्र है यह सत्तर्क।

वस्तुतः इन्हीं गुणों के कारण सत्तर्क संसारांचित विकल्पों के विपरोत माना जाता है। यह विशिष्ट कल्प होना है। यह प्रवन्ध से प्रवृत्त होता है। प्रवन्ध शब्द यहां पारिभाषिक अर्धसता से संविष्ठित रूप में प्रयुक्त है। प्र अर्थात् विशिष्ट वन्ध अर्थात् योजना, एक अनुकल्पमय प्रकल्पन। एक प्रकार का योग। गुरु के प्रति जिगिषिषा उत्पन्न करने वाला एक भावबोध। इन समस्त संभावनाओं के साथ हो साधक के उत्कर्ष का बीज बन जाता है। यही प्रवन्ध प्रवृत्ति कहलाती है।

सच कहा जाय तो यह वृत्ति पारमेश्वरी कृपा ही होती है। शास्त्रकार इसे शुद्ध विद्या कहते हैं। शुद्धविद्यारूपा एक योग शक्ति! इसमें संसारोचित वैकल्पिकता को आशङ्का शेष नहीं रह जाती। जैसा कि शास्त्र कहता है कि,

बाणव मल से बावृत अणु पृरुष को पशु कहते हैं। ये पशुजन कहलाते हैं। इनमें देहभाव का स्वभाव मंपूष्ट रहता है। देहाध्यास ग्रस्त ये देह को ही 'अहं' रूप से देखते हैं। यही पशुभावमयी पाश्व जडता मानी जाती है। इस जडता से पशुभाव ग्रस्त प्राणी अपने को जड मान लेता है। वह कहता है कि, मैं जड हैं। पशुजनों की यह सोच उसे ले डूबती है। कभी भी उसके मन में चेतना की लहर नहीं उठती।

१. तलासार बा• ४ वृ• १४**७**।

क्षोणोऽय कर्मस्विप मलयोगात्, तथा,

#### परेरितोऽस्मि ॥

मल प्रक्षयोऽपि मेऽनादिशिवप्रसादात् । इत्येवं लौकिको वा धार्मिको वा छ्यमिको वा छ्यभूनो वा मिद्धान्त-दर्शनमृक्तो पशुरेव । म च नथाविधाममुकामुकविकल्प-दाढ्यंबलात् । अतहच—

इत्येतदन्यदृढनिङ्चयलाभसिद्धचा सद्यः पतिभैवति विश्ववपुश्चिवात्मा ॥ १ ॥

यही दशा कर्म से विपाशित दशा की भी होती है। ऐसा कर्मविपाशा का भाव उसे आन्ति से भर देता है। मुक्ति रूप अनुग्रह कर्ता अब मंकोच प्रस्त और कर्म की कूर परम्पराओं से अपने को कोलित मान लेता है। उसे अपनी मिलनता तो दीख पड़तो है किन्तु अपना वास्तविक रूप परमेश्वर अदृष्ट हो रह जाता है। कर्म के कला, विद्या, काल, राग और नियति के कर्कश आधात से आहत रहता हुआ मैं दूसरे अननुकूल तत्त्वों से प्रेरित हूँ। इस प्रकार के असंस्कृत विकल्पों से प्रभावित रहकर अपनी सत्ता को विस्मृत कर देता है।।

किन्तु इनके उन्मीलन के क्षणों में अर्थात् संस्कृत विकल्पों के उदित होने पर उसका स्वरूप हो बदल जाता है। इन असंस्कृत विकल्पों से अन्य अर्थात् संस्कृत विकल्पों के उदय होने पर एक नये निश्चय का जन्म हो जाता है। उसे यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि, मैं वह हूँ, यह नहीं हूँ। यह निश्चय ही जडत्व के विपरीत होता है।

इस निश्चय का लाभ यह होता है कि, साधक वैकल्पिकता की भीषामयी भूमि से ऊपर उठाकर भैरवभाव को भव्यता में विभुता का स्पर्श पा लेता है। अब वह चिदातमा के चिरन्तन चेतन्य की अचियों से रोचिष्मान बन जाता है। देहाध्यास ग्रस्त महंकृति का पुतला सा पशु अपनी

**१. तन्त्रसार आ० ४**।

नाहं जडः संविन्मात्रस्वभावस्वात् । न मम कर्माणि पाद्याः, तानि मम प्रत्युत स्वातन्त्र्यात् कियाशक्तिविजृष्टमामत्रम् । नाहं मिलनः, मलो हि मम स्वात्मप्रच्छादनात्मिकी कीडा । नाहं परेरितः । न मत्तः परः किवदस्ति, पूर्णसंविदेकपरमार्थंत्वादित्येव ।

यथा यथा निश्चय ईहगाप्यते

तथा विधेयं परयोगिना सदा।

न वस्तुयायात्म्यविहोनया हशा

विशक्तित्वयं शिशुवेशना—गणैः ॥ २ ॥

पशुता से उन्मुक्त होकर तस्क्षण विश्वमयता को उपलब्ध हो जाता है। अबः बहु पशु से पशुपति कहुलाने का अधिकारी हो उठता है॥ १॥

साधना में रत साधक के निश्चय में दृढता का आधान होने रूपता है। इस निश्चय में जितनी ही जितनी दृढता आने रूपती है, उतनी ही उतनी उसकी परिष्कृति होती जाती है। अब वह गुरु शास्त्रानुशासन के अनुसार ऐसी प्रक्रिया अपनाये, जिससे उसका पथ प्रशस्त हो सके। शास्त्रकार यह विधि किया का प्रयोग कर उसे कर्त्तब्य पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। के कह रहे हैं कि,

परमाव में युक्त योगी का अवधान सर्वाधार धूर्जिट गङ्गाधर में होना चाहिये। उसकी सांसारिकता के दुष्प्रभाव से उन्मुक्ति होनी चाहिये। उसे सोचना चाहिये कि, विश्ववस्तु का यथातथ स्वरूप क्या है। याथातम्य-विहीन बस्तु दर्शन पशुता के स्तर पर होता है। कभो भो किसी भी अवस्था में ऐसी हेय दृष्टि को अपना कर वह भेदभूधर के भारतके दबा न रह जाय, उसकी साधना ध्वस्त न हो जाय, इसके लिये उसे सावधान रहना चाहिये। वस्तु के यथात्मरूप शेवो शक्ति के प्रतिबिम्ब भाव का दर्शन अभेद भूमि पर अवस्थित होकर विश्वात्म शिव के सावंत्रिक उल्लास की अनुभूति से भावित

तेन यत्किञ्चित्कुर्वता ईरृङ्निश्चयलामेऽवधातव्यम् । आह च — मा० पा०

जह जह जस्सु जिंह चिव पप्पुरइ अञ्जवसाउ । तह तह तस्सु तिह चिव तारिसु होइ पभाउ ॥ ३ ॥ हतं मलिणउ हतं पसु हतं आ

अह सअलभावपडलवित्तरित्तउ । इअ दढनिच्छअ णिभ लिअहिअहह

फुरइणामु कह जिस्स परतत्त्वउ ॥ ४ ॥ को० पा०

जह जह जस्सु जिंह चिय पकुरइ अज्झवसाउ। तह तह तस्सु तिह चिय तारिसु होइ पभाउ॥ ३॥

रहना चाहिये। बालक वही है, जो अबोध है। वस्तु को भेदवादो दृष्टि से देखना सुनना और कहना 'शिशु देशना' कही जाती है। किन्तु साधक को कभी भी भेद बुद्धि के दुष्प्रभाव में आकर किसी प्रकार को शङ्का रूपी कालुष्य कलङ्कपञ्क में पतित नहीं होना चाहिये। वरन् अभेद भूमि पर प्रतिष्ठित होकर आराध्य को अनुदर्शन में अजस्र अग्रसर होना हो दृढ़ निश्चय लाभ को सिद्धि मानी जातो है॥ २॥

इसके बाद प्राकृत के क्लोक की मातृकायें हैं और उनकी संस्कृत छाया है। उनका भाव इस प्रकार है—

अनवरत साधना संलग्नता और समयाचार पालने की प्रखर प्रक्रिया और सिक्यता का नाम ही अध्यवसाय कहलाता है। शास्त्रकार साधक को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि, जितनी हो जितनी शैवतादाम्य भाव की अभिवृद्धि का स्फुरण होता रहता है, उतना हो उतना उसमें शैवमहाभाव विकसित होता जाता है। यहां तादृश शब्द रहस्य गर्भ प्रयोग का प्रतीक हुउं मिलिण इहुउं पस् हुउं आअह समल-भाव-पडल-वइरित्त उ इअ दह-णिच्छअ-णिअलिअ-हिअअह फुरइ णामु कह जसु परतत्त उ।। ४॥ संक्षा

ेयचा यथा यस्य यत्र एव प्रस्फुरति अध्यवसायः । तथा तथा तस्य तत्र एव ताहशः भवति प्रभावः ॥ ३ ॥

अहं मिलनः अहं पशुः अहम् अस्य सकल-भाव-पटल-व्यतिरिक्तः ।

इति द्वढिनिश्चय-निगडित-हृदयस्य स्फुरित नाम कथं यस्य परतत्त्वम् ॥ ४ ॥

बन गया है। वह जिसमें समावेश प्राप्त करना है, अभी प्रत्यक्ष नहीं है, बदृश्य है। अदृश्य उपमा कैसे दी जाय। अतः यहाँ सर्वव्यापी विभू के ही सदृश प्रभाव ही प्रकल्पित करना चाहिये॥ ३॥

मैं मिलन हूँ अर्थात् मल रूप कलादि आवरणों से आवृत अणु पुरुष हूँ। पाशवद जैसे पशु होता है, उसो तरह भेदारमक अविद्या जन्य विकल्प पाशों जकड़ा हुआ जड़ जोव मात्र हो हूं और सकल रूप सार्वातम्य के महाभाव से अलग संकाचों से संकुचित नगण्य प्राणो हूँ; इस प्रकार जडाध्यास रूप दुरा- ग्रह पूर्ण मूढ सोच से जिसका हृदय बुरो तरह प्रभावित हो चुका है, उसके हृदय में परतस्व का स्फुरण नहीं हो सकता।

यह पद्य सिद्ध साधक की भूतकालोन अनुभूतियों का चित्रण है। अपनी आज की शिखरारूड उत्कर्षमयी दशा में अवस्थित उस दशा की स्मित की कींच को परिलक्षित कर सोचता है कि, उस समय मेरे हृदय में

१. तं०सा॰ वा॰ ४ प्॰ १४८।

मा० पा०

पर सिव तरणिकरण दढ पातरि । अमिअ हिअअ कमल रअ महुरि ॥ ५ ॥ अणि अइ सुन्नत परिमल रोणु । कमलिण हंत सिरिणु महुणि ॥ ६ ॥ विलसअ तत्तरसुणि अतित्त विसइ । रोहुरि अविपनिपला इअर अणि तच्छिव मुद्दरि ॥ ७ ॥

ह्यो॰ पा॰ पर-सिव-सरणि-किरण-दढ पत्तरि । अमिअ-हिअअ-कमिल रअ-महुअरि ॥ ५॥

परतत्त्व क्यों नहीं स्फुरित हो रहा था। आज मैं निरावरण विभु की भैरवभावमयी विभूति का अधिकारी जो बन सका, इसका श्रेय साधना की सतत सिक्यता को जाता है।। ४॥

कमल पर सूर्य की प्रकासमयो रिश्मयों से जैसे उज्ज्वलता फूट पड़ती है और वह खिल उठता है, उसो तरह परम शिव के दृढशक्तिपात रूपी प्रकाश रिश्मयों से अनुत्तर की आत्मसात् करने वाले साधक का हृदय कमल विकसित हो जाता है ॥ ५॥

परिणामतः चिदेक्य विमर्श का परिमल रहस्यबोध की रमणीयता बन कर साधक को धन्य बना देता है। प्राकृत के इस स्लोक में तन्त्रसार में उल्लिखित और कस्मोर सिरीज मे प्रकाशित प्रति में पर्याप्त अन्तर है। तन्त्रसार में "दृढपात विकासिस हि अ अकमल सर हस्स फुोर अणिय स इ सुन्लर परिमल बोहक रमए" पाठ है। वही अर्थ ऊपर लिखित है।।

इस ग्रन्थ में ''ढढ पार्तार अमि अहि अअकमिल रअ मभुअरि' आदि पाठ है। इसके अनुसार संस्कृत छाया और माध्यार्थ में भो अन्तर आ जाना स्वामाविक है। इसके अनुसार, जिणअइ सुन्नउ परिमल-रेणु । कमिल लिहंत सिरिणुं महुणि ॥ ६ ॥ विलसइ तत्त-रसु णिअ-तत्त विसइ । पलाअइ रअणिअ लच्छिब मुइरि ॥ ७ ॥ सं॰ छा॰

'परशिवतरणि किरणदृढपत्रे ।

अमृतहृवयकमले रत-मधुकरे ॥ ५ ॥

जन्यते शून्यपरिमलरेणुः।

कमले स्निह्यत्ति [श्रियं नु] मधुनि ॥ ६॥

विलसति तत्त्वरसः निज-तत्त्व-विषये।

पलायति रजन्यां लक्ष्यते मुज्जति ॥ ७ ॥

॥ इति चतुर्थमाह्निकम् ॥

साधक का हृदय कमल अमृत मे ओतप्रोत है। कमलदलों पर बैठकर मधु पायी मधुकर मधुपान में रत है। इस हृदय कमलदल पर परम शिव रूपी सूर्य की रिश्मयों का प्रकाश पड़ता है, जिससे वे दृढ अर्थात् परिपुष्ट और आकर्षक हो गये हैं। उन पर शून्य अर्थात् 'उन्मना' को पावन परिमल की रमणीयता है। वहीं शाक्त अमृत के लेहन का सीविष्य भ्रमर को उपलब्ध हो रहा है।। ६।।

स्वारमतत्त्व के सन्दर्भ में हो परतत्त्व विलिसित होने लगता है। रजनी के बन्धकार का मालिन्य पलायमान हो जाता है और वह परमास्मतत्त्व को लक्षित कर लेता है। परिणामस्वरूप मृक्ति हस्तामलकवत् हो जाती है।। ७।।

श्रीमन्महामाहेरवराचार्यवर्गाभनवगुप्तविरचित डॉ॰ परम हंस मिश्र कृतनीर-क्षीर-विवेक भाष्य संबक्ति तन्त्रोच्चय का चतुर्थ आह्निक सम्पूर्ण ॥ ४॥

१. तं - सा - जा - ४ प् - १५०।

### श्रीमण्महामाहेश्वरचार्याभिनवगुप्तविरचिते डॉ॰ परमहंसमिधकृत-नीर-क्षीर-विवेक-हिन्दीभाष्यसंविष्ठिते

## तन्त्रोच्चये

#### पञ्चममाह्निकम्

एवमनन्तरेण शाक्त उपायो दर्शितः । यस्तु सत्तर्भेण न निर्मलस्वभाव-मासादयति तस्य ध्यानादिकमुच्यते । तत्र---

स्वप्रकाशं समस्तात्मतत्त्वंमात्रादिकं त्रयम् । अन्तःकृत्य स्थिति ध्यायेद् हृदयानम्बधामनि ॥ १ ॥

भी मन्महामाहेक्वराचार्यवर्याभनवगुप्त विरचित डॉ॰ परमहंसमिश्रकृत नीर-क्षीर-विवेक भाष्य संवलित

### तस्त्रीच्चय

#### 97

#### पंचम बाह्मिक

इन विगत आह्निकों में शाक्त उपाय परिभाषित और प्रतिपादित किया गया है। जो साधक सत्तर्क के माध्यम से निर्मल स्वभाव को प्राप्ति नहीं कर पाता अर्थात् उसको स्वामान्य भन्यता का उत्कर्ष नहीं हो पाता, उसके लिये ध्यान आदि को प्रक्रिया का उपदेश कर रहे हैं। इस सन्दर्भ में दो बिन्दुओं पर पहले ध्यान देने की बात कर रहे हैं—

- १. स्वप्रकाशमय समस्त आत्मतत्त्व को हृदय के आनन्द धाम में अन्तर्म् स्वीन होकर घ्यान करे।
  - २, मात्रादि त्रिक का भी इसी प्रकार ध्यान करना चाहिये।

इन दोनों तथ्यों पर क्रमशः विचार करना चाहिये। शास्त्र यह उद्घोषित करता है कि, शिव स्वतन्त्र और प्रकाशवपुष् परमेश्वर हैं। अतएव स्वयं प्रकाशमान है। उनमें परकर्त्तृंक प्रकाश नहीं वरन् वह स्वयं प्रकाश है। परकर्त्तृंक प्रकाश को उपाधि कहते हैं। वे हो समस्त आस्मतत्त्व रूप में स्वयम् उल्लिसित हैं। इसो रहस्य का अनुदर्शन हृदय धाम में साधक करता रहता है। यह ध्यान की पहली प्रक्रिया है, जिसे साधक को सिद्ध करना होता है।

दूसरी महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया मात्राओं के त्रिक का ध्यान करने का है। मात्रायें क्या हैं ? इनका त्रिक क्या है ? इसे जानना चाहिये। शास्त्र कहता है कि,

१. प्राण प्रमाण है। अपान मेय और अग्नि शिव प्रमाता है। व्यक्ति सत्ता में ये तीनों मात्राय रहती हैं।

२. उल्लास ऐक्य और संहृति रूप सृष्टि, स्थिति और संहार को भी तीन मात्रार्ये ज्यातक्य हैं।

३. छः आनन्दभूमियों का सर्वोच्च आनन्द जगदानन्द है। इस तरह इसकी सात भूमियां होती हैं। आनन्द को ये भूमियां सात प्रकार की विश्वान्तियां हैं। उनका १. प्रथम अनुसन्धान उन्मिषदूप हाता है। २. उन्मिषत रूप होता है। और ३. तीसरा संघट्टात्मक होता है। ये मो तीन मात्राओं के त्रिक रूप में जानी जाती हैं।

४. अग्नि, सूर्य और सोम की अनुसन्धियों का त्रिक भी ध्यातव्य माना जाता है। देह, प्राण और बुद्धि की मात्रायें हो इनक मूल में अवस्थित हैं।

इस प्रकार समस्त आत्म तत्त्व और इन मात्राओं को स्थिति का ध्यान हृदय धाम में करना चाहिये। ध्यान वृद्धि रूप हो होता है। इस प्रकार बृद्धि में जागृत विवेक द्वारा स्ववंधि के महाभाव में प्रवश प्राप्त हो जाता है॥ १॥

१. श्रीत • छा । ३।१०५-१०६

तद् द्वावशमहाशक्तिरिवस्त्रक्षेत्रवरं विभुम्।
व्योमिर्भिनःसरद् बाह्ये घ्यायेत् सृष्टचाविभासकम् ॥ २।
तद् ग्रस्तसर्ववाह्यान्तर्भावमण्डलमात्मिन ।
विश्राम्येत् पुनरप्येविमत्यभ्यासात् प्रथात्मनः ॥ ३॥

इति ध्यानम् सम् । तच्च बुद्धिलक्षणेनाणुना भेदिनश्चयात्मनेत कृतमित्याणवम् । किश्चत् प्राणीच्चारणक्रमेण स्वरूपलाभमेति, तत्र स्वनावे पूर्वं
बाधात्मीन आक्रान्त्यां प्राणस्विष्ठित । ततांऽमौ प्राण उल्लमित । मय पूर्यित ।
तत्रेकीभवित । सोऽयमुपसंहर्न्मारभते । संहृत्य पूर्णीभवित । यडेना आनन्दभूमीरनुसन्धते । इति सप्तविश्वान्तयः । प्रत्येके च न विश्वान्त्यावभासेन । तस्या
विश्वान्तर्यत् तद्रूपं तमुन्मिषद्रूपमुन्मिषितरूपं सङ्घट्टात्मकोभूतिमिति त्रित्वम् ।
तदेव विसर्गत्रयं व्यक्तादिलिङ्गत्रय च । तत्रापि प्रत्येकं प्रवेशतारतम्यादानन्द

द्वादश महाशक्तियों का उल्लास कालीतत्त्व में होता है। वर्ण रूप में द्वादश उल्लास 'अ' से 'ऐ' तक पूर्ण हो जाता है। 'ऐ'कार वृद्ध त्रिकोण और विश्व को विश्वान्त करने वाला इच्छा प्रधान अनुत्तरतत्त्व है। इसकी कलना का विश्वण तन्त्रसार में द्रष्टक्य है। इन शक्तिय की रिश्मयों से संविलित चक्रव्वर रूप विश्व परमिश्व हो अनुत्तरतत्त्व ('अ'कार ) रूप परम शिव है। इन्हों से मुख कण्ठ आद से हम समस्त वाङ्मय का निकलत हुए अनुभव करत है, उसो प्रकार यह सारा भाववर्ग परम शिव से हा वानः सृत होत दुए अनुसन्धान करना चाह्ये। इस तरह शाक्त अन्तावलास बाह्य विलास रूप में पारणत हा जाता है। २॥

यह सबदा भ्यानव्य है। कि, उसा परमतत्त्व सं ग्रस्त यह सारा अन्तर और बाह्य विलासाल्यास भा है। इन सबका स्वास्म में भो नादात्मक अन्तर्गभ ५५ में ध्यान और अभ्यान करना चाहिये। स्वास्म विश्वान्ति का

तन्त्रसार आ• ४ पृ• १३४-१३५ शक्ति प्रकाशन (बाराणसी) १९५ श्रो• त०—२९

उद्भवः कम्पो निद्रा धूर्णिरित्यवस्थाः, उत्तरोत्तरभ्याप्य्युदयात् । त्रयश्च प्रधानं विसर्गा योगिनीति, हृदयानन्द-सम्प्रदायलभ्या इत्यष्टात्तरशतभेदेयम्च्चारण-भूमिः । तत्रैव श्रीसृष्टिसंहारवीजोदय अत्यलम् ।

एवं बुद्धिप्राणद्वारेण यः प्रवेशः स आणवः। प्रविष्टस्तु शाक्तशाम्भव-धारामेवाधिशेते। आह च-

मा० पा०

# जहु जो णिब्बह धातु उइ रविसासबहण सउद । आहि दे अणुग आणपहि मिन्चिअउल्ल मिउद ॥ १ ॥

भावन, यागी साधक को स्वात्म स्वातन्त्र्य को प्रथा से प्रथित कर देता है। यह एक प्रकार बाह्य बिलास का उपसंहार भी माना जा सकता है। यह ध्यान की प्रक्रिया का माहात्म्य है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि, ध्यान समावेश से भी स्वात्मबोधारमक मुक्ति सम्भव है।। ३॥

इस प्रकार इन तांनों रलोकों में घ्यान प्रक्रिया के महत्त्व का प्रतिपादन किया गया है। ध्यान बुद्धि के माध्यम से सम्पन्न होता है अर्थात् बुद्धि रूप आणव लक्षण रूप ध्यान प्रक्रिया भी भेद के निश्चय में हो अपनी द्यान की वृत्ति को परिलक्षित करतो है। इससे यह मिद्ध हाता है कि, ध्यान भो आणव भाव है। अधिकांश साधक प्राणोच्चार कम मे स्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं। प्रश्न उपस्थित होता है कि यह 'स्व' भाव क्या है? और प्राण कहाँ रहता है? प्राणोच्चार के पहले प्राण सांवद 'स्व' भाव रूप भाव रूप वोधकी अधिकृत मीमा में अपने परम सूक्ष्म स्वन्द भाव में रहता है। वही बोध की आकान्ति मानो जातो है। उसके बाद संविद् स्वयं प्राण रूप मे परिणन मानी जातो है। पुनः अपान रूप मेय भाव का संविधत करते हैं। वहाँ प्राण कपान का ऐक्य भी हो जाता है। पुनः उपमंहार का

१. तन्त्रोच्चय के तृतीय क्लोक में नन्त्रसार से पाठभेद—'विद्यान्यन् भावयेत् योगी स्यादेवं स्वात्मन: प्रचा' तन्त्रसार छा॰ ५ प ० १६१

HIO TIO

हिमणिम्म विभाइम आसंह।रइजिज पुणु अउ अहिपुरा बीसगिआ ।

एहु तपसरु पुरो आच्छइणि अबल पसरइ सोच्चिअ परइ संघठ्ठा ॥ २ ॥

शो० पा०

जिंह जो णिम्बइ धाउ उइ रिव-सिस-दहण-सरूइ। आहिडेविण गअण-पिह, सु चिचअ उल्लिसि रूइ।। १॥

बारम्भ होता है अर्थात् पूर्णिमा के बाद अमाकेन्द्र में प्राणापान समाहित होने के लिये अर्ध्व की ओर प्रस्थान करते हैं। प्राण उन्मना में पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। ये छः आनन्द को भूमियों हैं। इन्हें कमशः निजानन्द, निरानन्द, परानन्द, ब्रह्मानन्द, महानन्द और चिदानन्द कहते हैं। सार्वारम्य की दृष्टि से सातवों भूमि जगदानन्द की मानो जातो है। यह विश्वान्तिधाम है। प्राणोच्चार साधना की यह मुक्ति प्रक्रिया है, जिस पर चलकर साधक इसी से स्वरूप को उपलब्ध हो जाना है।

साधना की विश्वान्तियों की पड़ाव भूमियां अपनी विशिष्टताओं के लिये अपना पृथक् पृथक् महत्त्व रखनी हैं। इन्हें नीन दृष्टियों मे भी अनुभूत कर मकते हैं। सर्वप्रयम मंविद् मे प्राण उन्मिपट्य में स्पन्दित होता है। दूसरी दशा में उसका उन्मिपित रूप प्राणोचचारभाव मे विश्व जीवन का आधार बनता है। तीसरी अवस्था में उसके समानाद्य में पूणिमा और अमाकेन्द्रों में मंघट्ट होता है। यह प्राणोचचार की त्रिस्वमयी दृष्टि है।

इसके अतिरिक्त व्यक्तादि लिङ्गत्रय की भी एक दृष्टि यहाँ काम करती है। उच्चार जिस समय पर विश्वान्ति दशा में रहता है, उस दशा को गलिताशेष वेदा दशा कहते हैं। जब प्राण उन्मेष को और उन्मुख होता

इलो॰ २-१

हि अअम्मि विभासइ उवसंहरइ जि

पुणु णिअरूआंह वरु विसमिअ।

एहु अबसरु वरु अच्छइ णिअबलु

पसरइ सोचिचअ पूरइ संघट्टइ।। २।।

सं॰ छाया

यत्र यो निर्वाति धातुः स रवि-शशि-बहन-स्वरूपे । आहिण्डच गगनपथे स एव उल्लस्य रूपेण ।। १ ।।

हैं, उसे जिन्मषद्वय दशा कहते हैं और प्राणाच्यार में यह उन्मिषतवेय दशा होती है। इन्हें हा लिङ्गवय दशा कहते हैं। यहां विसर्ग त्रय दशा भी कहलाती है क्योंकि इसमें स्पन्दमानना का एक एक विश्वान्ति के बाद विसर्ग कला के आश्रय से हा प्राणाच्यार प्रचलित होता है।

इनमे अनुप्रवश की अनुभूतियों से भी साधक परिचित होता है। जैसे—ं. पहले पूर्णता के आश्रय से 'आनन्द' की अनुभूति हातो है। २. पश्चात् शरोर रहित अवस्था में आराह को 'उद्भव' रूप से अनुभूत करते हैं। ३. 'कम्प' को दशा का अनुभव स्वात्मसत्ता में जागरूता के कारण देहाध्यास की दुष्प्रवृत्तियाँ कांप उठता हैं आर शायिष पड़ जातो है।

४र्थ अवस्था में क्रिन्बता के विख्य से जो सान्त आती है, उसे 'निद्रा' की संज्ञा प्रदान की जाता है। ५वों दशा 'धूणि कहलातो है। यह एक ऐसी विश्वान्त की अवस्था है, जिसमें अयस्तज व्यापकता आ जाती है। 'स्व' की देहातम सीमा का समान्त के अनन्तर सार्वात्म्य की सर्वमयता में व्याप्त होने का यह आनन्द है। स्व से सर्व में उपलब्ध हाने का यह धूर्णन व्यापार है। इसे हो 'धूणि' नज्ञा दो गयो है। यह एक महादशा है'।

१. श्रीतः बा॰ ५।९४। १०१-१०८, १११। मा॰ वि॰ ११।३५

हुदये विमर्शयति उपसंहरति एव पुनः निजरूपे वरं विश्वम्य ।

एष अवसरः वरः अस्ति निजवलं

प्रसरित स एव पूरयित संघट्टयित ॥ २॥

इस प्रकार आनन्द क्याप्ति से लेकर घूणि न्याप्ति तक उत्तरोत्तर क्याप्त्युत्कर्ष अपनी सर्वोच्च दशा में आरूढ हो जाता है। यह ऊडवं कुण्डलिनी अवस्था भी मानी जाती है। इस प्रकार साधक भूत समावेश से उठकर तत्त्व समावेश में पहुँच कर आत्म समावेश का स्पर्श कर लेता हैं। इस प्रकिया में एक एक अवस्था का विसर्जन करते हुए ऊनर पहुँचते हैं। अतः इसे विसर्ग कहते हैं।

जहाँ तक 'विस्मां' का प्रश्न है, यह एक साधन-प्रक्रिया द्वारा उत्तरोत्तर उल्लास का कम है। वर्षा में विसर्गशिक का उल्लास हो महस्बपूर्ण माना जाता है। यह एक पारिमापिक शब्द है। 'योगिनो' शब्द मो रहस्य गभं अवस्था को व्यक्त करना है। अनुनर उच्छा और उन्मेष तस्य से आनन्द, ईशन और क्रीम का उल्लास विसर्ग योगिनो शिक्त द्वारा होता है। वर्षा की खडरमुद्रा में 'योनि' भो योगिनो कहलाती है। वहाँ निरंश प्रवृत्ति से विसर्ग का आनन्द उप रुख्य होना है। हृदय में प्रवेश ही हृदयानन्द है। यह भी पारिभाषिक जब्द है । तन्त्रोच्यय नामक इस प्रन्थ में शब्द संकेत मात्र से साधना प्रक्रिया में प्रवेश को ओर संकेतित किया गया है। सम्प्रदायों में तरह तरह से प्रधाननया 'विसर्ग' का प्रयोग कर रहस्य का उद्घाटन करते हुए विशेष विशेष अनुभूतियों के स्तर प्राप्त करने को प्रक्रिया अपनायो गया है। उनका स्वाध्याय कर इने प्रयत्तपूर्वक निद्ध कर उपलब्ध किया गया है। वस्तृतः तत्त्व समावेश को हो यह प्रक्रिया है। शैबो शक्ति का स्पन्दात्मक उल्लास ही विसर्ग माना जाता है।

रै. श्रात बा ५। ५० -८० रे. श्रीत बा ५। ५१

#### मा० पा०

आआहि सत्तावयहि वितर्ग तित बहुतताहि विपञ्चावघटइ । हिअअ विसङ्गतए सत अष्टोत्तर सिव भूमिप ॥ ३ ॥ सथ बुद्धि पवण परिसोलणिण पवत्य । परिपसिहु भव दुरदलणिण साइत आनन्दभर ॥ ४ ॥

इन वर्णनों से यह स्पष्ट हो गया है कि, उच्चार की १०८ भेदमयो भूमियाँ हैं। इन सब की विशिष्ट स्तरीय अवस्थाओं की अनुभूतियाँ सिद्ध साधक की हो जाती हैं। उच्चार भूमि से हो सृष्टि, स्थिति और संहार नामक तोनों शक्तियों का उल्लास अनुभृत होता है। एक तरह से यह बीजात्मक स्थितियाँ है। यहो भाव उच्चार शब्द में भी अभिष्यक होता है।

उक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि, वृद्धि के माध्यम से देह और प्राणतत्त्व को आश्रित कर आणव समावेश में अनुप्रवेश हो जाता है। जो व्यक्ति आणव स्तर की साधना में सिद्ध हो जाता है, वह शक्ति और शाम्भव समावेश स्तर को भी उपलब्ध करने में समर्थ हो जाता है। इनमें जिन उपायों का आश्रय लेते हैं, वे आणव, शाक्त और शाम्भव उपाय कहलाते हैं। अणु पुरुषों को श्रेयः सिद्धि के उद्देश्य से सर्वप्रथम आणव उपाय का ही आश्रय ग्रहण कर आगे बढ़ना चाहिये। यह प्रथम सोपान है। इसको पार कर ही अपर के सोपानों पर चढने में सौविष्य रहता है।

प्राकृत क्लोकों के माध्यम से इन तथ्यों की ओर अध्येता का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। यहाँ उनको संस्कृत छाया भी दो गयो है।

अग्नि प्रमाता, सूर्य प्रमाण और सीम (शक्ति) प्रमेय तत्त्वीं का उल्लास ही यह विश्व विस्तार है। यह विश्वात्मक प्रतिविम्बात्मक प्रसार विशिष्ट वैचित्र्य के चमत्कारों से ओत प्रोत है। विश्व विस्तार में धरा से सदाशिव पर्यन्त सभी तत्त्व धातु हैं। ये मानो सृष्टि के सोत्कार की हवा में बह रहे हैं। इनके आकाश का आनन्त्य अप्रकल्पनीय है। इसी

शो० पा०

आर्आहं सत्तात्यहि विसन्जइ तिविहु अ ताहि वि पंचावत्यहि । हिअअ विसंगत ए सअ-अट्टोत्तर सिव-भूमिए ॥ ३ ॥ सत्थ-बुद्धिए पुणु परिसीर्लाणण पसत्य । परिपसिहु भव-दुह-दलणिण मुद्दउ आणंदभर ॥ ४ ॥

सं० छाया

आभिः सप्तावस्थाभिः विसर्जयति

त्रिविषं च ताभिः अपि पश्चावस्थाभिः । हृदयविसङ्गतये शतमब्टोत्तर शिवभूमौ ॥ ३ ॥

अनन्त आकाश में नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी समना और उन्मना के आकाशों में और इसके अतिरिक्त चिदाकाश की चिन्मयता में कैसे, किस तरह कहाँ अणु परमाणु सूक्ष्म-स्थूल रूपों में ये तत्त्व रम रहे हैं, यह सब गगन के आहिण्डन से हो जात हाता है।

गगन का आहिण्डन हो 'अभ्यास' है। अभ्यास के बल पर इस उल्लास के रहस्य का उद्घाटन हो जाता है। इस स्तरीय विज्ञान को उपलब्ध कर माधक 'हृदय' केन्द्र में स्वात्म विमशं करता है। विमशं से सृद्धि का सीत्कार प्रारम्म होता है। विमशं से हो उपसंहार घटित होता है अर्थात् विश्वात्मकता के आवरण का निराकरण करने के उपरान्त 'निज' रूप में विश्वात्ति का सीभाग्य प्राप्त करता है।

यह जीवन की सार्थकता का क्षण होता है। इसे शास्त्र 'वर अवसर' की संज्ञा प्रदान करता है। इसमें हो स्वात्म को परमात्मा में व्याप्ति होती है। यही स्वात्म के बल का प्रसार माना जाता है। ऐसा साधक ही 'पूर्ण मेवाविशब्यते' के औपनिषदिक न्याय के अनुसार विश्व का सम्पूर्ण प्रपूरण

# स्वस्थ-बुद्धचा पुनः परिज्ञोलनेन प्रज्ञास्तम् । परिपश्य भव-दुःख-दलनेन मुदित आनन्दभरः ॥ ४ ॥

॥ इति पञ्चममाह्निकम् ॥

करता है और अणुओं का संघट्ट कर नया अभिनव सृष्टि संघट्ट करने में समर्थ हो जाता है ॥ १-२॥

ध्यान की उक्त सात अवस्थाओं का सम्यास कर साधक देह प्राण सोर बुद्धि का भी विसर्जन कर देता है। तदुपरान्त आनन्द, उद्भव, कम्प, निन्द्रा और घूणि नामक पांच अवस्थाओं को पार कर 'हृदय' नामक परमात्म केन्द्र में 'विसङ्गित' अर्थात् विशिष्ट छप सङ्गमन को उपलब्ध हो जाता है। इस तरह ध्यान को १०८ अवस्थाओं का अम्यास कर शिवभूमि में प्रवेश पा जाता है।

वृद्धि का 'स्वस्थ' विशेषग विशेषरूप से विचारणीय है। 'स्व' में स्थित होकर 'विमर्च' को उपरुष्ध होना हो स्वस्थ वृद्धि है। इस शक्ति के द्वारा प्रशस्त परिशोलन होता है।

विश्वात्मक 'सर्व' का, इसके बीज रूप 'स्व' का और सर्व तथा 'स्व' में व्याप्त शिव का साक्षातकार हो जाता है। यही परिपच्य किया का स्वार्थ है। अब कुछ करता शेव नहीं रह जाता। यह भव जिसे पहले दुःख समझा जाता या —अब उसका निराकरण हो जाता है। यही दुःख का वास्तविक दलन कहलाता है। इसा सुपिणाम हा आनन्द निर्भर' स्वात्म का शेव महाभाव में उपलब्ध होना हैं। वह यहाँ घटित हो जाता है। ४॥

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्याभनवगुष्न विरचित डॉ॰ परमहंसिमश्रकृत नीर-क्षीर-विवेक भाषा भाष्य संविलत

श्रो तन्त्रोच्चय

ात पञ्चम आह्निक परिपूर्ण ॥ ५ ॥

### भीमम्महामाहेक्वराचार्थाभिनवगुप्तविरचिते डॉ॰ परमहंसिमभकृत-नीर-जीर-विवेक भाषाभाष्य संवकिते

### तन्त्रो च्चये

### षळमाह्निकम्

अधुनेदमिभधीयते—इह द्विवधं वैचित्र्यं लोकस्य भेदभ्रान्ति करोति, क्रियाकृतं मूर्तिकृतं च । तत एव कालदेशी भेदकौ प्राहुः। तत्र क्रियाकृतं वैचित्र्यं स्वात्मविजिम्मतमेव पश्यति स्वप्तवन् सङ्कल्पवचच । तथाहि—

> महामाहेश्वराचार्यंवर्याभिनवगृप्रविरचित बाँ० परमहंसमिश्रकृतनोर-क्षीर-विवेष्ठ भाषाभाष्य संविलत

### तन्त्रोच्चय

#### 471

### छठां आह्निक

इस आह्तिक में शास्त्रभार एक अधिनव दृष्टिकोण का अभिनव अभिन्यञ्जन कर रहे हैं—

इस विश्वास्मक प्रसार में दो ऐसे वैचित्र्य दृष्टिगोचर होते हैं, जो मेदारमक भ्रान्ति उत्पन्न करत हैं। य दानों वैचित्र्य हैं—१. कियाकृत मेचित्र्य और २. मूर्तिकृत वे.चत्र्य। कियाकृत वैचित्र्य से काल भेद की भ्रान्ति होता है। इसो तरह मूर्तिकृत वैचित्र्य से देशभेद की भ्रान्ति जन्म लेती है। इन दोनों में कियाकृत वैचित्र्य स्वात्म को विज्नम्भा मात्र है। स्वात्म विज्नम्भा आत्मतत्त्व को जंभाई के समान हो एक स्वतः स्फुरित किया है। खेल भी और काडा भी कोई विकास या फेलाव को प्रक्रिया भो स्वात्म को

संविद्र्यस्यात्मनः प्राणशक्ति

पश्यन् रूपं तत्रगं चापि कालम्।

साकं सृष्टिस्थेमसंहारचक्रै-

### नित्योद्युक्तो भैरवीभावमेति ॥ १ ॥

सिवदेव हि प्रसरन्तो प्राणनानुरूपा सस्पन्दा सतो स्पन्दनोच्छलत्वात् कालप्रसारमारमते । इति प्राणशकौ सकलं कालं विलापयेत्, तां च संविदीति संविदः स्पन्दितमात्रं यत् तदेव बहिः सृष्टिमंहारानन्त्यवेचित्र्यम् । आह च—

विज्म्भा ही है, परमात्मस्तर पर यह इच्छात्मक स्पन्द है और चर्मा स्तर पर मनुष्य की क्रियाशीलता है। इससे यहं को तुष्टि होती है।

यह दो प्रकार से बनुभूत होने वाला सत्य है। प्रथम स्तर पर यह स्वप्न के सदृश विकसित होता है। दूसरे स्तर पर सङ्कल्पों में अनुभूत होता है। यहाँ परमात्म तत्त्व से विस्फूर्त किया और भूति वैचित्र्य सम्बन्धी एक इलोक द्वारा इस तथ्य का उपवृंहण कर रहे हैं—

साधक संविद् रूप स्वात्म-तत्त्व को प्राण शक्ति के स्वरूप का बनुसन्धान रूप दर्जन या आन्तर अनुभव करता है। साथ हो वहाँ घटित सृष्टि, स्थिति यौर मंहार चकों द्वारा अनुभूत काल का भी अनुभव करता है। यह कियाकृत काल वैचित्र्य की अनुभूति रूप हो होता है। इस अनुसन्धान या अनुदर्शन में सातत्य अपेक्षित हाता है। इस तरह नियमित रूप से निरन्तर उद्युक्तता का साधना में अप्रतिम महत्त्व है। सतत युक्त योगी अवश्य ही भैरवी भाव में उपलब्ध हो जाता है॥ १॥

शास्त्रकार संवित् तत्व के समुन्छलन और काल प्रसार के सम्बन्ध में अनुभूत तथ्य का स्पष्टोकरण कर रहे हैं—

उनका कहना है कि, काल प्रमार की मूल हेतु संविद् शक्ति ही है। 'प्राक् संवित् प्राणे परिणता' सिद्धान्त वाक्य के आधार पर यह स्पष्ट रूप से मा० पा०

सअल प्रआस रूउ संवेअण फन्दतरङ्गकलण तहु पाणुर । पाणबभन्तरस्मि परिणिटुउ सअलउ कालपसरु परिआणु ॥ १ ॥

जह उल्लसइ जइ विश्णिरुज्जइ पवनसत्ति तह एहु महेसर । सिट्टियलअं भासइअ णिमज्जइ

सो अता णउ वित्तह साअह।। २।।

तं० सा० आ० ६

कहा जा सकता है कि, इसका सर्वप्रथम प्रसार प्राणना वृत्ति हो है। प्राणना प्राणापानवाह की ही प्रक्रिया है। श्वास मे हो सारा जोवन सूत्र निहित है। ऐसी अवस्था में संविद् को 'सस्पन्दा' कहते हैं। स्पन्दारमक उल्लास या उच्छलन में ही कालतत्त्व निहित है। सस्पन्द उच्छलन की साणात्मक अनुभूतियों में काल आकलित होने छमता है।

साधक इस प्रक्रिया का साक्षी होता है। वह जागरूक भाव से काल प्रसर के स्पन्दों का आनन्द ले रहा हाता है। वह साधना के कम में अब इस कालात्मक प्रसर को प्राणशक्ति में समाहित करने की प्रक्रिया अपनाता है और काल प्रसार को प्राणशक्ति में विलापित करने में समय हो जाता है। विलापन की विधि में उतरे विना इसका सिद्धि नहीं होतो। सिद्धि को ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से ही शास्त्रकार ने 'विलापयेत्' विधि लिङ् को किया का प्रयोग किया है।

दूसरा सोपान प्राण को संविद् में विलापन को साधना से शुरू होता है। उसके सिद्ध होने पर साधक क्वामजित् हो जाता है। क्वासजित् साधक सर्वदा स्वात्मस्य रहता है। वह समग्र सृष्टि-संहारात्मक वैचित्र्य को देखकर गोo पाo

सअल-पआस-रूअ संवेअण

फंद-तरंग-कलण तहु पाणु।

पाणब्भंतरस्मि परिणिट्टिउ

सअलंड काल-पसर परिआणु ।। १ ।।

जह उल्लसइ जह बि णिरुझइ

पअणसत्ति तह एहु महेसर ।

सिद्ठिपलअं भासइ अणिमज्जइ

सो अत्ताणउ चित्तत्त-साअर ॥ २ ॥

त० सा० आ० ६

श्रान्त नहीं होता वरन् संविद् के स्पान्दत भाव के स्फुरण पर मुग्ध होता है । बाह्य जगत् में भी स्पन्दित वैचित्र्य का अनुदर्शन करता है।

इस सम्बन्ध में दो प्राकृत स्वोतज्ञ इलोकों के माध्यम से विषय का और भी उपबृंहण कर रहे हैं—

संवेदना संवित्ति का धर्म है। यह प्रकाशरूपा है। सकल का समग्र भोर कला सहित दोनों अर्थ यहाँ निहित है। सकल के साकत्य की दृष्टि से यह विद्य व्याप्त है। कला साहित्य की दृष्टि से वह सस्पन्दा है। प्राणना पृत्ति हो संवित्ति की कला है। यह सब प्रकाशरूप है। प्रकाश से प्रतिफलित है और बोध में निर्वाध रूप से प्रकाशित है।

मंविन्ति को स्पन्दात्मक तारिङ्गकना में संवेदना का आकलन होता है और यह जात हा जाता है कि, उसी मे प्राण का भी प्रस्फुरण हो रहा है। शास्त्रकार मानो साधक वृन्द को हो सम्बोधित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि, इसे जानो, समझो, गुनो और यह धारणाबद्ध भाव से निर्धारित कर लो कि, सकल कालप्रमण प्राण में ही परिनिष्ठित है। अभ्यन्तर शब्द प्राणस्पन्द को आन्तिण्कता को और ही संवेत कर रहा है॥ १॥ सं॰ छाया

सकलप्रकाशरूपा संवेदना स्पन्दतरङ्ग-

कलना तस्याः प्राणः।

प्राणाभ्यन्तरे परिनिष्ठितः सकलः

काल-प्रसरः परिजानीहि ॥ १ ॥

यथा उल्लसित यथा अपि निरुध्यति

पवनशक्तिः तथा एव महेश्वरः ।

सुष्टिप्रलयं भासियत्वा निमज्जयति

स आत्मानं चित्तत्त्वसागरे ॥ २ ॥

पवन शक्ति कभो अपने पूरे उल्लास में प्रभञ्जन को संज्ञा से विभूषित होती है और कभी निरोध की स्थिति में इतनो मन्द हो जाता है कि, सांस लेना भी दूभर हो जाता है। पवनरूपा प्राण शक्ति का भी यही कम है। कभी अल्प-अल्प, कभी उध्वंच्वास और अन्त में हृद्यित का निरोध। यही स्थिति सृष्टि के उत्स स्वरूप महेश्वर ईशान की भी है। महेच्वर संविद्वपुष् परमेश्वर का यह उल्लास शाध्वन वर्तमान में घटित शाइवत सल्य है। 'उल्लिसीत' किया शाइवत वर्तमान की क्रिमक सिक्यता का संकेत कर रही है।

उसी तरह निरुध्यति किया भी वर्तमान कालिक किया है। यह संहार का उपक्रम है। अर्थात् संविद्वपूप् परमेश्वर, सृष्टि रूप से शाश्वत उल्लिसित है। वही मंहार रूप से शाश्वत निराधरत भी है। वह सृष्टि को अवभासित करता है और स्वेच्छ्या निर्माज्जत भी कर देता है। स्वयम् भी स्वात्म को चित्तस्वरूपी चैतन्य क महोदिष में । मलकर आन्दोलित भो होता है। साधक भी पवन शक्ति, प्राणशक्ति और महेश्वर शिव की तरह स्वात्मसत्ता को चैतन्य के महोदिध में मिलाकर शाश्वत वर्त्तमाननिष्ठ हो जाता है। २॥ एवं प्रक्षाणकात्रा बङ्काः कालग्राम कर्रात । मूर्तिवं विश्वकृताऽपि याऽयं प्रपञ्चः म एव शरोरात्मना घटपरात्मना च वर्तमानो भोक्तृत्वं भागायकरणत्वं कुर्वाणं भेदमयभासयत्वद्वं तभावता प्रतिहत्तोत्ति स्वात्मत्येव संविद्षे एकोभावेत भावनीयः । तथा हि ब्रह्माण्डं प्रकृत्यण्डं चामङ्ख्यभेदं तत्कारणं चैकैकरूपम् । भायाण्डं शक्त्यण्डमित्येतानि चत्वार्यण्डानि निःसङ्ख्येभ्वनाधिपतिभिश्च

किया को काल प्रमारमयो विचित्रता को विलापित करने का सामर्थ्य सर्वेदवर शिव में शादवत वर्तमान है। साधक भी इस स्तर पर विराजमान होकर काल सम्बन्धी सभी अश्व द्धारों का समूल उन्मूलन कर डालता है। इसे कालग्रास का अलंग्राम रम कहते हैं। इस अवस्था में पहुँचने पर किया शक्ति की काल सिक्यता की वह आत्मसात् कर लेता है।

जहाँ तक मूर्ति वैचित्र्य का प्रश्न है, इसके भी प्रपञ्चों का आनन्त्य अप्रकल्पित है। इसका पहला प्रतीक स्वयं शरीर है। अन्य प्रतीकों में घट पट, रक्तपीत, खाद्य पेय आदि पदार्थ आते हैं। इन्हें देखकर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि, इनको दो दृष्टियों मे विमर्श का विषय बनाया जा सकता है—

१. भाक्तृत्व दृष्टि और २. भोग्यत्व दृष्टि । शरोर धारक भोक्ता हाता है और अन्य पदार्थ भोग्य या भोगांपकरण । वह स्वयं भाक्तृत्व का भा आनन्द लेता है और उपकरणों के माध्यम से जोवन का आनन्द लेता है । यह कितना सुखद आश्चर्य है कि, इस तरह वह स्वयं भेद को अवभासित करता है । साथ हो अपनो अद्वैत सत्ता का चुनौती दे डालता है । यह अपने ही विरोध प्रदर्शन को कोडा का कोशत्य है । यह भेद वंचित्र्य स्वात्ममंविद् रूप में ही उल्लिसित होता है । साधक को चाहिये कि, वह इस भेदाभेद वैचित्र्य का स्वात्मसंविद् से एकाभावमय स्पन्द रूप से भावन करे ।

एकी भावमय भावन में पाँचों अण्ड जिन्हें आगम पञ्चिपण्ड भो कहता है, अध्यतिरिक्त हैं, यह दृष्टि अपनायी जाती है। ये पाँचों इस प्रकार हं— विचित्रेर्व्याप्तानि त्वातमहृदयदपंणान्तः—प्रतिबिम्बितानि संप्रयस्तत्रेव च लीनानि संवेदयमानस्त एव चोल्लसितान्यवलोकयन् विश्वात्मतां विश्वोतोर्णत्वं विश्वकर्तृत्वं विश्वव्यापकत्वं विश्वपूर्णत्वमखण्डितत्त्वं स्वतन्त्रत्वं संविद्रपृश्वं चारमनो जानात्येव । ब्राह च—

मा० पा०

#### परमेसरसासणुसुणिरूइउ सणिवि

सुणिविमलअ अद्धाणउ ।

झहुज्झतिससरिपवणि संवेअ

णिअ वेक्खन्तउ पहुरद्द परिजण्णु ॥ ३ ॥

१. ब्रह्माण्ड, २. शक्त्यण्ड, ३. मायाण्ड, ४. प्रकृत्यण्ड और ५. पृथ्वयण्ड । इनमें ब्रह्माण्ड रूप शेवाण्ड में हो सबका अन्तर्भावन किया जाना चाहिये। इतके बाद कमशः शिक्त व्याप्ति का क्षेत्र शक्त्यण्ड ब्रह्माण्ड में हो अन्तिनिहित है, यह भावन करना उचित है। शक्त्यण्ड में मायाण्ड, मायाण्ड में प्रकृत्यण्ड, प्रकृत्यण्ड में पृथ्वयण्ड अन्तिनिहित हैं, यह भावन करते हुए इनमें असंख्य चित्रविचित्र भुवनों और भुवनाधिपतियों से व्याप्त इस अनन्त विस्तार के ऐक्य का भावन करना चाहिये। इसमें पृथ्वयण्ड से ऊपर की मोर ऐक्यभावन करते हुए शैवाण्ड तक पहुँच कर केवल शेव महाभाव की व्याप्ति का आनन्द योगी प्राप्त करता है। इसलिये शिव को पञ्चिपण्डनाथ भी कहते हैं। इसकी सिद्धि में पञ्चिपण्डनाथ के एकाक्षर मन्त्र का जम भी किया जाता है। यह परात्रोशिका शास्त्र में विशव रूप से व्याख्यायित है।

एकी भावन में अभो दो बातों को चर्चा शेष रह जाती है। पहली अनुभूति यह है कि, ये पाँचों एक एक अण्ड के कारण हैं। जैसे पृथ्वपण्ड कर्म का कारण प्रकृत्यण्ड प्रकृत्यण्ड, का कारण मायाण्ड, मायाण्ड का कारण शक्यण्ड और शक्यण्ड का कारण शैवाण्ड है। अनन्त भूवनों का अधिष्ठान इनमें है।

शो० पा०

परमेसरु-सासण-सुणिरूइउ सुणिवि सअल-अद्धाणउ पुण्णु ।

झत्ति सरीरि पवणि संवेअणि

पेक्खंतउ पफुरइ परिउण्णु ।। ३ ।।

सं० छाया

परमेश्वरशासनसुनिरूपितः

श्रुत्वा सकला<mark>ध्वा पुण्यः।</mark> झटिति शरीरे पवने संवेदने

> प्रेक्षमाणः प्रस्फुरति परिपूर्णः ॥ ३ ॥ तं० सा० मा० ७

#### ॥ इति षष्ठमाह्निकम् ॥

दूसरा बात जिसे जानना साधक के लिये अत्यन्त आवःयक है, वह स्वह कि, साधक आसन पर विनाजमान होकर स्वातम का अनुमन्धान करे। उस दशा मे अपने हृदय रूपी दर्पण के नैमंल्य का अनुसन्धान करे। स्वातम हृदय दर्पण के नैमंल्य में आपण्डयण्ड शंबाण्ड पर्यन्त संपत्तित प्रतिबिम्ब का आकलन करते हुए स्वातम विस्तार में हो इस अनन्त अनन्त भुवन विस्तार लीनता की संवेदना का आनन्द ले आर उनके उल्लाम का भी अवलाकन करे।

इससे साधक विश्वातमा के विश्वपयत्व का विश्व बन जाता है। यह प्रस्यक्ष अनुभव करने लगता है कि, मैं शिवरूप हूं और विश्वोत्तीर्णताविभूषित हूँ। इस प्रपञ्चात्मक विश्व के कर्त्तृत्व, मातृत्व, व्यापकत्व, खण्डात्मक होते हुए भी इसके अखण्डितत्व, इसके स्वातन्त्र्य और सबसे बढ़ कर स्वात्म के सीबद्रपस्य का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। इस सम्बन्ध में प्राकृत व्लोक का प्रणयन कर शास्त्रकार ने उसमें अपने सार्वज्ञबाध को प्रतिबिम्बिन कर दिया है—

परमेश्वर शिव का शासन सार्वित्रक है, यह बद्धमूल धारणा द्वारा साधक सुनिरूपित कर लेता है। आप्तों और गुरुजनों के अनुभृत सत्य-सिद्धान्त वाक्यों को सुनकर कला, तत्त्व, भुवन वर्ण, पद और मन्त्र रूप सभी अध्वा वर्ग के ऐक्यानुभव का पुण्य प्राप्त कर लेता है। उपासना के इस स्तर पर पहुँचकर उसकी साधना धन्य हो जाती है। अब वह इस शरीर को विश्व शरीर रूप में, पवन को विश्व प्राण रूप से और सबदन को विश्वसांवित्त रूप से देखता हुआ श्वेवमहाभाव में प्रतिष्ठित हा जाता है। स्रगता है, वह स्वयं सर्वपूर्ण परमेश्वर रूप में प्रस्फुरित हो रहा है।। ३।।

> श्रोमनमहामाहेश्वराचार्यवयंश्रोमदाभनवगुप्त विराचित ढाँ॰ परमहंसिमश्रकृत नोर-क्षोर-विवेक भाष्य संवलित श्रीतन्त्रोच्चय का छठाँ बाह्निक परिपूर्णं॥ ६॥

# श्रीयन्महामाहेक्बराखार्याभिनवगुप्तविरिचते डॉ॰ परमहंसमिश्रकृत नीर-क्षोर-विवेक भाषाभाष्य संवितते

# तन्त्रोच्चये

## सप्तममाह्निकम्

तत्र भुवनजातस्य समस्तस्य तत्त्वमात्रक्ष्यत्वं स्वभावः । तानि च षट्त्रिंशद्वेद्यभूमिपिततानि । संविद्र्षं तु सप्तित्रिंशम् । तदप्युपदेशादौ वेद्यमुप-चारेणेति सर्वथा यदवेद्य स्वतन्त्रं तदष्टात्रिंशम् । तान्येतानि सर्वतत्त्वानि सर्वस्थितानि । तथाहि—

> श्रीमन्महामाहेश्वराचार्य-श्रीमविमनवगृप्तविरचित इाँ० परमहंसिमश्रकृतनोर-क्षीर-विवेक-हिन्दीभाष्यसंवलित

## तःत्रोच्चय

977

### सप्तम आह्निक

अाणव समावेश के स्थान-प्रकल्पन परिवेश का हो प्रधान अंग मुबनाध्वा है। विश्व के इस अनन्त विस्तार प्रसार में जितने भी भुवन हैं, वस्तुतः उनका 'स्व'भाव तत्त्वान्मक ही है। सभी ३६ वेद्य भूभियां में ही प्रतिष्ठित हैं। इसमें संवित्तत्त्व का परिगणन नहीं है। इसे मनीषी संतीमवाँ तत्त्व कहते हैं। कुछ विचारक यह कहते हैं कि, उपदेश में अवस्था में उपचार की दृष्टि से इसमें भी वेद्यत्व को झलक आतो है। अतः यह भो अन्तिम तत्त्व नहीं। जो सर्वथा अवेद्य है, जहाँ वेद्यभाव का सर्वथा अभाव है, उस तत्त्व को ही परम तत्त्व कहा जा सकता है। वही स्वतन्त्र तत्त्व होना चाहिं । उसे हम अड़तीसवाँ तत्त्व कह सकते हैं।

देहे यत् कठिनं तद् घरा, यद् द्रवं तदापः, यदुष्णं तत्तेजः, यत् स्पन्दनं तत्मष्ठत्, यत् सावकाशं तत्र मः । तेष्वेव पञ्चमु सुसूक्ष्मरूपत्वादनुद्भिन्न-विभागा गन्धरसङ्ग्रस्पशंशब्दतन्मात्राणि तद्ग्राहोणि पञ्चेन्द्रियाणि द्राणं रसना चक्षुः स्वक् श्रोत्रमिति निजनिजं व्यापारं कुर्वन्ति । पञ्च कर्मेन्द्रियाणि विशिष्टेषु स्थानेषु स्फुटानि । तद्यथा—वाक् पाणिः पायुः उपस्थं जल्पनं ग्रहणं गमनम् उत्सर्गो विसर्गं आनन्देन स्वात्मिनि विश्रमणमित्येषामसाधारण-व्यापाराः । सञ्चल्पकारि मनः । निश्चयकारिणी विकल्पप्रतिबिम्बधारिणी

ये सभी तत्त्व सर्वत्र अवस्थित हैं। इन पर विचार कर इनका निरूपण और निर्धारण होना चाहिये। शास्त्रकार उसो की एक रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे—

शरीर में जो घन अश काठिन्यमयो कलना से आकलित किये जाते हैं, वे धरातत्त्वांश हैं। जा भी द्रवात्मक है, वह जलीय अप् तत्त्वांश है। शरीर में जितना स्पन्दन है, वह अरुत् तत्त्व है। जो अवकाशमय है, वह आकाश है।

डन्हीं पाँचों में अत्यन्त सूक्ष्म रूप से अनुद्भिन्न भाव से जो संविक्षत हैं, वे ही गन्ध, रस, रूप, स्पर्ध और शब्द संज्ञक पाँच तन्मात्रायं कहलाती हैं। इनको ग्रहण करने वाली पाँच डान्द्रया, नासिका, रसना, नेत्र, त्वक् और श्रोत्र हैं। ये अपने अपने व्यापार में व्यापृत रहनो हैं। पाँच कर्मनिद्रया हैं। इनमें सारे कार्य गम्बादित किये जाने हैं। इन्हें वाक्, प्राण, पायु और उपस्थ कहने हैं। इन पाँचों के काम क्रमशः जल्पन, ग्रहण, गमन, उत्सर्ग और विसर्ग हैं।

ये स्वात्म में स्वात्म की आनन्दमयो विश्वान्तियां हैं। उन्हें उन्द्रियों का,असाधारण व्यापार माना जाता है।

इसके बाद शरीर में अन्तः करण तत्त्व आते हैं। करण तो ये भी हैं किन्तु इनका आन्तर रूप ही प्रधान है। अतः इन्हें अन्तः करण कहते हैं। ये तीन हैं। १. मन, २. बुद्धि और ३. अहङ्कार। बुद्धः । एतावत्यभिमानकार्यहङ्कारः । एषां कारणं गुणाः । तेषामाद्यावस्था साम्यावस्था प्रधानम् । तद्व्यतिरिक्तो मोका पुष्यः । तद्विशिष्ट-विषयरञ्जनको रागः । क्वचिद्विषये योजनिका नियतिः । वृद्धि तत्प्रतिविधिकतं च वस्तु यया पद्यति साऽस्य विद्या । यया किचिस्करणसमर्थो भवति साऽस्य कला । यो भूतभविष्यद्वर्तमानत्या स्वंस्वरूपमाकलयन् मावानिप तथा कलयति सोऽस्य कालः । इयतो वेद्यकलपस्याद्यं कारणं माया । ययाऽस्य पुरुषस्य स्वरूपं प्रकाशियतं प्रारभ्यते साऽस्य शुद्धविद्या । यस्यामवस्थायां स्फुटानेतानर्थान्

इनके कारण तत्त्वों को 'गुण' कहते हैं। ये तीन होते हैं। १. तमस्, २. रजस् और ३. सत्त्व। इनकी आद्यावस्था साम्यावस्था मानी जाती है। इसी साम्यावस्था का नाम 'प्रधान' तत्त्व है। इन सबसे अतिरिक्त और सब का भोक्ता तत्त्व 'पुरुष' तत्त्व माना जाता है।

विषय में अनुराग उत्पन्न करने वाला भोक्तृस्व विशिष्ट, तस्व 'राग' कहलाता है। किसी विषय में योजनिका किया द्वारा नियोजित करने वाली 'नियति' तस्व मानी जाती है। बृद्धि वृत्ति को तथा बृद्धि द्वारा मस्तिष्क दर्पण में प्रतिबिध्वित वस्तु को जिस तस्व द्वारा पुरुष देखता है, वही 'विद्या' तस्व है। पुरुष जिस वृत्ति द्वारा कुछ कुछ करने को शक्ति से समर्थ होता है, वही 'कला' तस्व है। भूत वर्त्तमान और भविष्यात्मक सृष्टिचक्र की गतिशोलता में स्वास्म रूप और समस्त भाव राशि का जो आकलन करता है, वही 'काल' तस्व है। ये सभी वेद्यवर्ग के तस्व हैं। इन समस्त तस्वों को आदिकारण 'माया' तस्व है।

१. मन -संकल्प करने वाला माना जाता है।

२. बुद्धि—विकल्पों के प्रतिविम्ब को भारण करती है। साथ ही साथ कार्याकार्य का निर्णय मो करती है।

३. अहंकार—इन सभी ध्यापारों का अह्दार करने के कारण इसे अहंकार कहते हैं।

स्वात्मन्यभेदेन पद्यति, बहुमेते पदार्या इति, साऽस्येश्वरावस्या । यस्यां तु तानेवं स्फुटोम्तान् प्रध्वंसमानानिवाहमेते इत्यभेदेन पद्यति साऽस्य सदाशिवा-वस्या । यया स्वरूपेकीभृतांस्तानसद्रूपान् संपन्नान् पद्यति साऽस्य शक्त्यव-स्यानाश्चितश्न्यातिश्न्यास्या । यस्यां तु स्वरूपमेव शुद्धं भाति साऽस्य

यथार्थतः पुरुष का स्वरूप क्या है ? इसके स्वरूप का प्रकाशन कैसे हो ? इस सत्तर्क की ओर जब प्रवृत्ति का उच्छलन होता है, तो मायात्मक कृतियों से छुटकारा मिलने लगता है अर्थात् माया की पराङ्मुखता और पुरुष का आभिमुख्य होने लगता है । इस विन्दु से तत्त्वों में शुद्धता आने लगती है । जो ऐसे विशुद्ध तत्त्व हैं, इन्हें शुद्ध अध्वा कहते हैं, उनको प्रथम तत्त्व रूप यह 'शुद्धविद्या' तत्त्व है ।

एक ऐसी अवस्था भो आतो है, जब इस समस्त अर्थराशि को स्वात्म में ही अभेद अद्वयभाव से अनुदर्शन करने लगता है, इस सम्पूर्ण इदन्ता को अहन्ता में आत्मसात् कर अवस्थित होता है और अहन्ता के ऐश्वयं भाव से सब कुछ स्वात्ममय अनुभूत करता है। इस अवस्था में जिस तत्त्व का उल्लास रहता है, उसे 'ईश्वर' तत्त्व कहते हैं।

जिस अवस्था में इन स्फुटोभूत पदार्थों को प्रध्वंसमान रूप में ही अनुभूत कर में ही सब कुछ हूँ, यह अवस्थोकर्ष प्राप्त कर लेता है, उस समय इदन्ता अत्यन्त क्षीण हो जाती है। अहन्ता का हो सार्वत्रिक उल्लास रहता है। उस अवस्था की शाश्वतता में शिवस्व की प्रमुखता के कारण शास्त्रों ने इसका नाम 'सदाशिव' तत्व निर्धारित किया है।

अब केवल विमर्श की दशा का प्राधान्य हो जाता है। परामर्शप्रधान इस अवस्था में इस दृश्यादृश्य जगत् का सब कुछ असत् रूप हो भासित होने रूगता है। साथ हो स्वात्मैक्यभाव से ही उच्छलित अनुभूत होता है। इस दशा को 'शक्ति' तस्व कहते हैं। यह अनाश्रित शून्यातिशून्यास्या अवस्था मानी जातो है। शिवावस्था । मया समग्रमेतद् वैचित्र्यं परामृश्यते साऽस्य पूर्णावस्थेरयेवं विश्वं सर्वं सर्वंतः पूर्णं परयन्तद्वय एव भाति । स्वशक्त्या च विश्वं भेदयन् एकमिप घटकपं पदार्थमसङ्ख्यभेदिभिन्नं पश्यति । तद्यथा—घटोऽयं मया ज्ञातः, चैत्रेण चक्षुषा ज्ञातः, सोऽहमस्य ज्ञातः, सोऽह्येन ज्ञातः, एषोऽपि सर्वजीर्जातः, भगवता

जिस अवस्था में 'स्व' बाध के ही महाप्रकाशोल्लास का नैर्मत्य आभासमान हो वह 'शिव' तत्त्व की सर्वोच्च अवस्था है। इसके द्वारा यह समग्र प्रकाशमय वैचित्र्यचमत्कार परामर्शभूषित होकर सर्वात्मकता में पूर्णावस्था को प्राप्त कर लेता है। श्रुतिका 'पूर्णमदःपूर्णिमदं' का नादात्मक अनुभन्धान इसी दशा में चिरतार्थ प्रतोत होता है।

इस प्रकार ३६ तत्त्वात्मक यह सम्प्रसार प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति वृत्तियों के ऐक्य और तादात्म्य भाव में ही समाहित रहता है। सर्वत्र सर्वतोभावेन पूर्णतामयी परमित्रवता की अद्भयता ही प्रभासित रहती है। यहाँ भाषा केवल उपचरित रह जाती है।

शिव अपनी शक्ति से विश्व में भेदमयता को भी भासित किये रहता है। एक में अनन्त और अनन्त में एकस्व के अनुदर्शन से प्रसन्न भी होता है। आगम कहता है कि, "स्वात्मफलक पर स्वात्मतूलिका से विश्वचित्र को उकेरता, देखता और पूर्ण प्रसन्त होता है।"

भेदमयता के संप्रीणन में पूर्णता का अनुरणन है घड़ा एक पदार्थ है किन्तु इसमें भो आनन्त्य का अनुदर्शन होता है। जैसे भाषा के इन प्रयोगों में इस भेदमयता को इस तरह जाना जा सकता है—

- १. यह घड़ा मेरे द्वारा जाना गया है।
- २. चैत्र नामक पुरुष ने इसे अपनी आंखों देखा है।
- ३. चैत्र द्वारा में भी इसका ज्ञान कर सका।
- ४. यह घट पदार्थ अन्यों द्वारा भी ज्ञात हुआ।
- ५. यह सर्वज्ञों द्वारा भी जात है।
- ६. यह भगवान् परमिशव द्वारा भी विज्ञात है।

परमिश्वेन ज्ञातः । एते च वस्तुधर्मा एव तथेवार्थ्यमानत्वाचिनत्रार्थकिया-कारिकारित्वाच्च । तस्मादात्माधोनं मेदामेदावभासवैचित्र्यं पश्यन् आत्मानं सर्वोत्तीर्णं सर्वात्मान च पश्येत् परमेश्वरीभृतम् । अतश्च—

भूम्यावौ तत्त्वजाले निह भवति वपुस्ताहशं यत्प्रमातुः संविद्विश्वान्तिवन्ध्यं स्फुरित स बहुधा मातृभावोऽस्य तस्मात्। तेनास्मिन् वेद्यजाले क्रमगतकलनां निविकल्पामहन्ता-स्वातन्त्र्यामशंसारां भुवमधिवसतः प्राप्नुत स्वात्मसत्ताम् ॥१॥

ये उक्त सारी जानकारियां किस श्रेणो में आती हैं? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं शास्त्रकार ने ही दे दिया है। उनका कहना है कि, ये सभी वस्तु धर्मरूप ही हैं। क्योंकि इनका उसो पदार्थ के रूप में चिन्तन हुआ है। साथ ही साथ यह भी ध्यातव्य है कि, इनकी अर्थसत्ता में इस प्रकार की चित्रार्थकारिता भी विद्यमान है।

चिन्तन को इस आधारशिला पर विराजमान साधक या शक्तिमान यह देखता है कि, यह सब आस्माधीन है। इसमें भेद वैचित्र्य भी है। अभेदात्मकता का भी इसमें उल्लास है। ऐसी विमर्शात्मकता के स्तर पर स्वाल्म को दो स्थितियों में अनुभूत करता है। १. सर्वोत्तीर्ण रूप में बौर २. सार्वात्म्यभावनाभावित सर्वमय रूप में। तटस्थ दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि, यही पारमेश्वर्य दशा है। इसलिये शास्त्र यह उदबोधित करते हैं कि,

भूमि से लेकर शिव प्रमाता पर्यन्त जितना भी यह तस्ववगं है, इसमें प्रमाता का वह सर्वोच्च स्वरूप साझात् अनुभूत नहीं होता, इसका एक विशिष्ट हेतु है। शिव प्रमाता शाश्वतरूप से संविद्धिश्वान्त होता है। सर्जन के इस प्रस्फार-विस्फार दशा में वह संकोच को स्वीकार कर लेता है। इस अवस्था को संविद्धिश्वान्तिवन्त्य दशा कहते हैं। इस दशा में

बाह ४—

मा० पा०

सअलंडअखंजालु निअधंअणिपरिमरिमेहहरो । चेअणुभरिअभरिंड अप्पहमणिसचिअपाणिमणु ॥ १ ॥ माणसपाणपवण धोसामसुपूरितजिखणु । तं जिघंड।इ निहलु परभइरवणाहहुहोइतणु ॥ २ ॥ मत्तिवाणुआवाहणु प्रअणुमण्णिहाणुइउ अहिणअउडु । सब्बिह अद्धकलण निब्बहाराएतिलडेचिअएहइसस्य ॥ ३ ॥ गो॰ पा॰

सअलड अद्ध-जालु निअ देमणि परिमरिसेह खणु।
चेअणु मरिअ-भरिउ अप्पह मणि सोच्चित्र पाणि मणु॥ १॥
माणस-पाण-पवण-वोसास-सृपृरिउ जं जि खणु।
तं जि घडाइनिहलु(?) पर-भइरव-णाहहु होइ तणु॥ २॥
मंत-दाणु-आवाहणु-आसणु-संनिहाणु इउ अहिणअ-उत्तु।
छिब्बह-अद्ध-कलण-निब्बाहणु एत्तिलहुच्चित्र एहउ तत्तु॥ ३॥

सिवद्वपुष् परमेश्वर भेदवादो आनन्त्य में प्रस्फुरित होता है। उसका प्रमातृत्व भी उसी का समर्थक बनकर अनन्त रूपों में स्फुरित हो जाता है।

परिणामस्वरूप इस वेद्य विश्वात्मक विस्तार में भ्रान्ति की भीषा को अवकाश मिल जाता है। इसिलये इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। साधक का यह कर्त्तंच्य है कि, वह इस घरा के घृतिधाम में निवास करते हुए स्वातन्त्र्यरूप विमर्श रहस्य रूप स्वात्म के निर्विकल्प अहन्ता को समझे और उस स्वात्म सत्ता को प्राप्त कर ले। यही उपदेश है, यहो आदेश है खीर यही साधना ही ईश में अनुप्रवेश का मुख्य द्वार है।

### सं० छाया

सकलमध्वजालं निज बेहे परिमर्शेयत क्षणम् । चेतनं भूत्वा-भूत्वा झात्ममनिस स एवः ॥ १ ॥ मानस-प्राण-पवन-विश्वास-सुपूरितं यदेव क्षणम् । तदेव घटते खलु(?) परभैरवनायस्य भवति तन् ॥ २ ॥ मन्त्रवानमाबाहनमासनं संनिधानमेतदभिनवोक्तम् । षड्विधाध्वकलनानिर्वाहः एतावदेव एतत्तत्त्वम् ॥ ३ ॥

### ॥ इति सप्तमभाह्निकम् ॥

तीन प्राकृत दलोकों दारा इस विषय का उपवृंहण कर रहे हैं— समस्त अध्वजाल को अर्थात् छः अध्वामय इस प्रपञ्चात्मक विस्तार को अपने घरोर में ही आप सभी परामृष्ट करें। क्षण भर आसन पर बेठें। समय निकालें और कालात्मक स्पन्दात्मक क्षणों का विचार करें। इस चिन्मय चैतन्य प्रसार को स्वात्म में उल्लिसित होते अनुभव करं। आप पायेंगे कि, यह देह भी वही है। वही सर्वत्र ब्याप्त परम तत्त्व है।। १॥

अपने मानसिक धरातल पर संकल्पों को निर्विकल्पता के अमृत से अभिषिक्त करें। प्राण स्पन्द में इवास के क्रम का अवलोकन करें। आस्था और शैवमहाभाव में निष्ठापूर्ण विश्वास से स्वातम को आपूरित कर दें। बहु क्षण आने दें, जब परभैरव आप में उतर आवें। उस समय बुद्धस्व घटित हो जाता है। आप आप नहीं रह जायेंगे वरन् यह शरीर परभैरव प्रमाता का शरीर हो जायेगा और जीवन घन्य हो उठेगा॥ २॥

मन्त्रों के परनादगर्भ रहस्य का भूरिशः प्रतिपादन, हान और आदान मय हेयोपादेयात्मक विज्ञान, आवाहन, आसन विज्ञान और सन्निधान के

तन्त्रसार वा० १० क्षण्ड दो प्र० ९४

सम्बन्ध में महामाहेश्वर श्रीमदिभनवगुप्तपादाचार्य ने श्रीतन्त्रालोक नामक समस्तागमोपिनिषद् रूप तान्त्रिक विश्वकोषात्मक महाग्रन्थ में विशद चर्चा हो नहीं को है, वरन् उनका प्रतिपादन भी किया है। पूरा ग्रन्थ साधक को साधना के पथ को प्रशस्त करता है। षड्व के निर्वाह की विधि में साधक को संलग्न कर उसे परम नैपुण्य प्रदान करता है। उसे यह बोध हो जाता है कि, यह तत्वजाल क्या है वौर इसमें ओतप्रोत परमतत्त्व क्या है। ३॥

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तपादिवरिचत डॉ॰ परमहंसिमश्रकृत नीर-क्षीर-विवेक भाषाभाष्य संवलित

तम्त्रोच्चय का

सप्तम आह्निक परिवूर्ण ॥ ७॥

## श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्यंश्रीमविश्वनवगुप्तविरचिते डाँ० परमहंसमिश्रकृतनीर-क्षीर-विवेकभाषाभाष्यसंविलते

### तन्त्रोच्चये

### अष्टममाह्निकम्

एतावद्यदुक्तं तत् कस्यचित् प्रमातुर्गुस्वचनं विनेव स्वयं प्रकाशते, कस्यचिद् गुस्वचसा । कस्यचित्तु ज्ञानयोग्यत्वं न भवति, तथापि चैवंविधाम्य-स्तज्ञानमहिम्नो गुरोः सकाशाद् दीक्षामासाद्य मुक्ति लभते । एतावति च परमेश्वरस्येव स्वातन्त्र्यम् । तथा हि—

> श्रीमन्महामाहेश्वराचायं-श्रीमवभिनवगुप्तविरचित डॉ॰ परमहंसमिश्रकृत-नीर-शोर-विवेक भाषाभाष्य संविष्ठत

### तन्त्रोच्चय

#### 53

### अध्यम आह्निक

इतना जो कुछ कहा गया, यह किसी संस्कार सम्पन्न साधक प्रमाता के हृदय में गृढ की दीक्षा के विना भी स्वयं प्रकाशमान हो जाता है। स्वबोध का महाप्रकाश स्वयम् उसे प्रकाशमान कर देता है। किसी साधक को गृढ वचनों से अर्थात् शास्त्रों से प्रेरणा मिलती है और उन्हें स्वेच्छानुसार समयाचार पालन से प्रकाश उपलब्ध हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं, जो ज्ञान के योग्य ही नहीं होते। शास्त्रोक्त संज्ञान की दिशा में स्वभ्यस्त ज्ञानवान् और महिमान्वित गृढ के शरण में पहुँच कर यदि कोई दीक्षा प्राप्त कर लेता है और दीक्षानुसार स्वयम् सतत अभ्यास करता है, तो वह भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है।

# यथा निरर्गलो स्वात्मस्वातन्त्र्यात् परमेदवरः । आच्छादयेत् परं धाम तथा विवृणुयादपि ॥ १ ॥

अत एवानपेक्षक एव विचित्रः पारमेश्वरः शक्तिपातः । स्वातन्त्र्यादेव च क्वचित् परमेश्वरो गुरुशास्त्रमन्त्रदीक्षाविषयगर्हाकान्तहृदयेऽपि तदनुष्ठानमति ददाति, योऽसौ तिरोहित इत्युच्यते । यथाह—

यहाँ तीन प्रकार से ज्ञान प्राप्ति की उद्घाषणा की गयी है। १. स्वतः सम्प्राप्त संज्ञान, २. शास्त्रतः प्राप्त संज्ञान और गुरुतः प्राप्त मृक्ति विज्ञान। इन तीनों में स्वतः प्राप्त ज्ञान को ही प्रमुखता दी गयी है। दूसरे स्थान 'गुरुवचस्' को महत्त्व दिया गया है। परमगुरु स्वयं परमेश्वर शिव हैं। उनकी वाणी रूप हो सारा तन्त्रागमशास्त्र है। तोमरे स्थान पर गुरुतः ज्ञान को रखा गया है। शास्त्र कहते हैं कि 'अज्ञविषया दोक्षा' होतो है। यहाँ भी लिखा गया है कि 'कस्यिच ज्ञान योग्यस्वं न भवति आदि। इन विषयों के मूल में परमेश्वर स्वातन्त्र्य का ही श्रेय है। कहा गया है कि ',

"परमेश्वर सर्वथा वगंला (बन्ध, मल, बज्ञान, पाश, पारतन्त्र्य, नियन्त्रण) से मुक्त है, रहित है। उसको सर्वोस्कर्षरूपा शक्ति उसका विमर्श है। उसको संप्रोणनात्मक क्रोडा है। खेल खेल में ही वह अपने धाम रूप प्रकाश को आच्छादित कर लेता है और जब चाहे उन्मुक्त हो जाता है॥ १॥

इस नाधार पर यह कहा जा सकता है कि, शैवशिक्तपात किसी की अपेक्षा नहीं करता। वह वैचित्र्य के चमत्कारों से चैतन्य को रोचिब्णुता प्रदान करता है। स्वातन्त्र्य के प्रभाव से ही वह कहीं गृष्जनों की, शास्त्र लेखन या संपादन की, मन्त्र को सिद्ध करने की प्रेरणा देता है तथा दीक्षा देकर नाम कमाने और विषयाकर्षण रूप लोलुपता की निन्दनीयता से आकान्त हृदय वाले लोगों की भी स्वास्म संबोध से शैवमहाभाव में तादाल्म्यपूर्वक अनुप्रवेश

तन्त्रसार भा० ११ द्वितीय सण्ड पृ० ११६

अप्रबुद्धेऽपि वा धाम्नि स्वस्मिन् बुद्धवदाचरेत्।

मोऽपि च पुनरपि परमेश्वरेणानुगृह्येतापीस्युक्तम्—
भूयो बुद्धचेत वा सोऽयं शक्तिपातोऽनपेक्षकः॥ २॥

आह च—

मा० पा०

जह निअर्झे महेसरू अच्छिव संविरिवतह। पसर अस्ति विपर पसर अच्छ इविमल सरूइ।। १।। शो० पा०

जह निअ-रूउ महेसरम अच्छइ संवरिव । तह पुणु पमडिवि पर-पसरु अच्छइ विमल-सरूइ ॥ १ ॥ सं व्याया

यथा निजरूपं महेश्वरः आस्ते संवृत्य। तथा पुनः प्रकटियत्वा पर-प्रसरः आस्ते विमलस्रूपे॥१॥

विधि के अनुष्ठान की सुमित प्रदान करता है। ऐसे लोग तिरोहित कहलाते हैं। उनको भी अनुग्रहोपलब्धि के लिये अनुप्रेरित करता है। जैसा कि, कहा गया है—

तिरोहित पुरुष अप्रबुद्ध रहता या होता है। उसे स्वात्मबोध का का स्पर्श भी नहीं होता। अपने उसी धाम में आडम्बरमय बौद्धिक चातुर्य के कारण प्रबुद्धवत् आचरण करता है। यह उसकी विडम्बना हो है। ऐसा पुरुष भी आभिमुख्य के उल्लास होने पर बाधसुधा से सिक्त हो जाता है। उस पर पारमेश्वर शक्तिपात हो जाता है। भागवाद में कर्मफल को अपेक्षा रहतो है। यह शक्तिपात अनपेक्षक अर्थात् निरपेक्ष होता है।' निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि, ऐसा पुरुष भी परमेश्वर के द्वारा अनुगृहीत होता है। यह निरपेक्ष अनुग्रह माना जाता है॥ २॥

एवं यो भगवच्छिक्तिपातेन दीक्षाक्रमेण ज्ञानयोग्यः कृतस्त प्रति दोक्षा वक्तव्या । तत्र चादौ स्नानमृद्धिटम् । स्नानं च कालुष्यस्यासंविद्वपताभिमानस्य यदपासन तदेव । तदुपयोगि तु यिक्किञ्चज्जलादिक्षालन तदिप संविन्नैर्मल्य-लेशहेतुतया भवतु स्नानम् । तदुपयोगिन्वेनैव तत्र विधि:।

प्राकृत श्लोकों द्वारा इसी तथ्य का उपवृंहण कर रहे हैं '--

जैमे निर्गल परमेश्वर अपने स्वात्म 'स्व' छप को स्वातन्त्र्य के बल पर संवृत कर लेता है अर्थात् मंकोच को स्वीकार कर अणुना को अङ्गोकार कर लेता है, उसी तरह पुनः आवरण का निराकरण कर अपने छप को प्रकट भो कर लेता है। ऐसा परप्रवर परमेश्वर अपने नैर्मल्य मनोहर विमल स्वरूप में शास्वत मासित है। १।।

इस प्रकार भगवान् शिव के शिक्तपात से पिवत्र व्यक्ति इस शवी दोक्षा कम से ज्ञान योग्य हो जाता है। यह शिक्तपात रूपो दोक्षा का ही प्रभाव होता है। शिवानुग्रह रूप शक्तिपात एक दोक्षा हो है। उसमे वह ज्ञान योग्य कर दिया जाता है। जो ऐसो योग्यता प्राप्त कर लेता है, उसी के लिये यह शास्त्रीय दोक्षा का भी विधान लागू होता है। इसमें नवंप्रथम स्नान का उपदेश दिया जाता है। यहाँ 'स्नान' किसे कहते हैं, यह जानना आवश्यक है। शास्त्रकार कह रहे हैं कि, स्वित्तत्त्व के नैमंल्य के विपरीत असंवित्ति पूर्ण देहाभिमान हो मंसार का सबसे बड़ा कालुख्य अर्थात् पाप है। इसका निराकरण कर स्वात्म मंज्ञान के अमृत से नहाना हो स्नान माना जाना है। इसो प्रक्रिया में जल आदि से शरीर का प्रक्षालन करना भी चैंकि संविन्नैमंल्यलेश का हेतु हो हाता है। इसलिये इसे भो 'स्नान' कहा जा सकता है। मंविन्नैमंल्य साधना में उपयागो होने को प्रक्रिया में विध अपेक्षित है। कहा भी गया है कि,

तन्बसार जा॰ ११

आहं च-

मा॰ प॰

परमानन्दनिमञ्जणु इउपरमित्यण ह्वाणु। त्राहं भाविट्ठतरत्ति विणु जाणइ पर अप्पाणु।। २॥

शो० पा०

परमानन्द-निमन्ज्जणं इउ परमित्थण ह्वाणु । तींह आविट्ठउ रित्तिबणु जाणइ परअप्पाणु ।) २ ।। सं ॰ छाया

परमानन्दिनमञ्जनम् इदं परमार्थेन स्नानम् । तत्र आविष्टः रात्रिन्दिवं जानाति परमात्भानम् ॥ २ ॥

एवं कृतस्नानो यदेव हृदयाङ्काददायि तदेव यागस्थानं गच्छेत्। तत्र स्यण्डिले मण्डले स्वशक्तिगुरुदेहचकप्राणान्तरात्मसु वा उक्तातिविस्तरपूर्णस्वो-'तीर्णत्वसंविद्रपत्वतादात्म्यभावनात्मकानुत्तरसंस्कृतेषु देवताचकं वक्ष्य-

परमानन्द पीयूष राशि रूप परिधि में निमञ्जन हो पारमाधिक रूप से वास्तिवक स्नान माना जाता है। आनन्द में समावेश सिद्ध पुरुष हो उसमें आविष्ट हो पाता है। यह समावेश क्षणिक नहीं होता वरन् रातिवन चारों पहर चौबीसों घंटे अनवरत बना रहता है। ऐसा आनन्द-समावेश-सिद्ध साधक ही परमात्मा के वास्तिविक स्वरूप को जानता है॥ २॥

इस प्रकार के स्नान का व्यसनी पुरुष समाज का आदर्श पुरुष होता है। उसे जो स्थान अच्छा लगे, उसके हृदय में जा आह्लाद उत्पन्न कर दे, उसी स्थान को यागस्थान मान ले। वहां जाय। वेदी का निर्माण करावे। मण्डल रचना से उस स्थान को आकर्षक रूप दे दे।

वहाँ किन किन की किस तरह पूजा करनो चाहिये, इसका वर्णन शास्त्रकार कर रहे हैं। उनके अनुसार सर्वप्रथम स्वात्म शक्ति की पूजा होनी

तत्त्रसार बा॰ १२ बन्तिम प्राकृत क्लोक ।

माणविधिनाऽचंयेत् । तत्र शक्तित्रवात्मा योऽसौ परमिशवः सप्तित्रशो भेरवस्तमप्युल्लङ्घ्य तमासनपक्षोक्वत्याव्टात्रिशक्तमोयाऽसौ भगवती परमंविदुक्ता सैव
चण्डयोगोश्वर्यात्मिका विश्वयासमृष्टिचकत्रवाहिनो द्वादशिममंरोचिष्टपाभिदेवताभिः सह केवला वा विश्वाविभेदवृत्या पूज्या । पूजाविधिस्त्वयं
गुरुवचनगम्यो योगिनोहृदयववत्राख्ढः ।

चाहिये। 'स्व शक्ति' शब्द संविद्भगवती पराभट्टारिका के लिये भी प्रयुक्त किया गया है। इसे उपर्वृहित करते हुए शास्त्रकार कह रहें हैं कि,

परामशिव तोन आनन्द, इच्छा और उन्मेष शक्तियों से सम्पन्न हैं। इसीलिये उन्हें शक्तित्रयात्मा भी कहते हैं। वस्तकम में परमशिव सैंतीसवें तस्त्व के रूप में शास्त्रों में प्रतिपादित तस्त्व हैं। इस अवस्था में अधिकांश मक्त उन्हें भैरव संज्ञा से विभूषित करते हैं। इस सैंतीसवें तस्त्व को भी अतिकान्त कर, एक तरह से उसे आसन रूप से स्वोकृत कर अष्टित्रशत्तमीया अर्थात् अड़तीसवीं परासंविद्भगदती विराजमान है।

पराशिक्त एक ओर विश्व का ग्रास्त्र चण्डयोगेश्वरी भी कहते हैं। यही पराशिक्त एक ओर विश्व का ग्रास भी करती है और दूसरी ओर सृष्टि चक्र का वहन भी करती है। इस तरह यह सृष्टि और संहार की व्यवस्थापिका शिक्त हो जातो है। यह द्वादशमरीचि रूपा दिव्य काली शिक्तयों के साथ ही समर्चनीय होतो है। इसके अतिरिक्त केवल इसी को पूजा भी की जाती है। अपनी आस्था, श्रद्धा और भक्ति के अनुसार इसकी अर्चना सम्पन्न करनी चाहिये। इस पूजा में सर्वदा यह घ्यान रखना चाहिये कि, इससे विश्व का कोई भेद नहीं है। अद्वेत अद्वयभाव से यह विराजमान शिक्त सर्वत्र ध्याप्त है। इस तरह स्वशिक्त पूजा पूरी की जाती है।

दूसरे स्थान पर गुरुदेव का कम आता है। गुरु भी परमेश्वर रूप में ही पूजित होते हैं। गुरुपूजा में ही परमेश्वर पूजा भी निहित है। ेशक्तिस्तद्वदिभन्ना कार्यसहोद्भूतिरूवा सा।
अन्योन्योचितपूजा-पूज्यानन्दान्तिकत्वलाभफलम् ॥ १ ॥
निजनिजभोगाभोगप्रविकासमयस्वरूपपरिमर्शे ।
क्रमशोऽनुचक्रचर्यादिचच्चक्रेशं च मध्यमं यान्ति ॥ २ ॥

उसके बाद देह का तीसरा स्थान है। देट परमेक्चर का मन्दिर है। यही विक्वायतन है। यह पिण्ड भी है, ब्रह्माण्ड भी है। अंश भी है, निरंश भी है। उसमें ३८ तस्वों का सन्नियान है। यह सर्वमय है। अतः पूज्य है।

नाथे स्थान पर चक्र, पाँ रवं स्थान पर प्राण और छर्ठ स्थान पर अन्तरात्मा पूज्य रूप में आकलनाय हैं। इनकी पूजा में सृष्टि के सर्वात्मक विस्तार, इनकी पूर्णना, इनकी सर्वोचीर्णता, सीवद्रपता, तादात्म्य भावना रूप अनुसर तस्व की संस्कार-सम्पन्तना का ध्यान रखना अनिवार्यतः आवश्यक माना जाता है। इन वृत्तियों के संस्कृत होने पर धरा से अन्तरात्मा पर्यन्त तस्व प्रतिनिधियों को पूजा को जा सकतो है। पूजा की विधि गुरुवचन गम्य, योगिनी हृदय निष्ठ पञ्चवक्त्रनिगूढ शास्त्रों से अवगत करनी चाहिये।

एति द्विषयक नौ आर्याछन्दात्मक इलाकों में इसका उपवृंहण कर रहे हैं—

यक्ति की परिभाषा का इस इलाक में विश्लेषण किया गया है। शक्ति शक्तिमान् से अभिन्त है। कारण रूप शक्तिमान् (तद्वान्) से कार्य को उत्पत्ति की साधिका यहां तत्वरूषिणों शक्ति है। इनका पूजा के अनन्तर अन्य-अन्य शक्तियों और अक्तिमन्तों की उचित पूजामें पूज्य भाव का एक विलक्षण आनन्द उपजन्ध होता है। यही इनकी पूजा का फल है।। १।।

तन्त्रमार आ० २२ स्थितापसहार भागगत ३२ कारिकाणा मूळळपं संक्षेपरूपं च,
 श्रो० त०—३१

अनुचक्रदेवतात्मकमरोचिसंपूर्णवीर्यमय युगलम् । उच्छलदुन्मुखमनुचक्रमेक्यं समुच्छालयेत् ॥ ३ ॥ इत्थं युगलकमेतद् गिलतिभवासंकथं यदा तदेव । घ्रुवधामानुत्तरिचव्विसर्गसंघट्ट एष परः ॥ ४ ॥ शान्तोवितिषसर्गद्वयमस्मात् सूयतेऽत्र ये द्वितये । अनुसंदधति प्राच्यां सत्तां चैतेऽनविच्छन्नाः ॥ ५ ॥

क्रमशः शरोरस्य और बाह्य चक्कों को अर्चना को हो जिन लोगों ने अपनी चर्या का विषय बना लिया है, वे महनीय पुरुष माने जाते हैं। वे अपने कर्मविषाक के स्वयं साक्षी बन जाते हैं। वे अपने-अपने जीवन के भोगाभोग के इस प्रविकासित स्वरूप के परामर्श में रत रहते हैं। वे सबके मध्य अर्थात् केन्द्र में प्रतिष्ठित चिनिशक्ति के चक्रेश्वर के परम पद पर अधिष्ठित होने में समर्थ हो जाते हैं॥ २॥

देह सत्ता में चकों और अनुचकों को सत्ता का भी सीहित्य समझने का विषय है। इन सभी अनुचकों में दिग्य शक्तियों का अधिष्ठान है। उन्हें देवता भी कहते हैं। उनसे निकलने वाले प्रकाश की रिहमयों से भी शक्ति शक्तिमान का अभिनन्दन होता रहता है। इस तरह देवतात्मक मरीचियों से अचित पूर्णवीयं युगल रूप शक्ति और शक्तिमान के साथ अनुचकों के साथ उच्छलित सर्वात्मक ऐक्य भाव को पौनः पुन्य भाव से उच्छलित करना चाहिये॥ ३॥

इस तादात्म्यमय समुच्छलन में शक्ति शक्तिमान् में कोई भेद नहीं रह जाता। यह युगल कहने के लिये युगल है किन्तु वस्तुतः वह एक ही होता है। इस गिलतभेदमयो अवियुक्तावस्था में हो ध्रुवधाम रूपो अनुत्तर चित् और विसर्ग का संघट्ट अनुभूति का विषय वन जाता है। यह परास्मक धाम ही खोडशतम धाम कहलाता है॥ ४॥ एतत् त्रिविसर्गान्तः विसर्गवीयोपवृ'हिते मन्त्रे । तिवदं वक्त्रे कृत्वा तत्तृप्त्या सिद्धिमुक्तिदं चक्रम् ॥ ६ ॥ मध्यस्थनालगुम्फितसरोजयुगघट्टनक्रमादग्नौ । मध्यस्थ पूर्णशशधरसुन्दरविनकरकलोघसंघट्टात् ॥ ७ ॥

शान्त और उदित नामक उभय विसर्ग को सूर्ति, विशिष्ट सम्प्रदाय सिद्ध मान्यता की तरह शास्त्र में स्वोकृत है। इसमें उदित का अनुसन्धान करना स्वाभाविक है किन्तु सिद्ध योगी अनविच्छन्न रूप से प्राच्य सत्ता अर्थात् शान्त भाव में समाहित रहते हैं॥ ५॥

इस प्रकार चिद्विसर्ग, शान्निवसर्ग और उदित विसर्ग का विसर्गितितय शास्त्रत उल्लिसित है, यह सिद्ध हो जाता है। इस विसर्गित्मक रहस्यगर्भ दशा में मन्त्र सत्ता को अनुभूति वरदान बन कर उतरती है। इस मन्त्र में विसर्ग वोर्य का उपवृंहण हाता है। अनुत्तर में अवस्थित साधक इसे स्ववक्त्रस्थ करता है। अपनो समस्त सत्ता को उससे प्रेरित करता और अनुत्तर बना लेता है। इस दशा में परातृष्ति उपलब्ध होतो है। परातृष्ति का एक अप्रस्थाशित प्रभाव पड़ता है। ऐसा महनीय साधक एक अप्रकल्पनीय प्रकाश मण्डल के चक में स्वयं प्रतिष्ठित हा जाता है। यहाँ उसे सारी सिद्धियौ और स्वयं मुक्ति भी कृतार्थ कर जातो है। उस चक को सिद्धि मुक्ति प्रद संज्ञा से विभूषित करते हैं। योगो इसमें सर्वदा प्रतिष्ठित रहता है॥ ६॥

प्राणापानवाह प्रक्रिया में सिद्ध साधक अधिवनो मुद्रा से मूलकमल को विकसित कर लेता है। इसो कम में वह सहस्रदलकमल तक को मजिल प्राप्त कर लेता है। इन दोनों के मध्य में प्राणदण्ड मध्यनाल का काम करता है। इसो मध्यनाल में दोनों कमल गुम्फित होते हैं। यहाँ प्राणापान का संघट्ट होता है। इस संघट्ट से 'शुचि' नामक अग्नि का निष्पत्ति हो जातो है। जैसे दो वारिद शकल के संघट्ट से सौदामिनो कीच जातो है। इसो के सृष्टचाविक्रममन्तः कुर्वंस्तुर्थे स्थिति लभते।

एतत् खेचरमुद्रावेशोऽन्योन्यं च शक्तिशक्तिमतोः।। ८॥

अव्यक्तव्यित्तरावस्फोटाकृतिनादनादान्तैः

अव्युच्छिन्नानाहतपरमार्थेमंन्त्रबीजं तत्॥९॥

स्यक्ताशङ्को निराचारो नाहमस्मोति भावयन्।

फर्णाक्षिमुखनासादिचक्रस्थं देवतागणम् ॥१०॥

अन्तराल मे पूर्णशक्षधर रूप अपानचन्द्र (सामतस्व) और सुन्दर दिनकर रूप प्राण अर्क भी संघाट्टत होते हैं। इसका स्थान ऊर्व्व द्वादशान्त हाता है। सूर्य के ताप से शक्षवर द्रवित होता है। एक दिव्य सुधा धारा साधक को अभिविक्त कर जाती है॥ ७॥

उस समय साधक समस्त उन्मेष कम रूप सर्जन सत्ता को आत्मसात् कर लेता है। वह प्रतिष्ठा कला को पार कर तृर्य धाम में प्रतिष्ठित हो हा जाता है। उसकी खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाती है। वह आकाशचारी तो पहले से है किन्तु छः 'ख' के पार प्रतिष्ठित होता है। छः 'ख' इस प्रकार है—१. विन्दु, २. नाद, ३. नादान्त, ४. शिक्त, ५. व्यापिनी और ६. समना। इन छः 'ख' तत्त्वों को पार किये विना खेचरो मुद्रावेश नहीं हो सकता। शिक्त शिक्तमान् का अन्यान्याश्रित भाव यहाँ स्फुरित हाकर उसे कृतार्य करता है।। ८॥

शक्तिशक्तिमान् क अन्यान्य आत्मसाद्भाव की परा स्थिति में ही मन्त्रबीज स्फुरित होता है। वह एक अव्यक्त ध्विन की उन्मिषत् अवस्था होती है। उसके अनुगमन क उत्कर्ष कम में राव, स्फाट रूप नाद और नादान्त के पड़ाव आते हैं। अव्युच्छिन्न अनाहत पारमधिक बिन्दुओं के माहात्म्य में ही मन्त्रबाज विकसित होते है। ९॥

अन्तःस्थं देवताचक्रं ह्लादोद्वेगादि चिद्घने । गृहीतारं सदा पश्यन् खेचर्या सिद्धचित ध्रुवम् ॥ ११ ॥ आर्यानवकदलोकद्वितयार्थं शम्भुनायमुखकमला-दाप्तं समामनन्तः सद्यः स्युभैरवा एव ॥ १२ ॥

शास्त्रकार कहते हैं कि, उक्त आयीओं में आध्यात्मिक साधना के मुख्यार्थ के साथ ही चर्या के भी अर्थ समाहित हैं। हमने इन दोनों अर्थों को समझा है और अपने परमेष्ठि गृहदेव शम्भुनाथ के मुखारिवन्द से मकरन्द रस की तरह निःसृत इस अमृत को मधुपायों की तरह छक कर पिया है। जो साधक

ये नौ आर्था छन्द तनत्र साधना के शब्द चित्र हैं। इस खेचरी मुद्रा समावेश सिद्धि से साधक धन्य हो जाता है और—

१. समस्त शङ्कान दूकल दूपकू को प्रक्षालित कर लेता है।

२. समस्त समयाचारों को अतिकान्त कर निराचार स्थिति को पा लेता है।

३. उसका देहाध्यास ध्वस्त हो जाता है। अब वह 'मैं यह नहीं हूँ, बह हूँ। 'सोहमस्मि' को वृत्ति का अनवरत भावन करता है।

४. कान, आँख, मुख और नासिका आदि चक्रों में प्रतिष्ठित करणेश्वरी देवियों का तथा अन्तःस्थ आत्मदेव का दर्शन करता है।

५. शरीर की अस्तित्वमयी वृत्तियों में आह्लाद और उद्देग आदि के बुलबुलों का उल्लास होता ही रहता है किन्तु इस साधक के चिदाकाश में चिटत ऐसी वृत्तियों का ग्रहीता कौन है ? साधक इसका साक्षी बन जाता है।

६. यह सब खेनरी मुद्रा की सिद्धि के प्रतीक चित्र हैं। इनका वह चितरा हो जाता है।

७. उक्त छः विन्दुओं में सिद्धि के जो तत्त्व हैं, उनको वह आल्मसात् कर लेता है।

एवमानन्दकार्यकारणेरेव परमेश्वरी सर्वाविभागमयी पूज्या। शक्त्या-कढेन च जप्तव्यम्। अनन्तरं च शिष्यं प्रवेश्य—

अध्वानमालोच्य समस्तमन्तः-

पूर्णं स्वमात्मानमयावलोक्य ।

पश्येदनुग्राह्याधिया द्विषट्क-

पर्यन्तमेवं समयी शिशुः स्यात् ॥ १३ ॥

इस अनन्त में प्रवेश पा लेता है, वह तत्काल भैरवीमाव से भूषित हो

यहाँ तक का उक्त वर्णन यागस्थान में बने मण्डल में पहले ही गृह प्रोक्त आनन्दप्रद कार्यकारण भाव में व्याप्त, सर्वाविभागमयी परमेश्वर परमेश्वरों आदि के अचिक्रम का उपदेश रूप है। कैसे देवताचक को पूजा केसे चण्ड योगेश्वरी और कैसे विश्वाविभेदवृत्ति से परमिश्व की पूजा होती है तथा कैसे जप होता है। यह उपदेश देकर एक तरह से विधि से परिचित करा दिया गया है। शास्त्रकार अब कह रहे हैं कि, अब शिष्य की मण्डल में प्रवेश करा देना चाहिये—

अध्वावर्ग का' आन्तर अवलोकन और आलोचन कर और अपने को पूर्ण मान कर यह महाभाव अपनाना चाहिये कि, मेरी यह पूर्णता अभी मलावरण से आवृत है। इस अणुता के निराकरण का अनुग्रह गुरुदेव करेंगे। इस द्वादशान्त पर्यन्त पहुँचने की बुद्धि से शिशु शिष्य समयी हो जाता है। ४॥

इसके बाद प्राकृत रलोक के माध्यम से विषय का उपवृंहण कर रहे हें—

१, तन्त्रसार भा• १२

मा० पा•

सअलभा अपरि उण्णउ परभेरउ अत्ताणु । जाइवि अग्गणि सण्णउ जोअभिमी सत्ताणु ।। १४ ॥ एहस समयदिक्ख परभइरव जलिंग हि मज्जिणिण । इत्यति लज्जहवन बहुपभवहोइ उवाउ जिण ॥ १५ ॥ शो॰ पा॰

सअल-भाव-परिज्ञ्ज परभइरज अत्ताणु । अग्गणिसण्णउ जोअभि सोसत्ताणु ॥ १४ ॥ जाइवि

शिष्य इस साधना कम से क्रमिक रूप से उत्कर्ष की ओर अग्रसर होता हुआ सकल भावों से अर्थात् शैवमहाभाव से परिपूर्ण हो जाता है। सकल शिव ही होता है। वह अपनो समस्त कलाओं के साथ उल्लसित है। सकलस्वात्म भाव शैवमहाभाव ही होता है। शिष्य इस जानकारी से परिपूर्ण हो जाता है। एक तरह से वह परभैरव रूप ही हो जाता है। वह उत्कर्ष के शिखर पर आरूढ हो जाता है। यही उसका अग्रनिषण्ण होना है। परम सत्ता से स्वात्म सत्ता को संयुक्त कर वह स्वयं शिवरूप हो बाता है ॥ ५ ॥

यह अपनी परम्परा से प्राप्त समय दीक्षा कहलाती है। इसको प्राप्त कर शिष्य परभेरव भाव में समाहित हो जाता है। परभेरवमहाभाव एक शास्वत सुधाजलिध है। इसमें डूबना बड़े ही सौभाग्य का विषय है। कविवर बिहारी ने लिखा है-

'ज्यों ज्यों डूबे क्यान रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय!' इस महाभाव का निमज्जन भी शैवबोध के तादातम्यमय महाप्रकाश से प्रकाशमान कर देता है।

जो प्रकाश के महावैश्वान के प्रज्वाल में स्वात्म संवित्तादाम्यभाव से समाकर परमप्रकाशमय हो चुका है, उसे तिल और आज्य अर्थात् वो एह स-समय-विक्स पर-

भइरव जलणिहि-मज्जणिण।

इत्य तिलज्जहवन वहु-परिभव

होइ उवाउ जिण ॥ १५॥

सं० छावा

परभेरव आत्मा । सकलभावपरिपूर्णः

···अग्रनिषण्णः···· ॥ १४ ॥

एषा स्वसमयदीक्षा परभेरवजलनिधिमञ्जनेन। अत्र तिलाज्यहोमे बहु परिभवः भवति उपाय एव न ॥१५॥ समयश्चास्य देवगुरुशास्त्रापासनादयः स्वयमेव हृदये स्फूरेयुः, वितताश्च विततादवलाक्याः । इत्येपा तन्मनत्रदेवतासंपत्तिप्रदा समयदीक्षा । पुत्रकदीक्षा तु देहान्तेऽपवगंप्रदायिनो । तत्र विधिः —

आदि के हाम की क्या आवश्यकता ? ऐसे हाम नैमित्तिक होते हैं और भेदभाव के पोषक होते हैं। इनसे परिभव ही मिलता है। परिभव शब्द का परितः भृति अर्थ भी लगाया जा सकता है ?

यहां पाठभेद की भी समस्या है। इत्य तिलज्जहवन की जगह काश्मीर सिराज में लज्जहवन पाठ है। उसका अर्थ भेद से लाजा हवन अर्थ हो सकता है। परिभव का अर्थ प्रभाव भी लगाया जा सकता है।। ६॥

इस कम में यह जानना आवश्यक है कि, समय क्या है ? इसको जानकारी शास्त्रकार दे रहे हैं। वे कहते हैं कि, आराष्ट्य देव, गुरु और शास्त्र की सरणी और इनकी उपासना आदि की मंलग्नता के भाव स्वयम् हृदय में जल्पन्न होते हैं। यह परसंविद्वपुष् परमेश्वर के अनुग्रह से हो सम्भव है। इस क्षेत्र में जो वितत अर्थात् विश्रृत हो चुके हैं, उन्हें उसी विशाल दृष्टि से देखना और उनका बादर्श ग्रहण करना चाहिये। बादर्श

अन्तः समस्ताष्वमयीं स्वसत्तां बहिश्च संधाय विभेदशून्यः। शिष्यस्य घोप्राणतत्त्वं निजासु तास्वेकतां संगमयेत् प्रबुद्धः॥१६॥

शिष्यैक-भावं झटिति प्रपद्य तस्मिन् महानन्दविबोधपूर्णे ।

यावत् स विश्राम्यात तावदेव शिवात्मभावं पशुरभ्युपैति ॥ १७ ॥

चर्या देवताओं, मन्त्रां बादि की कृपापूर्ण सम्पत्ति प्रदा समय दीक्षा कहलाती है। इसी सन्दर्भ में यह जानना भी आवश्यक है कि, पुत्रक दीक्षा देहान्त के उपरान्त मोक्षप्रदा होती है। इसकी विधि के सम्बन्ध में निर्देश कर रहे हैं—

प्रबुद्ध प्रश्नापुरुष गुरु का स्वातमसत्ता की आन्तरिकता में समस्त अध्वा-मयी रहस्यगर्भा परमात्मसत्ता की तादात्म्यमयी मंगति में सिद्ध होना चाहिये। बाह्य जगत् में विभेदशून्य स्वात्म सत्ता का अनुमन्धान अनवरत उल्लिसत होना चाहिये। इस उच्च स्वात्मानुभूति सत्ता में शिष्य की वृद्धि की, प्राणततत्त्व को और उसको अस्तित्वमयी सत्ता की तादात्म्यमयी मंगति करनी चाहिये॥ ७॥

इस तरह गुर-शिष्येक्य-भाव घटित हो जाता है। गुरुदेव को इस भाव का सम्यक् आपादन कर छेना चाहिये। इस महाभाव में जितना ही गुरुदेव स्वास्म-विश्वान्ति में उपलब्ध रहते हैं, उतना ही शिष्य शिवात्ममाव को संप्राप्त करता है। यह गुरु को मिद्धि और योग्यता पर निर्भर है कि, वह शिष्य को स्वास्मसना का परिष्कार कर उसे इस स्वास्मतादात्म्य विधि के आधार पर उसका उद्धार कर दे॥ ८॥ बाह च-

मा० पा०

जे महु एकीभाउलये विणुअच्छइ

एहु विबोद समुद् ।

सो पशु भइरवु हो इये विणु

अन्तर्नावजिड अस असमुद्द् ॥ १८॥

शो॰ पा॰

जे सहु एक्कोभाउ लएविणु

अच्छइ एहु विबोह-समुद्दि ।

सो पसु भइरवु होइ लएविणु

अत्ताणउ निउ अमअ-समृद्धि ॥ १८ ॥

सं• छाया

येन सह एकीभावं प्राप्य आस्ते एव विबोध-समृद्रे । सः पशु भैरबः भवति प्राप्य आत्मानं यथा अमृत-समृद्रे ।।१८।।

पुनः प्राकृत क्लोक के माध्यम से इसी विषय का उपबृंहण कर रहे हैं। शास्त्रकार की उद्घोषणा है कि, 'जिस शिष्य के साथ इस प्रकार सादात्म्य भाव से प्रज्ञा पुरुष गुरुदेव बोध महासिन्धु में अवस्थित होते हैं, वह महाभाग्यशाली शिष्य माना जाता है। वह स्वात्म को शेवामृत-महोदिध में निमिष्जित अनुभव करता है। उसको पशुता निराकृत हो जाती है और वह भैरवभाव को उपलब्ध हो जाता है। ९॥

तत्त्रसार बा॰ १४ बन्तिम २कोक (पाठभेदपूर्व) इसके बनुसार गुरु के विना हो शिष्य स्वारमबोध के माध्यम से ही भैरवभाव प्राप्त कर लेता हैं।

बासन्तमृत्योरिप शक्तिपातादेवमेद दीक्षां कुर्यात् । आह च---

मा० पा०

जं अनु सन्यि विसेसं घेतूण जडन्ति मन्तमुच्चरइ । इच्छासित्प्पाणो तं तं मंतो करेइ फुडं॥१९॥

शो॰ पा॰

जं अणुसंधि-विसेसं घेत्तूण झडिति मंतमुच्चरइ । इच्छा-सित्त-प्पाणो तं तं मंती करेइ फुडं ॥ १९ ॥

सं• छाया

यमनुसन्धिवशेषं गृहीत्वा झिटिति मन्त्रमुच्चरित । इच्छा-शक्ति-प्राणः तं तं मन्त्रः करोति स्फुटम् ॥ १९ ॥

अत एव पराक्षस्य जोवतोऽप्यनुमन्धिबलादेव दोक्षां कुर्यात्, मृतस्य तु जालप्रयोगकमेण । तद्विधिः —

गुरुवर्ग के लिये शास्त्रकार का निर्देश है कि, आसन्तमृत्यु (करीबुलमर्ग) शिष्य पर भी इस प्रकार 'शिक्तपात' करे और दोक्षा देकर अनुगृहीत करे।

प्राकृत रलोक द्वारा कहा गया है कि,

दीक्षा प्रकरणोक्त विशेष अनुसन्धियों को अपनाकर जिन जिन मुक्ल्युपयोगी मन्त्रों का महोण्यार गुढ करता है, इच्छाशक्ति से प्राणसत्ता को जागृत करने वाला वह मन्त्र स्वयम् शिष्य को परिष्कृत कर लेता है? अर्थात् मुक्ति को उपलब्ध होने याग्य बना देता है। क्योंकि वह मन्त्र भी सिद्ध गुढ की इच्छा शक्ति से प्राणवन्त होता है।। १०॥

रै. तन्त्रसार **बा॰ १५ बन्तिम क्लोक (** पाठभेदपूर्ण )

मूलाधारादुदेत्य प्रसृतसुविताऽनन्तनाडचध्वदण्डं वीर्येणाक्रम्य नासागगनपरिगतं विक्षिपन् व्यान्तुमोष्टे । यावद्धमाभिरामप्रचिततरशिखाजालकेनाध्वचक्रं संछाद्याभोष्टजोवानयनमिति महाजालनामा प्रयोगः ॥ २०॥

इस आदेश उपदेश के अनुसार परोक्ष में अवस्थित जोवित शिष्य को भी दोक्षित करना गृह का कर्तव्य है। मरे हुए मनुष्य को महाजाल नामक प्रयोग दारा यह दोक्षा दो जातो है। उसकी विधि का संक्षेप से निर्देश कर रहे हैं—

मरने के उपरान्त जीव कहाँ रहता है, इसका पता किसी को नहीं होता। समुद्र में मछिलियों की तरह अज्ञात अवस्थान से इनकी पकड़ने के लिये जाल का प्रयोग करते हैं। उसा तरह अनन्त अवकाश में किसी विशेष जीव के आनयन के लिये तान्त्रिक प्रक्रिया में जिस विधि को अपनाया जाता है, उसे जीवानयक महाजाल प्रयोग कहते हैं। यह सिद्ध आचार्य ही सम्पन्न कर सकता है।

इसमें सर्वप्रयम आचार्य मूलाघार को अश्विनी-मुद्रा सिद्धि विधि से परिचालित करते हैं। वहाँ वे कुंडलिनी जागरण की पूरी प्रक्रिया अपनाते हैं।

उसमें उत्पन्न स्पन्द के माध्यम से प्राण को ऊपर को ओर प्रसृत करते हैं। सम्यक् प्रकार से विस्तृत अनन्त नाडियों से संपृक्त अध्व संस्कार से संविलित प्राण को दण्ड का आकार देकर उसे ब्रह्मरन्ध्र की ओर न ले जाकर तालुरन्ध्र से नासिका को ओर मोड़ देते हैं। यह मध्य द्वादशान्त के चितिकेन्द्र में प्राण के संप्रेषण को किया कहलाती है।

इस किया में आचार्य अपनो शक्ति को पूरी तरह उत्प्रेरित करता है। आचार्य का प्राण इस समय चेतना केन्द्र में अवस्थित होता है। यह वह

१. तन्त्रसार आ॰ ११६, ओतन्त्रालोक आ॰ २१।२५

येऽप्यधरशासनस्या उत्तमशासनानुष्ठानं नाधनशासनस्याद् गृहीत-वन्तस्तं यदा सम्यक्शाक्तमानव गत् सद्गृष्ठमुणमते तदा तेषां पूत्रवताद्यशास्य समियत्वे पुत्रकत्वे वा प्राग्वदेव योजनिमिति लिङ्गाद्धारदोक्षा । यस्तु स्वभ्यस्त-ज्ञानः स चेत् स्वारमनः सिद्धि वाञ्चित तत्माधकत्वेऽभिषेक्तव्यः, न चेत्

स्थान है, जहां से ब्रह्माण्ड प्रसार का अन्तर्भृष्ट में प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जा सकता है। वहीं से इस महाव्याप्ति में आचार्य का प्राण प्रक्षिप्त होकर मृतक के जीव का अन्वषण करता है।

ऐसी शिक्तमत्ता के प्रसार को अवस्था में अध्यक्त को आच्छादित करना आवश्यक है, क्यांकि इसी में जाव को खाजना हाता है। आच्छादित करने के किये जाल चात्ह्ये। तत्त्रशास्त्र में ऐसे जाल का उल्लेख है। श्री अभिनवगुष्त के गुरुद्य ने उस प्रयोग का इन्हें बनाया था। उसी का संकेत मात्र इस क्लोक में है। प्राण प्रकाश को अध्न ज्वाला में उत्तर धुएं को श्रुद्धला का अम्बार दोख पड़ता है। उसके नीचे आग को ज्वाला का अभिराम दृश्य होता ह। उसी अगिनशिखा के प्रकाश में वह आच्छादित अध्यचक भो प्रकाशित हो जाता है और स्फटिक सी पारदिशता से युक्त अभीष्ट जीव पकड़ में आ जाता है। आचार्य अपनी प्राणमत्ता के आसूत्रण में उसे आसूत्रित कर दीक्षा के यागस्थान पर ला देता है। इसी प्रयोग का जीवानयक महाजाल प्रयोग कहते हैं॥ ११॥

उक्त दीक्षा को मृतोद्धारी दीक्षा भी कहते हैं। अब अघर शासन में अवस्थित व्यक्तियों की दीक्षा कसे दो जाती है, उसी लिङ्गाद्धारी दोक्षा का उल्लेख कर रहे हैं—

कुछ ऐसे गुरु अधरस्य लोग होते हैं, जो उत्तम शासनों में निवारित सिद्धान्तों को दोक्षा भी स्वय हो दने में नहों हिचकत। यह जानने पर वह अधरशासनस्य शिष्य उनमशासन में पुनः दोक्षित होना चाहना है। उस पर भगवत् शोक्तिपात-मयी कृता का यह उक्षण है। इससे प्रभावित होकर वह सद्गुरु को शरण में जाता है। गुरुदेव उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं। उसके परार्थसंपादनातिरिक्तकर्तव्यताभावादाचायंत्वे नियोक्तव्यः । तत्र सर्वार्पण-विद्याद्यपूर्णमन्त्रदेवतासंविद्रसपूर्णकलशाभिषेकः । इहैतज्ज्ञानानुप्रहोतानाम-त्रयेष्टिश्राद्धादिकं नोपयुज्यत इति, तन्मरणदिनं पर तन्सन्तानिनां पर्वदिन-मिति । तत्र विशेषतः पूजा चक्रतपंणं च यथाविभवमविकल्प्यम् । एवं परमेद्वरेच्छेव मोचिकेति तदिधिष्ठित आचार्यः । शक्तिपाताधिष्ठिते तत एव निविचिकित्साक्षित्वभाजने शिष्य एवं प्रकारेरभोष्टिसिद्धि वितरेत् । यतः —

अधरशासन स्वोक्तत पूर्वव्रतों के प्रभाव को समाप्त कर उसको उत्तमशासनस्य नियमों से परिचित कराकर उसकी इच्छा और योग्यतानुसार समयदीक्षा या पुत्रक दीक्षा के अधिकार प्राप्त करने के लिये योजित करते हैं। यह लिख्नोद्धार दीक्षा कही जाती है।

जो साधक स्वभ्यस्त ज्ञानवान् होता है, वह यदि स्वात्म-सिद्धि को आकाङ्क्षा करता है, तो गुढ का यह कर्त्तव्य है कि, वह उसे भी उस पथ पर आगे बढ़ने के लिये अभिषिक्त कर दे। यदि यह सम्भव न हो, तो परार्थ सम्पादन के अतिरिक्त कर्तांव्यता को सम्पन्न करने के उद्देश्य से आचायंत्व पर ही नियोजित कर दे। इस प्रक्रिया में सर्वात्मना सर्वस्व के अपण के लिये तत्पर इस ज्ञानी को विश्वात्मक अध्ववगं में पूर्णत्या व्याप्त मन्त्रों, देवताओं और संवित्ति सुषा से पूर्ण करुश से अभिषिक्त करने को किया अपनाये।

ऐसे स्वस्यस्त ज्ञानवान् साधक बोधास्म प्रकाशरूपपरमेश्वर से अनुगृहीत माने जाते हैं। इनकी अन्तयेष्टि या श्राद आदि करने को कोई औपचारिकता पूरी करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे लोगों का मरण दिवस उनके कुटुम्बियों और अनुयायियों के लिये पर्व दिवस सदृश होता है। उस दिन विशेष रूप से पूजा चक्रतपंण आदि अपने विभव के अनुसार सम्पन्न करना चाहिये। इसमें वित्तशाठ्य नहीं करना चाहिये। नकोई विकल्प ही अपनाना चाहिये न आलस्य और प्रमाद ही करना चाहिये।

अनुग्रहपरः शिवो वशितयाऽनुगृह्धाति यं स एव परमेश्वरीभवति तत्र किंवाव्भुतम् । उपायपरिकल्पना ननु तवीशनामात्रकं विवन्निति न शस्त्रते परिमितोऽप्युपाये बुधः ॥ २१ ॥ आह च—

मा॰ पा॰

एहु सरीरु सअलु अह भवसरु इण्छामित्तणजेण विचित्ति उ ।

सोच्चिक्ष सोक्खदेयि परमेसरु

इक्षजानन्त उरूढिपवित्ति उ ॥ २२ ॥

इस प्रसङ्ग को आगे बढ़ाते हुए शास्त्रकार कह रहे हैं कि, इस प्रकार के विशिष्ट उत्कर्षों के मूल में परमेश्वर की इच्छा ही काम करती है। वहीं मोचिका मानी जाती है। आचार्य इन समस्त विशिष्टताओं से परिचित होता है। शिक्तपात से अधिष्ठित ऐसे ज्ञानवान और निर्विकल्पता के शिखर पर आख्ढ शिष्य में आचार्य विशिष्ट अभीष्ट सिद्धियों का बरदान दे कर उसे और भी महत्त्वपूर्ण बना सकता है। क्योंकि कहा गया है कि, साधना और भिक्त से भगवान भी वशीभूत हो, जाते हैं। इस तरह स्वयं वशी भगवान शिव जिस साधक को अनुगृहीत करता है, वह भी परमेश्वर भाव से भिरत हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का आक्चर्य नहीं होता चाहिये। परमेश्वर को पाने के उद्देश्य से उपाय के परिकल्पन की कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर भी यदि अधरसाधक उपाय परिकल्पन करता ही है, तो इसे मात्र ईश के ऐश्वयं को स्वाल्मसात् करने के उद्देश्य से करता है। यह सोच कर सुबुद्ध पुरुष परिमित पुरुष के इस आवरण को निन्दा नहीं करता, न कोई शब्द्धा ही करता है। १२॥

प्राकृत क्लोक के माध्यम से इस बाह्निक का उपसंहार कर रहे हैं-

### शो० पा•

एहु सरीरु सअलु अह भवसरु इच्छा-मित्तिण जेण वि चित्ति । सो च्चिअ सोक्खु देह परमेसरु इअ जाणं रूढि-पवित्ति ।।२२॥ सं० छाया

एतत् शरीरं सकलम् अथ भवसरः इच्छामात्रेण येन अपि चिन्तितम् । स एव सौख्यं ददाति परमेश्वरः इति जानन् रूढि-पवित्रितः ॥२२॥ ॥ इत्यष्टममाह्निकम् ॥

यह सारा शरोर देखने में म्थूल पिण्ड है। ऐसा हा यह विश्व शरार और इसका सूक्ष्म स्थूल विस्तार सभा अत्यन्त रहस्यात्मक है। यह ससार तो सच पूछा जाय, ता यह एक समुद्र हो है। सभी इसो में निमिष्जित दीख रहे हैं। बिरले ही इससे उबर पाते हैं। भगवत्कृपा से इन्हें जानने की इच्छा मात्र का उत्पन्न होना शक्तिपात का हो लक्षण है। जो इसको क्षण मात्र भी अपने चिन्तन का विषय बनाना है, उनका उन्कर्ष अवश्यंभावी है।

विश्व के इस विलक्षण शाकलन के साथ मन में ये वित्रार भी उठने लगे कि, यहाँ प्राणी को जा कुछ प्रोतिकर लगता है, जितना भी सुख और मानन्द का अनुभव होता है और यह सारा मौख्य सभी कुछ वही परमेश्वर ही प्रदान करता है। वही सर्वश्वर्य मम्पन्न मर्वाराध्य भगवान् सबको जावन का आनन्द दे रहा है, यह ज्ञान हो जाने पर साधना को ओर अग्रसर परमात्मा के प्रति आरोह भाव के कारण प्रवित्रित हो जाता है। इस श्लाक में चिन्तन और ज्ञान ह्य उपानना के दो बिन्दुओं का महत्त्व प्रतिपादित है। १३॥

श्रीमन्महामाहश्वराचार्यवयंश्रीमदाभनवगुप्तपादिवराचत डॉ॰ परमहंसिमश्रकृतनोर-क्षीर-विवेकभाष्यसंविलत

श्री तन्त्रीच्चय का आठवां आह्निक परिपूर्ण ॥ ८॥

## श्रीमन्महामाहेक्वराचार्याभिनवगुप्तविरचिते इाँ० परमहंसमिश्रकृत नीर-क्षीर-विवेक-भाषाभाष्य संवलिते

## तन्त्रोच्चयं

### नवममाह्निकम्

लब्बदीक्षाको ज्ञात मद्ध्यपनगं रूढिलाभनिमित्तं निस्यं नैमिनकं चांपा-सीत्। स्वभ्यस्तज्ञानोऽप, ज्ञानाभ्यामनारतस्याय तत्रास्य परार्थम् स्वयं तु दृढप्रतिपात्तमात्रेणेव कृतार्थस्वात्। तत्र निस्यं मन्ध्योपासनपूजनजपस्याध्याय-गुरुसेवादिकम्, नैमिनिकं तु पर्वपूजादिक पवित्रकादिविधिश्च। नैमिनिके मुख्यः

> थीमन्महामाहेश्वरचार्याभिनवगृप्रविरचित डॉ॰ परमहंसमिधकृत-नोर-क्षार-विवेक-हिन्दीभाष्यसंवित्तत

## तन्त्रोच्चय

### 461

### नवाँ आह्निक

दीक्षित शिष्य का यह कर्लब्य है कि, वह ज्ञान को सिद्धि और अपवर्ग के परमोच्च ज्ञिखर पर आकृत होने हेतु निस्य और नैमित्तिक कर्मों की उपेक्षा न करे वरन् इनके द्वारा ही उगसना में लगा रह। स्वज्ञाव सिद्ध ज्ञानयोग निषुण साधक भा ज्ञानाम्यास के तारतम्य के लिय इस दृश्यादृक्य विश्व के रहस्या का मतत आकलन करता रहे। स्वयं माधक इस स्वास्मपर-मास्म की दृढ़ प्रातपिनमात्र से ही कृताय हो जाता है।

इस प्राक्रया मे नित्य सन्ध्यापासना, पूजा, जप, स्वाध्याय और गृह सेवा ये पाँच आवश्यक नित्यकर्म हैं। इनका परित्याग कभा नहां करना चाहिये। श्रात•—३२ कल्पः शाक्तमधंपात्रं प्रतिवर्षं जन्म मध्येऽपि वा चर्यापूरणाय । अपूर्णचर्या मोक्षे बिघ्नः । तत्र पर्वदिनानि—प्रतिमासं प्रथमपक्ष्वमदिने, विषुवति, चैत्रशुक्लत्रयोदशी दिनमध्यम्, विशेषतस्तु बुधपूर्वंफलगुनोयोगः, वैशाखकुष्णा-ष्टमी दिनमध्यं बृधश्रवणयोगः, ज्येष्ठकुष्णनवमी, मध्यन्दिनं चन्द्रशतिभ-षग्योगः, आषादकुष्णप्रतिपन्मध्यन्दिनमादित्यमूलयोगः, श्रावणकृष्णेकादशी

इनके करते रहने अक्षुण्ण रूप से अपने स्तर पर उपासक आरूढ रहता है। यही पुण्य है। न करने से गिर सकता है। यही पाप है। गिरना हो अर्थात् अपने शिखर से पतन ही पाप है। इसिलिये नित्य कर्म अनवरत करते रहना चाहिये।

नैमित्तिक कर्म पर्वो आदि को पूजा, मनौतियों को पूर्ति और पित्रक विधि को प्रक्रिया के निर्वाह के रूप में सम्पन्न किये जाते हैं। नैमित्तिक कर्म का मुख्य कल्प, शान्त समावेश सिद्धि के लिये अर्घपात्र आदि प्रक्रिया, प्रतिवर्ष जन्मदिन मनाने को परम्परा और बोच-बोच में भी विशेष चर्या का सम्पन्न करना आदि माना जाता है। एक तरह से पूरो जीवनचर्या मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के उद्देश्य सं सम्पन्न को जाता है। चर्या की प्रक्रिया को पूरा न करना मोक्ष मार्ग का विष्टन माना जाता है।

पर्व दिनों के सम्बन्ध में जा दिन परिगणित हैं, उनका उल्लेख कर रहे हैं—१.प्रितमास प्रथम और पाँचवाँ दिन। २. विषुवत् दिन, २. चेत्रशुक्ल त्रयोदशो का मध्य दिन, विशेष रूप से वुध और पूर्वाफालगुनो का संयोग यदि त्रयोदशों के दिन हो, ४. वेशाख कृष्ण अष्टमो दिन का मध्य समय। यदि वृधि और श्रवण नक्षत्र का योग हो।

- ५. ज्येष्ठ कृष्ण नवमी, मध्य दिन, आदित्य मूल योग ।
- ६. आघाढ कृष्ण प्रतिपदा, मध्यदिन, आदित्य मूल योग ।
- ७. श्रावण कृष्ण एकादशी, पूर्वाह्न, शुक्ररोहिणी योग,
- ८. भाद्रपद शुक्ल षष्ठी मध्यदिन, वृहस्पति विश्वाखा योग ।

पूर्वित्तः शुक्ररोहिणीयोगः, भाद्रपदशुक्रषष्ठी दिनमध्यं वृहस्यितिविद्याखायोगः, व्यास्वयुक्शुक्लनवमीदिनं सर्वं नात्रयोगः, कार्तिकशुक्लनवम्यां रात्रेः प्रथमो भागः आदित्योत्तरफलगुनोयोगः, पौषक्रुष्णनवम्यां रात्रिमध्यं चन्द्रचित्रायोगः, माघशुक्लपञ्चदश्यां रात्रिमध्यं वृहस्पतिमधायोगः, फालगुनशुक्लद्वादश्यां मध्यन्दिनं चन्द्रतिष्ययोगः। अग्रतिथिवेधस्त्वत्र विशेषतरः। त्रिधा दिनं रात्रि च कृत्वा पूर्वमध्यापरभागो यागकालः। यागसिहते विशेषतः पूजाचक्रयागन्तपंणम्। भागशो विशेषसम्भवे भागभागपूजायागयजनं भवति । योगलाभे वेलाया असम्भवे योगो बलोयान्। अनुयागकाललाभश्च मृख्य इत्येवं पर्वविधिः।

९. आश्विन शुक्ल नवमो, सारा दिन, योग अनपेक्षित ।

१०. कात्तिक शुक्ल नवमो रात्रि का पहला पहर, अथवा आदित्यवार में उत्तराफल्गुनो नक्षत्र का योग।

११. पीष कृष्ण नवमी, रात्रि मध्य, सामवार चित्रा योग।

१२. माघशुक्ल पूर्णिमा रात्रिमध्य वृहम्पति मघा योग ।

१३. फाल्गुन शुक्ल द्वादशी मध्यदिन चन्द्र पुष्प योग । इसमें अग्रतिथि का वेध होने पर यह और भो महत्त्वपूर्ण पर्व हा जाता है ।

१४. दिन और रात्रि मान को तोन-तोन भागों में विभक्त करने पर पहला, बिचला और अधर भाग याग काल हाना है। यदि कोई योग इसमें आये, ता इन ममयों में और भी वैशिष्ट्य आ जाता है। इसमें पूजा और चक्र-याग करने से विशेष लाभ होता है। भाग-भाग में विशेष याग की दशा में विशेष याग या पूजा करने पर भी यश्च का पूरा फल मिलता है। योग हो किन्तु वेला न भो मिले, तो उस समय योग को बलीयान् मानकर पर्वपूजा करनी चाहिये। इसमें अनुयाग का समय भो मिल जाता है। यह एक मुख्य लाभ माना जाता है। इस प्रकार संक्षिप्त रूप से प्रवंविधि का वर्णन यहाँ किया गया है।

अन्यान्यपि नेमित्तिकानि । यथा — गुरोर्गृहागमनं तद्वर्ग्यस्य न, शास्त्र-शानलाभो । देवतादर्शनादिश्चेति ।

अय पवित्रकविधिः । स च विधिः पूरकश्चेति अवश्यमेव कर्तव्यः । स चावाद्वशुक्लात् कार्तिकान्तं कर्तव्यः । माघान्ते दक्षिणायनेऽपि वा क्वचि-दुक्तः । तद्विधिस्तु यथासम्भवं सीवर्णपट्टसूत्रपवित्रकादारभ्य दार्भमपि पवित्रकं वित्तवाठ्यपरिहारेणाध्वसंख्यकग्रन्थिकं सर्वाध्वपरिपूर्णं भावियस्या गुरुरपंये-

अन्य कुछ और भी नैमित्तिक कार्य माने जाते हैं। जैसे गुरुदेव यदि शिष्य के घर आ जाँय, तो वह मुख्य नैमित्तिक पर्व होता है। गुरु स्तरोय या गुरु के कीट्रिम्बक सदस्य आये हों तो भी नैमित्तिक की तरह ही यह कर्मपर्व होता है।

किसी दिन यदि किसी विशेष शास्त्र की उपलब्धि हो या रहस्य ज्ञान का उद्घाटन हो जाय, तो वह भी पर्व सदृश हो माना जाता है। किसी विशिष्ट देवता का स्वप्न तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी नैमित्तिक पर्व की तरह हो होता है।

यहाँ से पावत्रक विधि का वर्णन कर रह है-

यह विधि पूरक विधि है। इसिलये इसे अवश्य करना चाहिये। पाठ भेद में इसको परमेश्वर के आदेश का पूरक माना गया है। यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष से प्रारम्भ कर कात्तिक पर्यन्त पूरित किया जाना चाहिये। कहीं किसी शास्त्र में यह भा लखा है कि, माध के अन्त में भा इसे सम्पन्न करना चाहिये। दक्षिणायन में भी इसे किया जा सकता है। यथा सम्भव सीवर्ण सूत्र व रेशम सूत्र में प्रारम्भ कर कुशनिर्मित सूत्र से भो पांवत्रक बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में कृपणना नहीं अपनाना चाहिये। पवित्रक में गाँठें भी दी जाती हैं। अध्वा के आधार छः गाँठों का प्रचलन भो पहले था। इससे अधिक ग्रन्थियों का विधान भी पवित्रक विधि में है। अध्वानुसारों ग्रन्थि के आधार पर पवित्रक को सर्वाध्व परिपूर्ण भावन करना चाहिये। इस प्रकार

िछ्ञ्यार्य। ततो विशेषप्जनतपंणदक्षिणादीन्येवं नित्यनैमित्तिकं कुर्वाणस्या-विलुप्तोत्साहस्य विनापि प्रमुखज्ञानयोगाचारया चर्यामात्रान्मुक्तिः। बाह् च—

मा० पा०

सिवणाहु सच्छन्दु हत्सकोणविअप्प इच्छ । चरि आमित्ति णीजणजण हुकिअ भवरोअ चिइच्छ ।। १ ।।

शो॰ पा॰

सिव-णाउ सच्छं उहु(?)

को णवि अप्य इच्छ(?)।

चारिआ-मित्तिण जिण

जणहुकिअ भव-रोअ-चिइच्छ ॥ १ ॥

भावनकर गुरु इसे शिष्य को अपित करे। इसके बाद शास्त्र के आदेशानुसार विशेष पूजन तर्पण और दक्षिणा आदि के सभी विधान जो नित्य और नैमित्तिक श्रेणी में आते हैं, पूरे किये जाने चाहिये। शिष्य का उत्साह इस प्रक्रिया में बराबर बना रहना है। उत्साह के विलुप्त हो जाने पर कोई कार्य विधि-पूर्वक सम्पन्न नहीं हो सकता। इसलिये उत्साह सम्पन्न शिष्य को प्रमुखनया ज्ञान योग और समयाचार पालन के विना भी चर्यामात्र से मुक्ति उपलब्ध हो जाती है।

प्राकृत रलांक के माध्यम से इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं —

शिवनाथ का सबसे उत्तम गुण उनका स्वातन्त्र्य है। अतः उन्हें 'स्वच्छन्द' संज्ञा मे विभूषित किया जाता है। मातृका पाठ के अनुसार 'शिवनाथ' शब्द ही सिवणाहु' का संस्कृत शब्द माना जा सकता है। शोधित पाठ 'शिवणाउ' का संस्कृत शिवनाद शब्द दिया गया है। इसका अर्थ

सं० छाया

शिवनादः स्वच्छन्दः पश्यत(?)

कः, नापि अल्पा इच्छा।

चर्यामात्रेण येन जनस्य

कृता भवरोगचिकित्सा ॥ १ ॥

।। इति नवममाह्यिकम् ॥

द्वविड प्राणायाम कर निकाला जा सकता है। इसके अनुसार शिवनाद का अर्थ 'चिद्विमर्श' हो सकता है। वस्तुतः शिवनाद भी स्बच्छन्द तत्त्व ही है।

उस परम तत्व का अनुसन्धान किये बिना उसके दर्शन नहीं हो सकते। जो उस पथ पर अग्रसर है, वह तो उसका साक्षात्कार करना चाहता, ही है। एतद्विषयक उसकी इच्छा स्वल्प कैसे हो सकती है। प्रबल इच्छा शक्ति से ही यह सम्भव है। वह परम अनुग्रह करने वाला शिवनाय चर्या मात्र में लगे भक्त शिष्य के भव रोग को चिकित्सा कर देता है अर्थात् माया के आभिमुख्य का निराकरण शैवाभिनुख्य का महाभाव शिष्य में भर देता है॥ १॥

> श्रीमन्महमाहेश्वराचार्यवर्य श्रीमदभिनवगुप्तपाद विरचित हाँ० परम हंसमिश्रकृत नीर,क्षीर विवेक हिन्दी भाष्य संवितित तन्त्रोच्चय का

नवां आह्निक परिपूर्ण ॥ ९ ॥

#### श्रीमम्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविरिचते शॉ० परमहंसिमश्रकृतनीर-क्षीर-विवेकभाषाभाष्यसंबल्ति

#### दशममाह्निकम्

इत्येवं गुरुवचनादिधगम्य सर्वथा गुरुभंगवान् पूजनीयः। तत्र सुवर्ण-पूर्णपृथिवीदानेनापि न गुरावनृणो भवति, इत्युक्तं तत्र तत्र श्रुत्यन्तसिद्धान्त-तन्त्रोत्तीर्णादिषु, किन्तु सवाह्याभ्यन्तरमात्मपर्यन्तमप्णं कृत्वा तत्रानृणीभवति । यावच्च गुरावनृणी न सम्पन्नस्तावदिधकारबन्धोऽस्य न निवर्तते। तस्मात्

> श्रीमन्महामाहेदवराचार्यं श्रीमवभिनवगुप्तपाव विरचिते डॉ० परमहंसमिश्रकृतनीर-क्षीर-विवेक हिन्बीभाष्यसंवलित

#### तःत्रोच्चय

#### 61

#### दसवां आह्निक

तन्त्रोच्चय में अब तक उक्त समस्त ज्ञान विज्ञान सार रहस्य का गुर से अधिगम कर ऐसे परम ज्ञानवान् गुर को भगवान् मानकर अचित करना चाहिये। वह जगत् में भगवान् रूप से ही अवतरित है। अतएव परमपूज्य है। ऐसे गुरु को दक्षिणारूप में सुवर्ण अथवा गुरु आकाङ्क्षा पूरक पृथ्वी का भी दान करना चाहिये। इस तरह गुरु के ऋण से उद्धार होता है बीर शिष्य अनुणी हो जाता है। यह उपदेश यत्र तत्र शास्त्रों में वेदान्त ग्रन्थों में सिद्धान्त आदि शासन में और अन्य शासनों तन्त्रों में और विश्वोत्तीण विज्ञान आदि में भी दिया गया है।

किन्तु इससे बढ़ कर एक दूसरी प्रक्रिया भी अनुणी होने की है। बहु यह कि, गुरु के चरणों में बाह्याभ्यन्तर युक्त आत्मतत्त्वात्मक स्वास्मसत्ता सर्वधा दान्तेन वित्तशाठयविरहितेन सर्वस्वकलत्रास्मिनिवेदनान्ततया गुरुः पूज्यो वन्दयः परितोष्यः ।

येन येन प्रकारेण गुरुः सन्तोषमेत्यसौ । [कार्यः प्र] कारस्तेनासौ प्रसोदेहेवतागणः ॥ १ ॥

का हो अर्पण कर दे। जबतक गुरु ऋण को शिष्य नहीं उतार पाता, तब तक शिष्य के ऊपर उसके द्वारा ज्ञानवान् बनाकर सर्वितज्ञ बनाने के कलृंख का उसका अधिकारबन्ध समाप्त नहीं होता। गुरु के गुरुत्वाधिकार की निवृत्ति नहीं होती।

इसलिये सर्वथा दान्त अर्थात् अत्यन्त उदात्त और उदार भाव से, वित्तशाठ्य का परित्याग कर और सर्वस्व, यहां तक कि, स्त्री पुत्र स्वास्म सबका ही श्रद्धाभाव से निवेदन कर गुरु का अर्चन और वन्दन करना सबका ही श्रद्धाभाव से निवेदन कर गुरु का अर्चन और वन्दन करना चाहिये। यदाप कुछ लोग आस्था, श्रद्धा और सामाजिक मर्यादा को अति कान्त कर कलत्र आदि के अर्पण को बात शिवोक्त नहीं मानते तथा सुवर्ण और पृथ्वी आदि गुरु को देकर उसे माया में फैसाने की बात को भी शास्त्रीय पृथ्वी आदि गुरु को देकर उसे माया में फैसाने की बात को भी शास्त्रीय सिद्धान्तवाद के अनुकूल नहीं मानते। ज्ञानवान गुरु यह कुछ नहीं चाहता। फिर भी गुरु को जिससे ज्ञान मदृश अमूल्य निधि प्राप्त होनी है, उसको अवश्य भगवन सदृश मान कर उमे तृप्त और मन्तृष्ट करना चाहिये, यह सर्वोत्तम पक्ष है। इसोलिये शास्त्र कहता है कि,

'जिस किसी प्रकार से गुरुदेव को सन्तुष्ट करना शिष्य का परम कर्त्तव्म है। इसी आदेश के अनुपालन से शिष्य पर स्वयं गुरु और सभी देवता भी आशीर्वाद और कृपा की वर्षा करते हैं अर्थात् प्रसन्न होते हैं।।

इलांक 'कार्यः प्रकारः' यह पाठ भेद है। कोष्ठक में वन्द इस अंश से छन्द पूरा नहीं हो सकता। अतः मूल पाण्डुलिपि के खण्डित हो जाने पर किसी ने इसे भर दिया भवेन्निर्विकारः पाठ भी हो सकता है। यह सब विश्व और स्वाध्याय शील अध्येता के विचार करने योग्य स्थल हैं॥ १॥

प्रकारादौ तदिदमुक्तं वक्तव्यं यत् सर्वोत्तीर्णशास्त्राणां साररहस्यभूतम-भिधेयम् ।

अहमभिनवगुप्तः प्रार्थये सिद्ववेकान् प्राणियवचनभङ्गः तेऽपि नालं विदध्युः । किमपि किमपि यद्वत्सारमालोकयध्वं परमिदमपि तद्वद् [वस्तु]भं वेत्थ पद्मात् ॥ २ ॥

इसमें प्रकार के साथ उक्तं वक्तव्यं पाठ भी शास्त्रस्तरीयमाषा का उदाहरण नहीं है। इस श्लोक के अनुसार गुरु के उपदेश प्रकार की चर्चा शास्त्रकार कर रहे हैं कि, गुरु ऐसा ही उपदेश दे, जिसमें समस्त शास्त्रों के सर्वोत्तीर्ण शास्त्रों के सार रहस्य का बोध शिष्य को हो जाय। वही सस्त्वोपदेश सार्थक होता है।

यहाँ महामाहेश्वर स्वारमनामाभिधान पूर्वंक विवेकशील पुरुषों के प्रति

यह निवेदन ही नहीं, वरन् विनम्नता पूर्वंक अनुरोध ही कर रहे हैं कि, ऐ मेरे

प्रिय सिद्धवेक सम्पन सजन्नो ! जीवन में कभो भी प्रणयो के प्रेम पूर्ण

पित्रभावापन वचनों का भङ्ग आप न करें। नालं, शब्द अपनी समस्त

बलवत्ता के साथ यहाँ प्रयुक्त है। वस्नुतः वचन भङ्ग एक प्रकार का

आध्यात्मिक अपराध होना है। इससे आत्मा टूट जाती है। ऐसा आधात

स्निम्धस्नेहो जनों को कभी नहीं देना चाहिये।

जैसे जैसे व्यक्ति शास्त्र का स्वाध्याय करता है, वह उसके सार तस्त्र का हो उसमें दर्शन करता है। उसो तरह जीवन के इस शैव वरदान रूप में प्राप्त परिमित समय में केवल जो जुछ सारतत्व है, जा गुण है, उसो का दर्शन करे किन्तु यह भी ध्यान रखे कि, उसो तरह विश्व व्याप्त वस्तुमत् तस्त्र को भो विचारोपरान्त अच्छा तरह वेद्यता का विषय बना ले, उसे पूरी तरह जाने। इलोक में खण्डितपाठ 'वस्तुभ' के स्थान पर परमाराध्य शिव

### संवित्प्रकाशपरमार्थतया यथेव भात्यामृशत्यपि तथेति विवेचयन्तः ।

सन्तः समस्तमषचित्रतिभाविमर्शसारं

समाध्यत शास्त्रमनुत्तरात्म ॥ ३ ॥

तन्त्रसार आ० २१

के लिये प्रयुक्त 'वल्लभ' शब्द भी हो सकता है। इससे सबके परवात् बल्लभ शिव को जानने का भाव स्पष्ट हो जाता है। परमवल्लभ शिव सर्वसाक्षी है। वे किसी के द्वारा किये बचनभञ्ज रूप अकार्य के भी साक्षी होते हैं और उसकी दण्डात्मक या भोगात्मक प्रक्रिया को व्यवस्था भी करते हैं। अतः सावधान रहे।। २॥

शास्त्रकार इस अनुत्तर शास्त्र के समाश्रयण के लिये अध्येतावर्ग का आवाहन कर रहे हैं—

'संवित् विमर्श रूपा शक्ति मानी जाती है। इसी तरह प्रकाश स्वयं परमेश्वर परमशिव ही है। इस दृष्टि से देखने पर यह समग्रविश्वविस्तार, यह सारा दृश्यादृश्य उल्लास वस्तुतः संवित् प्रकाशपरामर्श रूप में ही भासित हो रहा है। जिस तरह यह भासित है, उसी तरह प्रकाशमय स्वात्म में शाश्वत रूप से संविद्र्य आमर्श भी कर रहा है'।

उक्त परमार्थसत् का विवेचन सत्पुक्षों का स्वभाव होता है। इस स्वभाव में कभो शैथिल्य न आने पाये, इसिलये विवेचयन्तः में शास्त्रकार ने शतृ प्रत्यय के प्रायोगिक वत्तंन में शश्वद्वत्तंमान का प्रयोग किया है। किया में भी लोट् मध्यम पुक्ष बहुवचन का प्रयोग कर अपने प्रिय शश्वद्वत्तंमान सत्पुक्षों से १. विधिक २. निमन्त्रण, ३. आमन्त्रण, ४. अधीष्ट, ५. संप्रक्त और ६. प्रार्थना रूप से भी यह अपेक्षा करते हुए आमने सामने की तरह कह रहे हैं कि, बाह च-

मा० पा०

जिस्स बढपिसद्विघडिए ध्यवहारे

सोइ अस्मि णीसंकी।

तह होहि जहुत्तिण

प्रसिद्धिकढिए परमसिवो ॥ ४ ॥

तन्त्रसार आ० २१.

शो० पा०

जस्स दढ-पिसद्धि-घडिए व्यवहारे

लोउ अस्पि णोसंको ।

तह होइ जणुत्तिण-प्पसिद्धि-

रूढिए परमसिवो ॥ ४ ॥

सं० छाया

यस्य दृढप्रसिद्धिघटिते व्यवहारे

लोकः अस्ति निःशकुः।

तया भवति जनोत्तीर्ण-

प्रसिद्धिरूढचा परमशिवः ॥ ४॥

मेरे प्रिय मनोषियों और विचारको, इस चित्प्रतिभाविमर्श-सार शास्त्र का आप सतत समाश्रयण करो। यह अनुत्तर तत्त्व का प्रकाशक अनुत्तर शास्त्र है। इसके स्वाघ्याय से अनुत्तर को देखो, समझो और उसमें प्रवेश पा जाओ।। ३॥°

प्रसिद्धि को 'भागम' कहते हैं। प्रवृत्ति में दृढता आवश्यक होती है। दृढ़ता के साथ आगमानुकूल व्यवहार ही समयाचार कहलाता है। इस प्रकार के घटित व्यवहार से लोक निःशङ्क शान्ति पूर्ण जीवन यापन करता है।

रै. तन्त्रसार बा॰ **२**१

### [श्रीशम्भुप्रोक्तानि वर्षं] तन्त्रराद्धान्त शास्त्राण्यधिगम्य सम्यक् ।

श्रीशम्भुपादाब्जनिषेवणेन

नियुक्तचित्तोऽभिनवप्रधानः ॥ ५ ॥

चित्रा ... ... ...

### आलोकसारद्वयभिन्नमेतत् तन्त्रं त्रिधा स्याकुरुतेऽस्म गुप्तम् (प्तः) ॥ ६ ॥

ऐसे व्यवहार से लोक के वे स्वयम् आदर्श हो जाते हैं। वे विश्वमय न रह कर विश्वोत्तीणं हो जाते हैं। प्रसिद्धि के शिखर पर आरूढ होने के कारण वे साक्षात परमिश्वव ही हो जाते हैं॥ ४॥

मानवसंवर्गं में तन्त्रसार के वर्तमान छप के प्रवर्त्तक साक्षात् शम्भूछप श्री शिम्भुनाय ने कला, तत्त्व, भुवन, वर्ण, पद और मन्त्र छप छः अध्वाओं का शास्त्र नन्त्रशास्त्र प्रवित्तित किया। उनमे हो इन समस्त राद्धान्त तत्त्वों का अध्ययन और सम्यक् अधिगम कर मेरा यह नाम हुआ जिसमें 'अभिनव' प्रधान शब्द हो गया। इससे यह प्रतोत होता है कि, इनका नाम कुछ दूसरा रहा होगा। इनका उपनाम अभिनव रहा होगा। प्रसिद्धि के कारण अभिनव प्रधान नाम ही शास्त्र में भी प्रचलित हो गया। जो कुछ हो, कोई शम्भु के चरण का यदि चरुचरीक हो जाय, तो वह अवश्य हो 'नियुक्तचित्त' हो सकता है। श्री गीताशास्त्र में नियुक्तचित्त को ही 'स्थित प्रक्र' कहा गया है। स्थितप्रज्ञता हो जीवन का लक्ष्य है। वह प्राप्त हो जाती है। ऐसे मनीषो 'अभिनव' के विचारों के अनुकूल होने से प्राधान्य प्राप्त कर शिवसांन्निष्य भी प्राप्त कर लेते हैं॥ ५॥

# श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यश्रीमद्याभनवगुप्तपादविरचिते हाँ० परमहंसिमधकृत-नीर-क्षीर-विवेकभाषाभाष्यसंविद्यते

॥ तन्त्रोच्चये दशममाह्निकम् परिपूर्णम् ॥

।। समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥

॥ इति शिवम् ॥

इस क्लोक के बाद एक खण्डित ब्लाक मुद्रित है। इसके अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि,

यह कृति 'चित्रा' कृति है। यह 'आलोक' अर्थात् 'तन्त्रालोक' और 'सार' अर्थात् तन्त्रालोक सार 'तन्त्रमार' तामक दो तन्त्र ग्रन्थों से ही मिन्न अर्थात् सम्मिलित सम्बन्ध युक्त यह तन्त्रोच्यय नामक ग्रन्थ जो गुप्त था, जसको 'गुप्त' अर्थात् 'अभिनव गुप्त' स्वयम् व्यक्त कर विश्वपुष्ट्य को अपित कर रहे हैं। यहाँ गुप्तं तन्त्रं भूतकालिक प्रयोग को 'स्म' अंश प्रतिपादित कर रहा है और 'व्याकुक्ते' शश्वद वर्त्तमान को प्रतिपादित करते हुए 'गुप्तः' के साथ अन्वित हो रहा है ॥ ६॥

> तन्त्रोच्चये तन्त्रपरम्परायां संक्षिप्तरूपेऽभिनवोयनिष्के । प्रावीण्यपूर्णेन पराकृषातः

त्रावाण्यपूर्णन पराक्रुपातः हंसेन भाष्यं विहितं **वरेण्यम्** ॥

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्यश्रीमद्भिनवगुप्तविर्वित डॉ० श्रीपरमहमण्श्रकृतनार-क्षोर-विवक हिन्दोभाष्यमंबलित

श्रो तन्त्रोच्चय का

दशवाँ आह्निक परिपूर्ण

[ समाप्तोऽयंलघुग्रन्य: ]

॥ इति शिवम् ॥ १०॥

### परिशिष्ट-भागः [ इ ]

[ 8 ]

श्रीमन्महामाहेक्वराचार्याभिनवगुप्तविरचित डॉ॰ परमहंसमिश्रकृत-नीर-शीर-विवेक भाषाभाष्य संविष्ठित

## देहस्यदेवताचक्रस्तोत्र**म्**

देहो देवालयः प्रोक्तः स्वात्मा देवः सनातनः। त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहं भावेन पूजयेत्।। १॥

श्रीमन्महामाहेश्वराचाग्रंवर्णाभनवगुप्तविरचित डॉ॰ परमहंसिमधकृतनीर-क्षीर-विवेक भाषाभाष्य संविष्ठत

## देहस्थदेवताचक्रस्तोत्र

यह शरीर मात्र भीतिक विण्ड नहीं है वरन् यह महत्त्व पूर्ण देवालय है। प्रावीण्य-पूर्ण एक कलाकार की कृति है। यह सनातन स्वात्मशिवदेव का शास्त्रत निवास है। शिव के निर्माल्य का परित्याग करने का शास्त्रीय विधान है।

गोस्वामी तुलसीदास ने शरीर के सम्बन्ध में लिखा है —
'क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंचरचित यह अधम शरीरा॥'

शरीर की अधमता की प्रतिपादक एक मनोषो रचनाकार की यह दृष्टि है। इसके विपरीत शास्त्रकार कह रहे हैं कि,

तन्त्र शास्त्र शरीर का शाक्वत तस्त्र के रूप में देखता है। बहु कहता है कि, शरीर शिवदेव का अधिष्ठान है। सनातन परमेश्वर का

ॐ असुरसुरवृन्दवन्दितमभिमतबरिवतरणे निरतम् । दर्शनशताप्रचपूज्यं प्राणतनुं गणपति वन्दे ॥ २ ॥ वरवीरयोगिनोगणिसद्धाविलपूजिताङ्ज्रियुगलम् । अपहृतविनयिजनाति वटुकमपानाभिषं वन्दे ॥ ३ ॥

यह मन्दिर है। वह शिवदेव दूसरा कोई नहीं वरन् स्वयं स्वात्म देव ही हैं। इन पर चढ़े हुए अज्ञान रूपी निर्मात्य का परित्याग कर देना चाहिये। शास्त्र निर्मात्य को छोड़ने का आदेश उपदेश करता है'। इसलिये अज्ञान रूप निर्मात्य को निराकरण स्वात्म देव की एकनिष्ठ पूजा के लिये आवश्यक है। एक निष्ठ पूजा 'वह' में ही हूँ, इस भाव से करनी चाहिये। यह अनुभूत सत्य सबकों समझना चाहिये। यह देह तो नश्वर है। शाश्वत सत्य आत्मदेह ही है। वही मैं हूँ, यह महाभाव है। इसो महाभाव में रहना पूजा हो जाती है। १॥

में साधनानिष्ठ साथक प्राण रूप शरीर घारण कर प्राणापानवाह प्रक्रिया से जो विश्व को प्राणवान बना रहे हैं, ऐसे गणपित की वन्दना करता हूँ। ये उँकार रूप परब्रह्म परमेश्वर हैं। राक्षसवर्ग और देववर्ग से भी वन्दित प्राण-गणपित विश्व को जोवन का अविरल वरदान देने में निरत हैं। शताधिक दर्शनों अर्थात् शास्त्रीय शासनों द्वारा ये अप्रपूज्य घोषित हैं। इससे यह सिद्ध है कि, प्राण ही गणपित हैं। शरीरस्थ समस्त इन्द्रियादि तस्ववर्ग के गणरूप समूह के स्वामी प्राण ही माने जाते हैं। सांस छोड़ने पर सूंड़ को तरह वह निकलती है। वही गणश्रा का शुण्डादण्ड है। सांस छोने पर पेट फूलना है। यह उनका लम्बोदर रूप है। अतः प्राण ही गणपित हैं। मैं उनकी वन्दना करता हैं॥ २॥

श्रेष्ठ वीरशैव योग सिद्ध योगी ही वीर कहलाते हैं। शास्त्र में ६४ योगिनियां प्रसिद्ध हैं। शरीर में भी सिन्धयों को जोड़ने वाली किया शक्ति

१. शिक्पुराण, विद्येश्वरसंहिता ॥ २२।२०

यद्धीबलेन विश्वं भक्तानां शिवपथं भाति । तमहमवधानरूपं सद्गुरुममलं सदा वन्दे ॥ ४ ॥ आत्मीयविषयभोगंरिन्द्रियदेव्यः सदा हृदम्भोजे । अभिपूजयन्ति यं तं चिन्मयमानन्दभैरवं वन्दे ॥ ५ ॥ उदयावभासचर्वणलीलां विश्वस्य या करोत्यनिशम् । आन्दभैरवीं तां विमर्शरूपामहं वन्दे ॥ ६ ॥

को योगिना कहते हैं। इनक अधिरिक्त सिद्धां आदि के द्वारा जिनके चरणाविन्दों की वन्दना को जाती है, वे प्रणत शरणागत सज्जनों की पीड़ा का मदा निराकरण करत हैं। ऐसे बटुक देव की मैं वन्दना करता हूँ। शरीर में अपात हा बटुक रूप में अवस्थित है।। ३।।

मै शरीर में अवस्थित निर्मल सद्गृह को वन्दना करता हूँ। उन्हीं के घीवल अर्थात् वृद्धिवैभव के प्रभाव सं मक्तजन विश्व की शिवातमकलक्ष्यप्राप्ति के लिये प्रशस्त पथ क रूप मं स्वाकार करते हैं। इस प्रकार को
विशेषता से विशिष्ट 'अवधान' रूप में हा मैं अपने सद्गृह का दर्शन
करता हैं॥ ४॥

देहस्थ देवताओं में चिन्मय चेतन्य रूप में अवास्थत आनन्दभैरव भगवान् की मैं वन्दना करता हूँ। सारी इन्द्रियां अपने विषय भोग रूप पञ्चतन्मात्रक सामग्रियों से हृदयारिवन्द मान्दर में ही अनवरत इनकी अर्चना करती रहतों हैं। परमेश्वर शिव के दो सवातिशायी गुण हैं। १. चित् आर २. आनन्द। आनन्द स्वय जिन्मय होता है। इस जान के भावावेश में आविष्ट साधक जितने विषयों का भाग करता है, उनसे मिलने वाले सुखों में वह आनन्दभैरव का दर्शन करता है। आप भो ऐसा करें, एतदर्थ यह श्लाक आपका मीन आवाहन कर रहा है॥ ५॥

आनन्दभैरव की शक्ति हुः आनन्दभैरवो देवो है। वह भी इस देह में प्रतिष्ठित है। इसे मैं परिवमर्श रूप में अनुभूत करता हूँ। यह विमर्श अर्चयित भैरवं या निश्चयकुसुमैः सुरेशपत्रस्या । प्रणमामि बुद्धिरूपां ब्रह्माणीं तामहं सततम् ॥ ७॥ कुरुते भैरवपूजामनलदलस्थाभिमानकुसुमेर्या । नित्यमहङ्कृतिरूपां वन्दे तां शाङ्करोमम्बाम् ॥ ८॥

शक्ति हो इस विश्वातमक उल्लाम के उदय में सृष्टि के मजन सत्त्व का दर्शन कराती है। अवभाम में स्थिति की निरीहता को हो निहार रही होती है और चर्वण अर्थात् संहार में परम्थवर में विलीन होने को लोला का अवस्रोकन कर प्रसन्न होतो है। यह किया अविश्वान्त भाव से इसी आनन्द मेरवी द्वारा हो रही है। ऐसी विमर्श रूपा इस देवी को मैं अभिनदगुष्त प्रणाम करता हूँ॥ ६॥

इनके अतिरिक्त शरीर में आठों मातृकायें भी आजीवन उल्लसित हैं। सर्वप्रथम ब्रह्माणी की वन्दना कर रहे हैं—

१. ब्रह्माणी—यह शरीर एक वृक्ष है। इसमें प्राणतस्व के पत्र हैं। समस्त देवों के ईश्वर इन्द्र हैं। इनकी दिक् पूर्वादिक् है। इस दिक् को शरीरवृक्ष का प्राण-पत्र मानें, तो उन्हीं प्राण के पत्रों पर बुद्धिरूपा देवी विहार करती है। इस वृक्ष पर प्राण पत्रों के साथ निश्चय के फूल खिलते हैं। उन्हीं कुसुमों से बुद्धिदेवी आनन्दभैरव की अर्चना करती है। यही बुद्धि देवी 'ब्रह्माणी' कहलातो है। मैं उसे निरन्तर प्रणाम अपित करता हूँ।। ७॥

२. शाङ्करो-शरीर अवस्थित अहङ्कार तत्त्व रूपा अहंकृति शिक्त ही शाङ्करो देवो मातृका है। यह अनल रूप अग्निकोणीय प्राण दलों पर निवास करता है। अग्नितत्त्व के अनल दलों के साथ अभिमान के कुसुम खिलते हैं। इन्हों मे यह भगवान् भैरव की पूजा अनवरत सम्पन्न करती है। मैं इसको वन्दना करता हूँ॥ ८॥

<sup>₹.</sup> वन्दे-पा•।

श्रीत०--३३

विद्याति भैरवाची दक्षिणदलगा विशेष कुसुमैर्या ।

तित्यं मनःस्वरूपां कौमारीं तामहं वन्दे ॥ ९ ॥

नैऋंतदलगा भैरवमचंयते शब्दकुसुमैर्या ।

प्रणमामि अनिरूपां नित्यां तां वैष्णवीं शक्तिम् ॥ १० ॥

पश्चिमदिग्दलसंस्या हृदयहरैः स्पर्शकुसुमैर्या ।

तोषयित भैरवं तां त्वद्रपधरां नमामि वाराहोम् ॥ ११ ॥

वरतररूपविशेषैमांकतिदग्दलनिषण्णवेहा या ।

पूजयित भैरवं तामिन्द्राणीं हक्तनुं वन्दे ॥ १२ ॥

६ इन्द्राणी —इन्द्राणी देवी वायव्य कोणीय दिग्दल में अधिष्ठित मानी जाती है। इसका अल्यन्त आकर्षक रूप अपने वैशिष्टच के लिये प्रसिद्ध

३. कौमारी—शरीर वृक्ष के दक्षिण प्राण पत्रों के साथ 'विशेष' रूप विकल्पों के फूल खिलते हैं। इन्हों फूलों से दक्षिण दलगा कौमारी देवी भैरवाची का विधान करती है। यह मन: स्वरूपा मानी जाती है। मैं इसको अपने विनम्न प्रणाम अपित कर रहा हूँ ॥ ९॥

४. बेष्णवी—वेष्णवी श्रृतिष्या देवी मानी जाती है। यह निऋति कोणीय दल पर निवास करती है। यह शब्द मुमनावली द्वारा भैरव को निस्य पूजा करती है। मैं इमे विनम्न प्रणाम करता हूं॥ १०॥

प. वाराही—त्वक् रूप से कारीर को आवृत कर वर्तमान 'वाराही'
देवी को मैं प्रणाम करना हूं। जो निरन्तर भैरव रूप स्वात्मदेव की आराधना
में मंलग्न रहतो है। यह पाठचम दिग्दल म अधिष्ठित मातृका शक्ति है। यह
स्पर्श रूप जुनुमों से भेरव की पूजा सम्पन्न करती है। स्पर्श के कुमुम
सर्वातिशायो सुमन माने जाते हैं। ये अपने आकर्षण से सबके हृदयों के हरण
करने में समर्थ होते हैं।। ११॥

१. विकत्य-पा०। २. सुन्य-पा०।

धनपतिकिसलयनिलया या नित्यं विविधषड्साहारैः।
पूजयित भैरवं तां जिह्वाभिल्यां नमामि चामुण्डाम् ॥ १३ ॥
ईशदलस्या भैरवमचंयते परिमलैविचित्रैर्या।
प्रणमामि सर्वेदा तां घ्राणाभिल्यां महालक्ष्मीम् ॥ १४ ॥
षड्दशंनेषु पूज्यं षट्जिशत्तत्त्वसंवलितम् ।
आत्माभिल्यं सततं क्षेत्रपति सिद्धिदं नौमि ॥ १५ ॥
स्फुर्रदनुभवसारं सर्वान्तः सततसिन्नहितम् ।
नौमि सदोदितिमित्थं निजदेहगदेवताचक्रम् ॥ १६ ॥
॥ इति देहस्थदेवताचक्रस्तोत्रम् ॥

हैं। इन्द्राणी दृक् तनु अर्थान् ज्ञान स्वरूषिणी मानी जाती है। मैं उसे प्रणाम करता हूँ ॥ १२॥

७. चामुण्डा—अन रित कुवेर को कहते हैं। कुवेर को दिशा उत्तरादिग् है। यह कुवेर की दिशा में अवस्थित मानी जाती है। रसना कुवेर दिक् तत्त्व का ही अङ्ग है। इसे छः रस अत्यन्त प्रिय हैं। इसीलिये इसे षड् रस स्यञ्जतीं का अर्पण किया जाता है। मैं इसे प्रणाम करता है॥ १३॥

८. महालक्ष्मी—ईशान दिग्दल भाग में अवस्थित मातृका महालक्ष्मी दिक्य परिमलों से भेरत को अचंना पूरी करता है। यह ब्राणेन्द्रिय रूपिणी माँ नित्य समर्चनीय है। मैं इसे चिनस्र प्रणाम करता हूं।। १४।।

९. क्षेत्रपति — भारतीय वाङ्मय मे छ. इर्शन प्रसिद्ध हैं। कर्म मामांसा दर्शन को लेकर इनकी संख्या अ भात हो जाती है। इन सभी दर्शन शास्त्रीं द्वारा पूज्य रूप से उद्घोषित आर ३६ तत्त्वात्मक शैव दर्शन तत्त्वी स संवालत आत्मतत्त्व रूपो सतत सिद्धि प्रदान करने वाले क्षेत्रपति देवता का मै नमन करता हूँ॥ १५॥

श. बन्दे-पा० ।

१०. देहहस्य देवता चक्र—इस तरह देह में अवस्थित समस्त देववर्गं का मैं अभिनन्दन करता हूँ। ये सदा उदित अर्थात् आजीवन उल्लेसित दिव्य देव हैं। ये नित्य स्फुरित रहस्यात्मक अनुभूतियों के प्रतोक हैं। ये सब हृदय के आन्तर अन्तराल में सतत सन्निहित रहते हुए सबको रक्षा करते हैं। मैं इनका नित्य नमन करता हूँ।। १६।।

श्रीमन्महामाहेश्वराचायंवयं श्रीमदिभनवगुप्तविरिचत डाँ० परमहंसिमश्रकृत नीर-क्षीर विवेक भाषाभाष्य संवलित देहस्थ देवताचक स्तोत्र सम्पन्न ॥ इति शिवम् ॥

#### [ 7 ]

भोमम्महामाहेक्वराचार्याभिनवगुप्तविरचितम् डॉ॰ परमहंसिमधकृत-नीर-क्षीर-विवेक-भाषाभाष्यसंबक्तितम्

### पञ्चश्लोकीस्तोत्रम्

यत्सत्यं तु मया कृतं मम विभो कृत्यं तु नातः परं यन्मन्मानसमैशपादकमले भक्त्या मयैवापितम् । सर्वस्वंह्यत एवमेतदितरन्नास्त्येव जानाम्यत-स्त्यक्त्वा क्षिप्रमनाथनाथ करुणासिन्धो प्रसन्नो भव ॥ १॥

श्रोमन्महामाहेऽवराचार्यश्रोमदभिनवगृष्तविरश्वित डॉ॰ परमहंसमिश्रकृत-नीर-क्षोर-विवेकभाषाभाष्यसंवितत

#### पञ्चश्लोकीस्तोत्र

मेरे सर्वममर्थ आराघ्य देव ! यत् सत्यं जानामि, जो वास्तविक सस्य का स्वरूप है, जिने मैं स्वयं जानता हूँ मया कृत, वह मेरे द्वारा किया रूप रूप में परिणत कर दिया गया। अर्थात् चिदानन्दमय परमेश्वर की इच्छा से समुल्लिसित इस विश्वोल्लास के ज्ञान को किया रूप में प्रवित्तित कर मैंने चित् आनन्द, इच्छा, ज्ञान और किया रूप आराध्य परमिश्व के पाँचों गुणों को जीवन में चरितार्थ करने का ही पावन कार्य सम्पादित किया है।

अतः परं कृत्यं न जानामि, जीवन में इन पांचों गुणों को स्वास्मसात् कर्रं उन्हें अभिव्यक्ति प्रदान करने के अतिरिक्त कोई अन्य भी करणीय कृत्य महेश त्वद्द्वारि स्फुरतु हिचरा वागिततरां ममैषा निर्दोषं जय जय महेशेति सततम्। शिवा सैषा वाणी भवतु शिवदा मह्यमिनशं महेशानाथं मां शरणद सनाथ कुठ विभो।। २।।

है, मैं यह नहीं जानता । विमर्श के इस स्तर पर मनःस्वरूपा कीमारी मातृका वृत्ति की परमाराध्य परमेश्वर शिव के पादारिवन्द में अनन्य भक्तिपूर्वंक अपित कर दिया है । सर्वस्वम् अत एवम्, अपने मन को परमेश्वर के चरणों में अपंण रूपकृत्य ही मेरा इस प्रकार का सर्वस्व अर्थात् सर्वरूप में समर्पित कृत्य ही अपना सब कुछ है ।

एतदितरन्नास्त्येव (इति) जानामि, इससे बढ़कर इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं जानता। तुम्हारा तुझे अपित है मेरे आराध्य! इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। यह मेरी जानकारी और मेरी न जानकारी रूप अज्ञता इन बातों को स्यक्त्वा अर्थात् छोड़कर हे करुणा-वरुणालय! हे अनाथों के नाथ परमेश्वर मेरे इस आस्तत्व पर प्रसन्नता की वर्षा कर दा। इसमें अब विलम्ब का कोई कारण नहीं है।। १।।

हे महेश ! विराट् विश्वेश्वर तुम्हारे द्वार पर एक अणु पृष्ठव की 'जय महेश' रूप आत्यन्तिक रुचिकरी विमला वाक् अनवरत स्फुरित होती रहे। बर्थात् विश्वास्मिका यह अणुतामयी इदन्ता, अहन्ता के तादात्म्य के लिये साधना उपासनारत रहे, यही भेरा अभिलाष है।

यह कल्याणी किवतामयी मेरी वाणी मेरे लिये अनिश अर्थात् निरन्तर कल्याण प्रदा हो। हे शरणागत वस्सल महेश! इस अनाय को अपने अनुप्रह रूप बात्सल्य की महिमा से सनाय कर दो! हे सर्व समर्थ परमेश्वर विभू! आपकी जय हो॥ २॥ बूषे नोत्तरमञ्ज पश्यिस न मामेताहशं दुः खितं विज्ञिष्ति बहुषा कृतां न श्रुणुषे नायासि मन्मानसे । संसारार्णवर्गतमध्यपतितं प्रायेण नालम्बसे वाक् चक्षुः श्रवणाङ् ज्ञिपाणिरहितं त्वामाह सत्यं श्रुतिः ।।३।। गुरोर्वाक्याद् युक्तिप्रचयरचनोन्मार्जनवशात् समाश्वासान्छास्त्रं प्रति समुचिताहापि कथितम् । विलोने शङ्काभ्रे हृद्यगगनोद्भासि महसः प्रभोः सूर्यस्येव स्पृशतु चरणान् ध्वान्तजयिनः ।। ४ ।।

भगवन् ! अनाय आराधक भक्त आप से करुण प्रार्थना करते यक रहा है, पर यह क्या ? आप तो कुछ बोलते ही नहीं, कोई उत्तर ही नहीं देते । इतने दुःखी दयापात्र दीन की ओर आप की कृपा दृष्टि के कोई लक्षण ही नहीं दोखते । इतने भीगे भाव से की गयी करुण पुकार आप सुनते हो नहीं । मेरे मन में आप उत्तरते ही नहीं । यह वेसहारा संसार सागर की गहराई में इस गर्त में डूब रहा है प्रभो ! पर आप इसे सहारा भी नहीं दे रहे ! प्रभो ! वेद कहता है कि, परमेश्वर वाक्, औख, कान, पैर और हाथ आदि से रहित हैं । लगता है कि, यह श्रुति की उक्ति सर्वधा सत्य है ॥ ३॥

परम श्रद्धेय गुरु की अमृतमयी उपदेशरूप उच्चरित उक्तियों से,
युक्तियों और सत्तर्कों को कसीटो पर खरी उतरने वाली रचना के उद्बोध से,
शैव शास्त्रों के प्रति समुचित समाश्वासिवश्वासमयी श्रद्धा से, शङ्का के मँडराते
सोच के आकाश के घने बादल अब छँट चुके हैं। हृदयाकाश एक अप्रतिम
तेजस्विता से उद्भासित हो रहा है। अन्धकार रूप ध्वान्त को ध्वस्त करने
बाली किरणें उससे विनिःसृत हो रही हैं। वे सांसारिक अज्ञानान्धकार को
दूर करने वाले आप रूप प्रभु का स्पर्श कर धन्य हो जाँय। सूर्य की किरणें
भी प्रभु के चरणों का स्पर्श करती ही हैं। उसी तरह भेरे हृदय गगन में

यातस्त्वत्सहवासतो बहुतरः कालो बतास्मिन् क्षणे कि कि वा न कृतं त्वया वरगुरूपासानिमित्तेन मे । वारं वारमहं पुनिन्हपमां विश्यं भुवं प्रासुव-त्कायस्त्वां किल विस्मरामि यदतः स्थेयं न भूयस्त्वया ।। ५ ।। ।। इति पश्चक्लोकीस्तोत्रम् ॥

उद्भासित किरणें भी आराध्य के चरण स्पर्श से घन्य हो जाँय। यह ध्यान्तजयिनः विशेषण महम् सूर्य और प्रभु तीनों के लिये प्रयुक्त है।। ४॥

परमाराध्य ! आराधना साधना में तुम्हारे साथ रहने का मुझे सीभाग्य मिला। साधनाविध का कालखण्ड अब समाप्त हो गया। वर्तमान के इस सद्भाव में भी भगवन् ! श्रेष्ठ ज्ञानवान् गुरु की उपासना के निमित्त से मेरे श्रेय के उत्कर्ध के लिये आपने क्या क्या नहीं किया ? बारम्बार अनुपमेय दिख्य शरीर प्राप्त करता हुआ मैं तुम्हें आज भूल रहा हूँ, (यह अच्छा नहीं है)। इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि, मेरे आराध्य अब मुझे तादात्म्य में आत्मसात् कर लो। अवभास की स्थेयता को समाप्त कर दो। मेरी संसृति-यात्रा को कीलित कर दो प्रभु! यह मेरो प्रार्थना है।। ५।।

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यं श्रीमदिभनवगुष्तिवरिचत डॉ॰ परमहंसिमश्रकृतनीर-क्षीरिववेकभाष्यसंवलित पञ्चरलोकी स्तोत्र परिपूर्ण ॥ इति शिवम् ॥

#### [ ३ ]

#### भीमस्महामाहे<mark>त्वराचार्याभिनवगुप्तविरचिता</mark> डॉ० परमहंसमिधकृत-नीर-क्षीर-विवेक-हिन्दीभाष्यसंवस्रिता

#### परमाद्वयद्वादशिका

तथ्यातय्यमकल्पमल्पशयनैर्जल्पक्रमं संहर-स्तत्संहारक्रमे न किं कथिमदं कोऽस्मोति माचीक्लृपः । भावाभावविभागभासकत्या यद्भात्यभग्नक्रमं तच्छून्यं शिवधाम वस्तुपरमं ब्रह्मात्र कोऽर्थग्रहः ॥ १ ॥

श्रीमन्महामाहेश्वराचायंश्रीमदभिनवगुष्तविरचित डॉ॰ परमहंसमिश्रकृतनीर-क्षीर-विवेकभाषाभाष्यसंवलित

#### परमाद्वयद्वावशिका

जगत् में अथवा इम दृश्यादृश्य विश्व विस्तार में वया तथ्य है, क्या अतथ्य है ? विना सोये या स्वल्पशयन किये अर्थात् अववोध से प्रमाविष्ठ रहते हुए अनवरत इस अप्रकल्प्य विषय के इस प्रजल्पन कम का परित्याग करना ही श्रेयस्कर है । यह एक प्रकार से अपने अहङ्कार का संहार ही है । इसी संहारकम में 'यह अस्तिस्व का असत्य है क्या ? कैसे यह हो गया है ? अर्थात् इसकी उत्पत्ति का मूल उत्स क्या है ? स्वयं मैं कीन हूँ ?' इत्यादि इस प्रकार की बातों में अपनी सामर्थ्य को ब्यर्थ न करो ।

अपने मन के समस्त विकल्पों का परित्याग कर यह दृढ़ निश्चय कर को कि, यह भाव वर्यात् यह विश्वात्मक विस्तार का अभिव्यंजन और अभाव अर्थात् विनाश कीकामय संतत संहार, इन दो रूपों में अर्थात् सृष्टि और संहार के विभाग का यहां जो अवभास हो रहा है, और जो अभग्नकम अर्थात् अविरल

१. कोऽसी-पा•।

यद्यतत्त्वपरिहारपूर्वकं तत्त्वमेषि यदतत्त्वमेष हि ।

यद्यतत्त्वमथ तत्त्वमेष वा तत्त्वमेष ननु तत्त्वमोदृशम् ॥ २ ॥

यद्यद्भाति न भानतः पृथगिदं भेदोऽपि भातोति चेद्

भाने सोऽपि नभाति किजहिततस्तद्भिक्तभक्तपहम् ।

स्वप्ने स्वप्नतया प्रथां गतवति क्रोडंव नो भीतिकृत्

शस्त्राघात-जलावपात-हुतभुङ्निर्घात-बन्धादिकम् ॥ ३ ॥

भाव से भासमान प्रतीत हो रहा है, यह शून्य है और शून्य ही शिव का परमधाम है। यही परमब्रह्म है ? इस अनुपम और दिब्य अर्थप्रह के अतिरिक्त विश्वात्मक अर्थप्रह का क्या प्रयोजन ?॥ १॥

साधक तत्त्वविषयक चिन्तन करता हो है। किसी साधक शिष्य ने महामाहेश्वर से तत्त्वों के सम्बन्ध में अपनी जिज्ञासा प्रकट की। उसी पर उन्होंने कहा—वत्स! तुम तत्त्वों का चिन्तन करते हो। जिन जिन तत्त्वों को तुम सोचते हो, उन्हें छोड़कर दूसरे को और उसे भी छोड़कर अन्य को और पुनः अन्य का भी परिहार कर देते हो। फिर एक अभिनव तत्त्व के चिन्तन स्तर पर पहुँचते हो। किन्तु वत्स! यह याद रखो कि, वह भी अतात्त्विक ही है।

मान लो कि, वह अतात्विक हो तो भी वह तत्त्वमय ही है। तत्त्व का तो यही अर्थ है कि 'तत्' ब्रह्म का ही भाव अर्थात् उल्लास है। यही और ऐसी ही तत्त्व की अन्वयंता है।। २॥

इस भेदभरे संसार में जो कुछ भी भासित हो रहा है, वह इदन्ता का ही उल्लास है। वह भान के अतिरिक्त नहीं है। भान प्रकाश का धर्म है। यह भेदावभास भी तो भासित हो हो रहा है। प्रकाश शिव और विमर्श शिक्त मानी जाती है। किसी प्रकार के भान में क्या वह शिव हो भासित नहीं हो रहा है। अर्थात् अवश्य ही वही भासित हो रहा है।

### ध्यानिक्रयाकलनपूर्वकमध्यवस्येद्-यद्यद्भवान् कथ्य कोऽस्य जडाद्विशेषः । स्फूर्जञ्जडोऽपि न किमद्वयबोषधाम निस्सोमनित्यनिरवग्रहसत्यरूपम् ॥ ४॥

इसलिये भेद से भासित हो रहा है, इस विचार भिङ्गमा का परित्याग कर देना चाहिये।

हम स्वप्न देखते हैं। उसमें कभी यह स्पष्ट भासित होता है कि, किसी ने हिष्यारों की चाट मुझे दी, कभी यह लगता है कि, स्वप्न द्रष्टा समृद्र में हुब रहा है। कभी भयद्भुर आग लग गयी और उससे हम झुलस गये। कभी निगडवन्धन मदृश बन्ध हो आ पड़ा। यह सब क्या है? यह किसकी कीडा है? यह हम नहीं जान पाते। इधर हमारा घ्यान ही नहीं जाता। उत्तटे इन स्वप्नों में हम हर भी जाते हैं। अत: स्वप्न की तरह ही इस अवभास का भी लेगा चाहिये। इस भेद बुद्धि का परित्याग कर अभेद अद्धय उपासना और माघना में अपने की समाहित करना हो श्रेयस्कर है।। ३।।

च्यान की प्रक्रिया में अनवरत निरत रहते हुए और उसके आकलन में स्वास्म उत्कर्ष का मापन करत हुए अपनी साधना का अध्यवमाय निर्वाध भाव से चलना चाहिये। इस अध्यवमाय कम में साधक निःस्पन्द शान्ति का अनुभव करता है। शास्त्रकार पूछ रहे हैं कि, कहिये इस निस्पन्दता में और जड़ता में क्या अन्तर है? क्या बिशेष है? जड़ भी निष्पन्द और ध्यानस्य साधक भी निःष्पन्द! और यह स्फूर्जन जड़ में ही उन्मिषित. होता हुआ प्रतीत होता है। स्फूर्जित यह जड़ भी अद्वय महाभाव का अधिष्ठान है, यह स्वतः सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार सीमारहित आनन्त्य में अभिव्यक्त निस्य और निरवग्रहरूप सत्य स्वयं मुस्पन्ट हो जाता है॥ ४॥ भावानामवभासकोऽसि यदि 'तैर्मालिन्यमातन्यते

कि ते तद्यदि भाति हन्त भवतस्तत्राप्यखण्डं महः।

नो चेन्नास्ति तदेवमप्युभयथा निर्व्याजनियंन्त्रणा

त्रुटचिद्वभ्रमनित्यतृष्तिमहिमा नित्यप्रबुद्धोऽसि भोः॥ ५॥

हिंद बहिः प्रहिणु 'लक्ष्यमथान्तरित्थं

स्याद्भैरवानुकरणं बत वज्चनेयम्।

निर्द्वन्द्वबोधगगनस्य न बाह्यमस्ति

नाभ्यन्तरं निरवकाशविकासधामनः॥६॥।

साधक शिष्य को सम्बोधित और उद्बोधित करते हुए शास्त्रकार कह रहे हैं कि, प्रियवर! तुम अपने हृदय में इस बद्धमूल धारणा को अधिष्ठित कर लो कि, मैं निस्य प्रबुद्ध हूँ। तुम अपनी विभिन्न अवस्थितियों और प्रवृत्तियों का आकलन करो। तुम स्वयं विभिन्न मानों के अवभासक हो। तुम यह भी देखते हो कि, इन भानों और व्यापारों से मालिन्य का ही आतन्यन हो रहा है। इससे तुम्हें क्या? यदि तुमसे किसी भान का अवभास हो रहा है, तो यह भी सोचो कि, इससे भी या इसमें भी एक अखण्ड अद्धय भान का प्रकाशन हो रहा है। यदि तुमसे नहीं हो रहा है, तो न हो, इससे भी तुम्हें क्या? इन दोनों प्रकार की ऊहापोहमयी जीवन की गतिशीलता में कोई अन्तर पड़ने वाला नहीं। यह एक निव्यां नियंन्त्रणा का ही उद्बोधक है। इसी से विद्वात्मकता के विविध अवभासों के प्रति मोहभङ्ग ही होता है। इस अनुभूति से नित्यतृष्टित होती है और नित्य तृष्टित का महस्व साधक का सर्वस्व है॥ ५॥

एक उक्ति है—'अन्तर्लक्ष्योबहिद्िटः'। साधक का यह कत्तंव्य है कि, वह बाहर की ओर दृष्टि निक्षेप कर शैव विस्फार का दर्शन कर कृतायं

१, तैमोंह: कि-पा०। र. पथातिरिवतं-पा०।

#### वासनाप्रसरविश्रयोदये यद्यदुल्लसित तत्तवीक्ष्यताम् । आदिमध्यनिघनेषु तत्र चे.द्वासि भासि तव लीयतेऽखिलम् ॥७॥

होता रहे। साथ हो लक्ष्य को अन्दर्वृष्टि से आकलित करे, जिससे भैरवभाव का अनुदर्शन सम्भव हो। शास्त्रकार कह रहे हैं कि, तात्त्विक रूप मे विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि, यह अनुभूति भी एक तरह की बञ्चना हो है। शास्त्रन सस्य है कि, उस निर्द्धन्द्व बोधगगन का बाह्य होता ही नहीं।

दलोक को चतुर्थ पिक्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसमें प्रयुक्त 'नामि' शब्द अनन्त रहस्य गर्भ अर्थों को आत्ममात् कर रहा है। इसके अन्तर्भाग के विकास का आकलन करने पर यह जात होता है कि, इस शास्त्रत केन्द्र में विकास के लिये कोई अवकाश हो नहीं है। नामि शब्द केन्द्र अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह माणपूरक केन्द्र कहलाता है। इसे राका केन्द्र और मातृकेन्द्र भी कहते हैं। शिशु का नाल मातृ नाल से मिला रहता है। इसी नाल के माध्यम से गर्भस्थ अर्थक में प्राण का प्रवेश होता है। शरीर का यह अंग शरीर का महत्त्वपूर्ण केन्द्र माना धाता है।

इलोक में प्रयुक्त बोधगगन रूपी अहन्ता के मध्य को ही नाभि कहते हैं। उस मध्य केन्द्र की शास्त्रत एकरूपता का आकलन शास्त्रकार सदृश कोई सिद्ध योगिनी भू: साधक योगी हो कर सकता है। इसीलिये उसे निरवकाश विकास धाम की संज्ञा उन्होंने प्रदान की है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि, 'अन्तर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टिः' की उक्ति का स्वतः खण्डन हो जाता है। बाह्य है ही नहीं, तो दृष्टि जायेगी कहां। इस महाभाव में योगो निरन्तर शैव तादारुग का आनन्द अनुभव करता है।। ६॥

वासना के प्रसर को विश्रम मानना है। उचित है। इसके उदित होने को अवस्था में भेदमय अनन्त वस्तु सत्ता का उल्लास परिलक्षित हो रहा होता है। साधक को उसका साक्षीभाव से दर्शन करना चाहिये। मोहो दुःखवितर्फतर्फणघनो हेतुप्रयानन्तरप्रोद्यद्विश्रमशृङ्खलातिबहलो गन्धवंपूस्सन्निभः।
द्वेताद्वेतिविकल्पनाश्रयपदे चिद्वचोम्नि नाभाति चेत्
कुत्रान्यत्र चकास्तु कास्तु परमा निष्ठाप्यनेकात्मना।। द ।।
स्वप्ने तावदसत्यमेव मरणं सौषुम्नधाम्निप्रया
नैवास्यास्ति तदुत्तरे निष्पधौ चिद्वचोम्नि कोऽस्य ग्रहः।
जाग्रत्येव घटावभासवदय स्याच्चेत्क्षणे कुत्रचिदारोध्यापि तदत्यये पृथगिदं तत्रापि का खण्डना ।। ९ ।।

उनके आदि, मध्य और अन्त के रहस्य का अवगम करते हुए वहाँ यदि तुम स्वयं प्रकाश बन कर भाममान हो रहे हो, तो तुम्हें माध्यवाद! वस्तुतः तुम शाश्वत प्रकाशमत्ता मे ऐकारम्य स्थापित कर भाममान भास्कर को तरह प्रकाशित हो रहे हो। इस तरह तुम्हारे निख्लिल आन्तर आणव, कार्म और मायोय मंस्कार विलीन हो जाते हैं॥ ७॥

मोह क्या है ? इस पर विचार करो । सारे मांसारिक उपद्रवों का आमित्तयों और आत्मिक्म्मृति का यह प्रधान हेतु है । दु:ख, वितर्क और कृतकों के मूल में मोह ही प्रधान कारण होता है । इसका परिणाम बड़ा भयानक होता है । विद्यम की भ्रान्तिपूर्ण श्रुङ्खला का यह मानदण्ड है । यह भ्रान्तिभरी गन्धवं नगरों की भौति भ्राग्ति म हो भासित हाता है । साधक को सबन्धों में मावधान रहना चाहिये। उसे इस बात का सजग भाव म आकलन करते हुए जानना चाहिये कि, देत प्रसार और अद्वय उल्लास क्यी विकल्प के आश्रय चिद्याकाश म हो यदि यह अवभासित नश्हों तो अन्यत्र कहा उल्लासत हो ? परमा परमात्मिन्द्रिंग भी अनेकात्मना भासित न हो तो क्या हो ? ऐकात्म्य अवभास का हो आश्रयान अनितिरक्त रहते हुए भी अतिरिक्त की तरह भासित होना है । इसे आनन्द के चमत्कार की तरह ही मानना चाहिये ॥ ८ ॥

ये ये केऽपि प्रकाशा मिय सित परमध्योग्नि लब्धावकाशाः ववाशामेतेषु यद्ये महिमनि मिय भोः निविभागं विभान्ति । सोहं निर्ध्याजनित्यप्रतिहतकलनानन्तसत्यस्वतन्त्र-घ्यस्तद्वैताद्वयादि द्वयमयितिमरापारबोधप्रकाशः ॥ १०॥

सपने की मृत्यु भो असस्य है। यह मुक्षित की अवस्था की एक प्रथा मात्र है। इसके अस्तित्व का आधार ही असत् है। इससे उत्तर को तुर्य और तुर्यातीत निरुपाधि अवस्थाओं के चिदाकाश में इसका प्रकल्पन भो नहीं होता, इसके ग्रहण की तो कोई बात ही नहीं।

घट आदि पदार्थों का अवभास जाग्रन् अवस्था का अभिशाप है। इसी तरह यदि किसी स्थान पर किसी समय कोई अवभास हो ही जाय, तो उस क्षण के व्यतात हो जाने पर उसका अत्यय भी अवश्यम्भावी हो होता है, ऐसी अवस्था में इसके खण्डन का भी कोई महत्त्व नहीं रह जाता॥ ९॥

मेरी अहन्तामयी शास्त्रत सत्ता रूप परमध्योम के पराकाश में यदि कुछ प्रकाश स्फुल्लिङ्ग चमक उठते हैं, तो इसमें क्या अन्तर पड़ता है ? वे तो लब्धावकाश मात्र प्रकाश हैं। इस मेरे महिमामय अन्तहीन प्रसार में यदि ये अनितिरिक्त रहते हुए भी निविभाग भिन्न में कौंच जाते हैं, तो इनके विषय में कुछ मोचने में भो क्या लाभ ? इनके निराकरण की भा क्या

मेरा यह स्वास्म स्वरूप बोध प्रकाश मात्र है। इसमे बिना किसी ब्याज के, निस्य ऐकात्म्य उल्लेसित है। द्वयम रो कलनायें यहां निरन्तर प्रतिहृत होतो रहती हैं। यहां अनन्त सस्य का साम्राज्य है। यह अनुभूति का विषय है। इसमें स्वातन्त्र्य नित्य स्फुरित है। यहां द्वेताद्वेत के विकल्प ध्वस्त हो चुके हैं। देतान्धकारकलङ्कुपङ्क का प्रक्षालन हो चुका है। इस बोध प्रकाश में सोऽहंभाव का ही उल्लास है। १०॥

कालः संकलयन् कलाः कलयतु स्रष्टा सृजत्वावराव्आज्ञायाः परतन्त्रतामुपगतो मध्नातु वा मन्मथः ।
क्रीडाडम्बरमम्बराश्रयमिव स्वे लेखरेखाक्रमं
वेहाद्याश्रयमस्तु वेक्रितमहामोहो न पश्यामि किम् ॥ ११ ॥
कः कोऽत्र भोऽहं कवलोकरोमि
कः कोऽत्र भोऽहं सहसानिडन्मि ।
कः कोऽत्र भोऽहं परबोधधाम
सञ्चवंणोन्मत्ततनुः पिबामि ॥ १२ ॥

काल का संकलन करते हुए कलाओं का कलन प्रेमप्र्वंक वृष्टिकर्ता सृजन के क्षणों में करते रहें, मन्मध मेरे आदेश में वैधा मनों का मन्यन करता रहे, ब्योम चित्रावली में चित्र-विचित्र गन्धर्व नगरी की कोडामयों आडम्बरान्विता लेखरेखओं के कम को स्वात्मफलक पर ही मैं क्यों नहीं देखूँ। यह वैकृतिमय महामोह देह के आश्रय के वैवश्य में विनशता रहे। मैं तो साक्षी भाव से तटस्थ सत्ता को स्वात्मसत्ता में ही आत्मसात् कर रहा हूँ॥ ११॥

यह मैं हूँ। मैं यह उद्घाषणा कर रहा हूँ कि, मैं ही इसका संहार क्ष्य से ग्रास बना रहा हूँ। यहाँ कौन है मेरे अतिरिक्त । अर्थात् कोई नहीं। मेरा यह प्रश्न विश्व को सम्बोधित है। कोई तो उत्तर दे। यहाँ कौन है ? कीन है यहाँ मैं हो सहसा यह मैं ही विश्व को निमन्जित कर रहा हूँ। परबोधधाम रूप अपनो दिन्यता से न्याप्त दीप्ति से ऊर्जस्वल हो रहा हूँ। स्वयं वही हूँ। विश्वसंहार रूपी चर्वण प्रक्रिया में मेरी काया लगता है, उन्मत्त सी हो गयी है। मैं इस चर्वण के अनन्तर प्राणापान संघट्ट में स्रवित पीयूष राशि का पान कर प्रसन्त हो रहा हूँ॥ १२॥

भवोत्यभयभङ्गदं गदम्पुगालविद्रावणं प्रबोधघुरिघोमतामपि सकृद्यदुद्दोपयन् । स्वधामगहनाटवोविहरणातितृप्त्युद्रमाद्-

विभेवहरिवृंहितं व्यधित रम्यदेवो हरः ॥ १३ ॥

परमाद्वयद्वादिशिका सम्पूर्णा ॥ इति शिवस् ॥

संसार की सांसारिकता से समुदित होने वाली भीषा को ब्वस्त करने में ससम, योग रूपी श्रुगालों को विद्वावित करने में समर्थ, प्रबोध की घुरा पर शुद्धवृद्ध प्रबुद्ध साधकां को भी उद्दोष्त करते हुए, अपने परमधाम रूपी अल्यन्त गहन अटवो रूपो अरण्य में बिहार करने से पूरी तरह सन्तुष्ट और तृष्ति के उद्गम से प्रसन्न भगवान् भूतभावन हर अपनी पूर्ण रमणीयता से विभूषित हैं। उन्होंने ही इस देतप्रसारास्म हरि रूप बिष्णु की व्यापकता को उपवृहित किया है। यह सर्वप्रसार उन्हीं का अनुग्रह है॥ १३॥

श्रोमन्महामाहेश्वराचार्य श्रोमदिभनवगुप्तविरिचत डॉ॰ परमहंसिमश्रकृतनीर-क्षीर-विवेक हिन्दीभाष्यसंवलित 'परमाद्वयद्वाविशका' सम्पूर्ण ॥ इति शिवभु ॥ भीमम्महामाहेऽवरचार्याभनवगुप्तविरचितः डॉ॰ परमहंसमिधकृत-नोर-झोर-विवेक-हिन्दीभाष्यसंविष्ठतः

#### बिम्बप्रतिबिम्बवादः

प्रकाशमात्रं यत्प्रोक्तं भैरवीयं परं महः । तत्र स्वतन्त्रतामात्रमधिकं प्रविविच्यते ॥ १ ॥ यः प्रकाशः स विश्वस्य प्रकाशस्वं प्रयच्छति । न च तद्वचितिरेक्यस्ति विश्वं सद्वाऽवभासते ॥ २ ॥

श्री मन्महामाहेश्वराचार्यवर्याभिनवगुप्त विरचित डॉ॰ परमहंसमिश्रकृत नीर-क्षीर-विवेक भाष्य संवलित

#### बिम्बप्रतिबिम्बवादः

शास्त्रों और मनीषियों द्वारा प्रकाश मात्र रूप भैरवदेव का प्रकाश मात्र में ही उल्लिसित परम उत्सवात्मक तेज साधकों को अनुभूति का विषय है। उसमें स्वातन्त्र्य शक्ति का अधिक और अतिरिक्त महत्त्व है। उसका विवेचन और विश्लेषण यहाँ किया जाना अपेशित है। शास्त्रकार इसो विषय का उपवृंहण कर रहे हैं॥ १॥

यह परम प्रकाश हो विश्व को प्रकाशित कर रहा हैं । प्रकाश का कोई अपितरेको नहीं होता । अथवा विश्व सद्भप है और सद्भप में हो अवभासित है । सत् अर्थात् चित् तत्त्व का अस्तित्व हो विश्व रूप में अवभासित है । वा शब्द संसार के अस्तित्व विषयक विकत्य का प्रकल्पन कर रहा है । व्यतिरेक न्याय शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द है । शब्दार्थ विग्रह वाक्यों द्वारा अभिव्यक्त होता

१. श्रोतन्त्रालोक बा॰ १।२,

अतोऽसौ परमेशानः स्वात्मध्योमन्यनगंलः।
इयतः सृष्टिसंहाराष्ट्रम्बरस्य प्रवर्तकः ॥ ३॥
निर्मले मृकुरे यहःद्भान्ति भूमिजलावयः।
अमिश्रास्तद्भवेकस्मिश्रिन्नाथे विश्ववृत्तयः॥ ४॥
सहशं भाति नयनवर्पणाम्बरवारिषु।
तथाहि निर्मले रूपे रूपमेवावभासते॥ ५॥
प्रच्छन्नराणिणीकान्तप्रतिबिध्वतसुन्वरम्।
वर्पणं कुचकुम्भाभ्यां स्पृशन्निप न तृष्यित॥ ६॥

है। कभी अन्वय से उमे जानत हैं और कभी व्यक्तिरेक दृष्टि से विचार करते हैं। जैसे प्रकाश नहीं तो विश्व का अवभास नहीं। इस व्यक्तिरेक दृष्टि में प्रकाश स्थानीय किसी बन्य तस्य का प्रकल्पन नहीं किया जा सकता। क्योंकि एकमात्र प्रकाश में हो स्वातन्त्रय का उल्लाम है।। २॥

इसिलये यह कहा जा सकता हैं कि, वह परम ईशान परमेश्वर स्वात्म व्योम रूप चिदाकाश में निर्गल अर्थात् सर्वतन्त्र स्वनन्त्र प्रकाश रूप से उल्लिसित है। वहा परमतत्त्व शिव है। अपने व्यापकत्व में मृष्टि, स्थिति और संहार के आडम्बर का वह स्वयं प्रवर्तन करता है।। ३।।

निर्मल दर्पण में जैसे भूमि जल आदि पदार्थों के पृथक् पृथक् सदृश रूप मासित होते हैं, उसो तरह चित् के चेनन्य फलक रूप प्रकाश दर्पण में समस्त विश्व की वृत्तियाँ प्रतिविध्वित होती हैं।। ४।।

ैनयन, दर्पण, अम्बर और वारि में जेसे रूप का अवभास होता है, उसी तरह जहाँ जैसे नैमल्य हैं, उनमें उसा प्रकार के रूप अवभासित होते हैं।। ५।।

१. श्रोत॰ बा॰ ३।३ २. श्रोतन्त्राङोड बा॰ ३।४, ३. श्रोत॰ बा॰ ३।५

न हि स्पर्शोऽस्य विमलो रूपमेव तथा यतः । वैमल्यं चातिनिबिडमजातोयैकसङ्गतिः ॥ ७ ॥ स्विस्मन्नभेदाद्भिन्नस्य दर्शनक्षमतैव या । अत्यक्तस्वप्रकाशस्य नेर्मल्यं तद्गुरूवितम् ॥ ८ ॥

भगुप्त रूप से अभिसारिका नायिका ही अपने प्रिय से प्रेम करती है।

यदि कभी उसके गुरुजन मी वहाँ हों और प्रिय भी मंयोगवश वहाँ आ गया

हो, तो संकांचवश उसे प्रत्यक्ष नहीं मिल सकता। वहां लगे दर्पण में उसका

प्रतिबिम्ब देख कर वह दर्पण को अपने हृदय से लगा लेती है। यह सत्य है

कि, साक्षात् आलिङ्गन की तरह उसे आनन्द की उपलिब्ध नहीं होती। अपने

कुम्म सदृश स्तनों में दबा कर भो, पूर्ण स्पर्श पर भी वह तृष्टित नहीं मिलतो

क्योंकि स्पर्श का प्रतिबिम्ब दर्पण में नहीं होता। इसलिये तृष्ति का प्रक्त

ही नहीं उपस्थित होता।। ६॥

दर्ण में केवल एक रूप नैमंल्य का गुण होता है। अतः उसमें केवल रूप मात्र ही प्रतिबिम्बत होता है। उसमें स्पर्श का नैमंल्य नहीं होता। प्रश्न किया जा सकता है कि, यह नैमंल्य क्या पदार्थ है? इसी का उत्तर शास्त्रकार इलोक की दूसरी अर्घालो में दे रहे हैं। उनका कहना है कि, अतिनिबिद्ध अर्घात् अत्यन्त पारस्परिक सांनिष्य से घनत्व युक्त, सजातोय परमाणुओं को एक संगति अर्थात् पारस्परिक स्वच्छता को नैमंल्य कहते हैं। यह जहां होगा अर्थात् इतनी स्वच्छता जहां होगी, वहां उसका सजातीय गुण प्रतिबिम्बत होगा अन्यथा नहीं होगा।

दर्पण में रूप की स्वच्छता है। अतः रूपमात्र हो प्रतिबिम्बित होता है। इसे अन्वय दृष्टि कहते हैं। नहीं तो नहीं यह व्यतिरेक दृष्टि है।। ७॥

इसी तथ्य को दूसरे शब्दों में व्यक्त करते हुए शास्त्रकार कह रहे हैं कि, स्वात्म में अभेद रूप से अभिन्न को स्वात्म से प्रतिबिन्बित कर देखने-

१. श्रीतन्त्रालोक बा० ३।६

नैमंल्यं मुख्यमेतस्य संविन्नायस्य सर्वतः। अंशांशिकातः क्वाप्यन्यद्विमलं तत्तविच्छया।। १।। भावानां यस्त्रतीचाति बपुर्मायात्मके हि तत्। तेषामेवास्ति सद्विद्यामयं स्वप्रतिचातकम्॥ १०॥

दिखाने को क्षमता, जिसमें न्यातम का प्रकाश ज्यों का त्यों झलकता हो, कहीं वह छूट न गया हो, त्यक्त प्रकाश न हो, नो इस क्षमता को हो गुरुवगं नैमंत्य कड़ता है। निमंछ के भाव को हो 'नैमंत्य' गुण कहते हैं ॥ ८॥

संवित् तत्त्व परमेश्वर में अभिन्न तत्त्व है। इसालिये परमेश्वर को संविद्वपृष् या मंविन्नाय जन्द से विभूषित करते हैं। इस शन्द में भारतीय सांस्कृतिक निष्ठा भी प्रतिभामित है। संवित् माध्वी अभिन्नांगमयी स्त्री शक्ति और उसके पतिपरमेश्वर शिव हो संविन्ताथ हो सकते हैं। यही शिव की मुख्य गुणवत्ता है। वे संवित् प्रकाश की अतिनिविड सजातीयता को प्रतिभासित करने करने की क्षमता रखने वाले मुख्य नैमंत्य से संवित्त हैं। उसमें सब गुणों के अर्थात् छप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द इन पांचों गुणों को अर्घाशिक छप से या सर्व छप से प्रतिविध्वित करने की क्षमता है। अंश अंश में प्रतिविध्वत करने की क्षमता है। अंश अंश में प्रतिविध्वत करने की क्षमता है। सबके प्रकाशित करने को क्षमता मुख्य नैमंल्य है। सबके प्रकाशित करने को क्षमता मुख्य नैमंल्य है। सबका प्रतिविध्वत करना भी परमेश्वर की इच्छा पर हो निर्भर करना है। ९॥

प्रतिघात करने वाला प्रतिघाती होता है। जैसे गँद टकराती है, तो मिछती नहीं पोछे हटने को बाध्य होती है। दो ढेलों के टकराव में विजातीयता के कारण दोनों मिन्न हो रहते हैं। जितने भो भाव पदार्थ होते हैं, सभी प्रतिघातो होते हैं। स्यूल होते हैं। अतएव मायात्मक होते हैं। उनका शरीर अर्थात् उनकी संरचना मायामय होती है। सभी यह जानते हैं कि, पारमेश्वरो किया शक्ति का नाम हो माया है। यह भी निश्चय है कि, स्यूल पदार्थी

तवेवमुभयाकारमवभासं प्रकाशयन् ।

विभाति वरदो विम्बप्रतिविम्बतपाऽिषले ॥ ११ ॥

यस्त्वाह नेत्रतेजांसि स्वच्छारप्रतिफलन्त्यलम् ।

विपर्यस्य स्वकं वक्त्रं गृह्णन्तीति स पृच्छचते ॥ १२ ॥

देहावन्यत्र यत्तेजस्तदिष्ठातुरात्मनः ।

तेनैव तेजसा जस्वे कोर्थः स्याद्पंणेन तु ॥ १३ ॥

के संघट्ट में परस्पर अनुप्रवेश नहीं होता। अतः प्रतिविम्बन भी नहीं हाता। दोनों में निर्मलता का अत्यन्त अभाव है। ये स्वयं प्रतिबिम्ब मात्र हो होते हैं।

जहाँ अप्रतिघात होता है। मायात्मक किया शक्ति का स्थाल्य नहीं होता पर ज्ञान शक्ति का ही स्वभाव होता है, उनका शरीर प्रकाशप्रधान अर्थात् सिंह्यामय होता है। यहाँ प्रतिधात नहीं होता। इस दशा में हो प्रतिबम्बग्रहण की सिंह्ण्णुना होती है।। १०।।

इन दोनों प्रकार के अर्थात् कियाशक्ति प्रधान सायास्मक ओर ज्ञान शक्ति प्रधान सिंद्रशात्मक पदायों के अवभासों का प्रकाशन करत हुए परमेश्वर शिव विश्व पर वरदानों को वर्षों कर रहे है। व इस अखिल विश्व प्रसार में विश्व प्रतिबिग्व की क्षमता से विभासमान हैं। यह सारा अवभास परमेश्वर स्वातन्त्र्य का निदर्शन है। यही उभयाकार अवभास है। इसके अवभासन में परमेश्वर की लीला का लालित्य उल्लिसित है।। ११।।

नैयायिक सिद्धान्तवादिता के अनुसार कुछ लोग यह कहते हैं कि, नेत्र के तेज स्वच्छ दर्पण में पड़ते और वहीं से प्रतिफलित होते हैं। दर्पण से विपर्यस्त होकर स्वास्ममुख का ग्रहण करते हैं। इस मतवाद के मानने वाले लोगों से इस सम्बन्ध में कुछ प्रश्न किये जा सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर के बाद ही इस पर विचार करना चाहिये॥ १२॥ विपर्यस्तैस्तु तेजोभिग्रहिकात्मस्वमागतैः । रूपं दृश्येत वदने निजे न मुकुरान्तरे ॥ १४ ॥ स्वमुखे स्पर्शवच्चेतद्रूपं भायान्ममेत्यलम् । न स्वस्य स्पृश्यभिन्नस्य वेद्यैकान्तस्वरूपिणः ॥ १४ ॥

प्रश्न यह उपस्थित होता है कि, तेत्र खोलने पर प्रमाता के नेत्र तेज बाहर जाते हैं। उसी तेज में विषयंस्त होने पर यदि अपने मुख के ग्रहण की शक्ति आता है और उसी तेज से जल्ब होता है, तो दर्पण की क्या आवश्यकता? तेज तो दावाल से भी विषयंस्त होकर अवश्य आ जायेगा और मुख का ग्रहण हो जायेगा।

यदि आप यह मार्न कि, दर्पण से हो लौटी किरणों से मुख ग्रहण होगा, तो यह मानना तो मनमानी बात हा जायेगी। यदि आप यह कहें कि, दर्पण की स्वच्छता से नेत्र तेज टकरा कर लौटता है, यह बात भी निराधार है। क्योंकि, स्वच्छता प्रतिधात में कारण नहीं होती। अतः यह तर्क उचित नही वरन् इसे निष्प्रयोजन हो मानना चाहिय । १३॥

एक सिद्धान्त शास्त्रों में प्रतिपादित है कि, ग्राहक ग्राह्य का ग्रहण अपने स्थान पर रहकर हो कर सकता है। नीलत्व नील देश को छोड़ कर अन्यत्र से गृहोत नहीं होता। इसी तरह प्रतिघात से लौटा हुआ तेज ग्राहक बनकर अपने ही वदन में अपने मुख को देख सकता है, किसी दर्पण आदि में नहीं॥ १४॥

अपने मुख में मुख को देखना तो बिम्ब दर्शन ही कहा जा सकता है।
यह भान स्पर्शबान होना चाहिये। स्पर्श रूप से पृथक हो हो नहीं सकता। यह
भेरा रूप है, इस प्रयोग में रूप अहन्ता से ही सम्बन्धित है। वास्तविकता
यह है कि, 'मेरा मुख ही यहाँ प्रतिबिम्बत है' इस प्रयोग में रूपवत् मुख
अन्यत्र प्रतिबिम्बत हो रहा है। यह बिम्ब से विलक्षण प्रतिबिम्ब एक

रूपसंस्थानमात्रं तत् स्पर्शगन्घरसाविभिः । न्यग्भूतेरेव तद्युक्तं वस्तु तत्प्रतिबिम्बतम् ॥ १६ ॥ न्यग्भावो प्राह्मताभावात् तद्भावोऽप्रमाणतः । स चार्थसङ्गमाभावात् सोऽप्यादर्शेऽनवस्थितेः ॥ १७ ॥ अत एव गुक्त्वादिधर्मो नैतस्य भासते । नह्यादर्शे संस्थितोऽसौ तद्ष्टौ स उपायकः ॥ १८ ॥

वस्त्वन्तर ग्राह्य का निर्भान्त ग्रहण है। प्रतिबिम्ब स्पृश्य भिन्न वेद्य है। नैयायिक मतानुसार नेत्रतेज का प्रतिघात नहीं होता॥ १५॥

किसी तरह इसे भ्रान्ति नहीं कह सकते। यह स्पर्श आदि से रहित स्प संस्थान मात्र है। इसोलये यह बिम्ब के अतिरिक्त दर्पण में भासित प्रतिबिम्ब है। बिम्ब ही दर्पण में प्रतिबिम्ब बन कर तीसरे स्थान पर अनुभूति का विषय बनता है। यही सिद्धान्त सत्य के निकष पर खरा उतर रहा है।। १६।।

बिम्ब का हो प्रतिबिम्ब होना है। यहाँ दर्पण में जब स्पर्श आदि का स्परभाव हो जाता है और केवल रूप हो उममें रह जाना है, तो उसे सभी प्रतिबिम्ब कहते हैं क्योंकि रूप हो प्रतिबिम्बत होना है। आप यह पूछ सकते हैं कि, त्यरभाव क्या है? शास्त्रकार कहने हैं कि, ग्राह्मता का अभाव हो न्यरभाव है। स्पर्श आदि दर्पण में ग्राह्म नहीं होते। स्पर्शादि का अभाव होता है। इन्द्रियाँ उनका ग्रहण नहीं करनीं। ग्रहण में इन्द्रियाँ हो प्रमाण मानी जाती है। यहाँ प्रमाणाभाव भी है। इन्द्रियों के सन्निकर्ष से इन्द्रियजन्य ज्ञान होता है। वहीं प्रमाण होता है। यहाँ आदर्श में अर्थात् दर्पण में उनकी खनवस्थित स्पष्ट है॥ १७॥

इसोलिये गुरुत्वादि धर्म अर्थात् शरीर आदि का भारीपन भो दर्पण में नहीं आता। न कभा परिलक्षित होता है। यदि रूप के साथ रहने वाले तस्मानु नैष भेदेन यद् भाति तत उच्यते । आघारस्तत्र रूपाया दोपदृक्संविदः क्रमात् ॥ १९॥

दोपचक्षुविबाघानां काठिन्याभावतः परम् । सर्वतञ्चापि नेमंल्यान्न विभादर्शवत्पृथक् ॥ २०॥

स्पर्श और गुरुत्व आदि भा प्रातिबिम्बित हाते. तो दर्गण में स्पर्श और गुरुत्व आदि भी अवश्य परिलक्षित होते। आदर्श में वे धर्म कभी नहीं आते। दर्गण में पर्वत आता है। यदि कहीं गुरुत्व भा आ जाय तो दर्गण भो पहाड़ बन जाय और उठाये न उठे। दर्गण रूप दर्शन में ही उपाय होता है। इस लिये दर्गण में रूप को ही स्वच्छता है। रूप भी इतना म्बच्छ है कि, वह दर्गण में प्रतिबिम्बत हो पाना है। दर्गण रूप दर्शन का ही माधन है। स्पर्श आदि का कभी नहीं।। १८॥

रूप भेद से भासित नहों होता है। उपंण में अभेद भाव से उसका भान होता है। इस मान में आलोक को कारण माना जा सकता है और दर्पण को आधार। तिल में तैल है। तैल का आधार तिल है। उसी तरह दर्पण भी रूप के प्रतिविम्ब का आधार है। आलोक आदि उपाय मात्र हैं। दीप से आलोक मिलता है। प्रतिविम्ब प्रकाश में हो दीखता है। अन्धकार में भी वह पड़ता होगा पर आलोक के बिना दोख नहीं सकता। उपाइ संविद में अवभासन की जिन्त होती है। इसिलये यह कहा जा सकता है कि, 'अवभासन मात्रसारमयता में हो प्रतिविम्ब को सार्यकता है'॥ १९॥

प्रश्न यह उपस्थित होता है कि, आँख में भी रूप की स्वच्छता है भीर दोप में भो है। अतः इन दोनों में प्रतिविम्ब ग्रहण की सिंहण्णुता है। किन्तु एक ऐसा गुण दर्पण में है, जिससे अतिरिक्त न रहते हुए भी अतिरिक्त की तरह प्रतिबिम्ब उसमें भासित हो जाता है। वह गुण है उसका काठिन्य। काठिन्य को वजह से प्रतिविम्ब को स्थैर्य मिल जाता है। दोप में वह

एतच्च देवदेवेन द्यातं बोधवृद्धये । मूढानां वस्तु भवति ततोऽप्यन्यत्र नाप्यलम् ॥ २१ ॥ प्रतोघाति स्वतन्त्रं नो न स्थाय्यस्थायि चापि न । स्वच्छस्यैवाय कस्यापि महिमेति कृपालुना ॥ २२ ॥

काठिन्य नहीं बरन् उसका अभाव है। इसो तरह पृथ्वी में भो काठिन्य है किन्तु स्वच्छता नहीं है। जल, आग और आकाश में भा प्रतिबिम्ब सिंहण्यता है किन्तु दीप को तरह नहीं। क्योंकि दीप के पोछे मिलन भाग है। उसके आगे ही रूप प्रतिबिम्बत हो सकता है। सब में नैमंत्य रहने पर भी आदर्श को तरह विभामयो स्थिरता के अभाव के कारण सर्वत्र प्रतिबिम्ब ग्रहण नहीं हो पाता।। २०॥

शास्त्रकार कह रहे हैं कि, परमकृपाल देवदेव परमेश्वर ने ही स्थान स्थान पर शास्त्रों में उक्त तथ्य स्वयं प्रदिश्ति किया है। इससे अबोध व्यक्तियों में भी बोध का बींजारोपण होता है और पुनः उसमें वृद्धि भी हो जाती है। उनकी बृद्धि के दर्पण में ज्ञान प्रतिबिध्वित हो जाता है।

प्रतिबिम्ब एक वस्तु होता है। क्योंकि यह प्रतिभासमान हाता है। फिर भी यह अन्य वस्तुओं की तरह नहीं होता। अन्य वस्तु इधर से उघर ले जाये जा सकते हैं। यह नहीं। दर्पण के अतिरिक्त इसको अन्यत्र नहीं ले जाया जा सकता। साथ ही इसमें रूप मात्र के प्रतिभास के कारण स्पर्श आदि सम्भव नहीं होते॥ २१॥

बाह्य बस्तु प्रतिघाती होते हैं। यह प्रतिघाती नहीं होता। बाह्य वस्तु का स्वतन्त्र अस्तित्व होता है। यह दर्पण से परतन्त्र है। दर्पण है तो प्रतिविम्ब है। नहीं है तो नहीं। इसे न स्थायो कह सकते न अस्थायो। यह वस्त्वन्तर जातीय नहीं होता। यह ऐसा पदार्थ है, जो मात्र नैमंल्य पर निर्भर करता है। उसी की महिमा की यह मनोज्ञता मात्र है।। २२॥

न देशो नो रूपं त च समययोगो त परिमा त चान्योन्यासङ्गो न च तदपहानिनं घटना । न चावस्तुत्वं स्यान्त च किमिप सारं निजमिति ध्रुवं मोहः शाम्येदिति निरिदशद्पंणविधिम् ॥ २३ ॥

॥ इति बिम्बप्रतिबिम्बवादः ॥

प्रतिबिम्ब का दर्गण के अतिरिक्त कोई देश नहीं होता। प्रतिबिम्ब का जो रूप दिखायी पड़ता है, वह उसका नहीं वरन् बिम्ब का होता है। इसका कोई समय योग भी निर्धारित नहीं। यह स्वयं घनवस्तु का परिमाण है। अतः इसकी कोई परिमा नहीं होता। इसका अन्योन्यासंग भी नहीं होता। अर्थात् जितने पदार्थं दर्गण में प्रतिभासित होते हैं। उनसे इसका कोई लगाब नहीं होता। न सङ्ग की अपहानि हो मानी जाती है क्योंकि सभी पृथक् अनासक भाव मे प्रतिभासित होते हैं। अन्य पदार्थों की उत्पत्ति रचनात्मक होती है। इसमें कोई घटना नहीं घाटत हानी। यह अवस्तु भी नहीं होता। इसका कोई निजा सार-निष्कर्ष भी नहीं। इस प्रतिबिम्ब की तरह विश्व को भी प्रतिबिम्बात्मक मानने पर इसके प्रति मायात्मक ममत्व का शमन हो जाता है। इसीलिये शास्त्रकार ने इसका निर्देश संक्षेप रूप से इस प्रकार किया है। इसीलिये शास्त्रकार ने इसका निर्देश संक्षेप रूप से इस प्रकार किया है। इसीलिये शास्त्रकार ने इसका निर्देश संक्षेप रूप से इस प्रकार

बिम्बर्गातिबम्बवाद के ये सभी श्लोक श्रीतन्त्रालोक तृतीयाह्निक में इसी क्रम में अर्थात् १ से २३ तक दिये गये हैं। वहां इसका विशद विस्तृत भाष्य उपलब्ध है। वहां भी देखना चाहिये।

> श्रोमन्महामाहेश्वराचार्य श्रीमदिमनवगुप्त विरचित डॉ॰ परमहंसिमश्रनीर-क्षीर-विवेक हिन्दीमाष्यसंवित्तत विम्बप्रतिविम्बवाद सम्पूर्ण ॥ इति शिवस् ॥

श्रीमन्महामाहेदवराचार्याभिनवगुप्तविरचिता डॉ॰ परमहंसमिश्रकृत नोर-स्रोर-विवेक-भाषाभाष्यसंविस्रता

#### बोधपञ्चदशिका

अनस्तमितभारूपस्तेजसां तमसामिप । य एकोऽन्तर्यदन्तक्च तेजांसि च तमोसि च ॥ १ ॥ स एव सर्वभावानां स्वभावः परमेश्वरः । भावजातं हि तस्यैव जक्तिर्येक्वरतामयी ॥ २ ॥

श्रोमन्महामाहेश्वराचार्य श्रोमदभिनदगुप्तविरचिता डॉ॰ परमहंसमिश्रकृतनीर-श्रोर-विवेक हिन्दीभाष्यसंवितता

#### बोधपञ्चवशिका

एक अलोकिक अप्रकल्पनीय ऐसा तस्त्व है, जिसे हम अनस्तिमित अर्थात् शाह्यत उदित और उल्लिसित प्रकाश कहते हैं। जागितक प्रकाश अग्नि, सूर्य, चन्द्र, तारक और दीप पर निर्भर है। खद्योत और विद्युत् के भी क्षणिक प्रकाश परिदृश्यमान होते हैं। पर यह शाश्वत है। यह कभी अस्तिमित नहीं होता।

यह तेजस्तत्त्व को भी और तमस्तत्त्व को भी अपने अन्तस् में हो अधिष्ठित करता है। इन दोनों का यही एक रहस्यमय अधिष्ठान है। इस विरोघाभास के साथ यह अपनी प्रकाशमयता के साथ शाइवत उद्दीप्त है॥१॥

परमेश्वर शिव हो वह तत्त्व है। वह समस्त भावों का स्वभाव है। भाव, व्यापार, पदार्थ और किया को भी कहते हैं। इन सबमें परमेश्वर की स्वभाव भव्यता भरी हुई है। सारा भाववर्ग उमी परमेश्वर का हो है। यह सारी ऐश्वर्यमयो शक्ति भी उसो की है॥ २॥

शक्तिश्च शक्तिमद्रूपाद् व्यतिरेकं न वाव्छति । तावात्म्यमनयोनित्यं विद्वाहतयोरिव ॥ ३ ॥ स एव भैरवो देवो जगव्भरणलक्षणः । स्वात्मादशें समग्रं हि यच्छक्त्या प्रतिविभिन्नतम् ॥ ४ ॥ तस्यैवैषा परा देवो स्वरूपामर्शनोत्सुका । पूर्णत्वं सर्वभावेषु यस्या नाल्पं न चाषिकम् ॥ ५ ॥ एष देवोऽनया देव्या नित्यं क्रीडारसोत्सुकः । विचित्रान् सृष्टिसंहारान् विषक्ते युगपत्प्रभुः ॥ ६ ॥

ऐश्वयं का यह विषुल विस्तार उसकी शक्ति का चमत्कार है। वह स्वयं शिक्तमद् रूप है। शिक्त कभी शिक्तमान् रूप से व्यतिरेक की आकांक्षा नहीं करती। इनका शाश्वत तादास्म्य है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। आग में दाहकता शिक्त ओतप्रोत है। दाहकता निकाल देने पर आग आग नहीं रहती। शिव से शिक्त को अलग कर वह शव रह जाता है। ३॥

देवदेवेश्वर भैरव वही है। वह जगद् का भरण पोषण करता है। उसी के स्वात्मफलक पर यह विश्वचित्र उसी को शक्ति से प्रतिबिम्बित है।। ४।।

शास्त्रत रूप से स्वरूपरामर्श में समृत्सुक परा देवी उसी की दिव्य शक्ति है। यह समस्त भाव व्यापार या वस्तु सत्त्व में पूर्णरूप से व्याप्त है। अतः प्रत्येक वस्तु पूर्ण है। इस पूर्णता में न तो कभी कभी होतो है और न हो कभी आधिक्य का उल्लास होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं की चिरतार्थता उसी में है।। ५॥

यह शक्ति शक्तिमान् की पारस्परिक श्रुङ्गार लीला है। देव ही देवी के साथ क्रीडा का आनन्द-रसास्वाद ले रहा है। सर्व समर्थ प्रभु परमेश्वर के अतिवुर्घंटकारित्वमस्यानुत्तरमेव यत् ।

एतदेव स्वतन्त्रत्वमैक्वयं बोधकपता ॥ ७ ॥

परिच्छिन्नप्रकाशत्वं जडस्य किल लक्षणम् ।

जडाद्विलक्षणो बोघो यत्तेन परिमोयते ॥ ८ ॥

एवमस्य स्वतन्त्रस्य निजशक्त्यप्रभोगिनः ।

स्वात्मगाः सृष्टिसंहाराः स्वरूपत्वेन संस्थिताः ॥ ९ ॥

स्वातन्त्र्य का हो यह विचित्र अभिव्यञ्जन है कि सृष्टि और सहार को एक साथ ही सम्पन्न कर रहा है ॥ ६॥

जिससे उत्तर कुछ हो हो नहीं सकता, ऐसा यह अनुत्तर परमेश्वर है। इसके व्यापार भी अनुत्तर है। जिसे मोचा भी नहीं जा सकता, ऐसी अप्रत्याशित अपघटित दुर्घट घटनायें यह कर दिखाता है। यह इसका स्वातन्त्र्य है। यह इसके ऐश्वर्य का एक उपमान है और यह इसकी सर्वज्ञता का प्रमाण है॥ ७॥

जड किसे कहते हैं ? उसका लक्षण क्या है ? इसका एकमात्र उत्तर है कि, जड परिच्छित्न प्रकाश होता है। जड में परतन्त्रता होतो है और वह परप्रकाश्य हाता है। जड स विलक्षण बाध अर्था । शास्त्रत प्रकाश का परिज्ञान सौभाग्य का विषय है। उसो के द्वारा यह प्रमा का विषय बनता है। ८॥

ऐसे सर्वंदवयं सम्पन्न परमेदवर की स्वतन्त्रता उसकी आनन्द शक्ति का चमत्कार है। वह स्वतन्त्र है। अपनी स्वातन्त्र्य जिक्त से शादवन रसा स्वाद ले रहा और सृष्टि का उपमीग कर रहा है। ये सृष्टि और संहार उसके स्वास्मक्त्रक में ही गतिशोल हैं। उसके 'स्व'ष्ट्य में ही उल्लेसित हैं॥ ९॥ तेषु वैश्वित्र्यमत्यन्तमुक्बाघित्तर्यगेव यत्।
भुवनानि तवीशाश्च सुखदुःस्तितिभैवः ॥ १०॥
यवेतस्यापित्ज्ञानं तस्त्वातन्त्रयं हि वर्णितम्।
स एव खलु संसारे जडानां यो (या) विभोषिका ॥ ११॥
तत्प्रसाववशावेष गुर्वागमत एव वा।
शास्त्राद्वा परमेशस्य यस्मात्कस्मावुपायतः॥ १२॥

इस विश्व प्रसार के वैचित्र्य का ही चमत्कार कहीं हिमाचल की सर्वोच्चता में चिरतार्थ है। कहीं अतलान्त गहराई में निहित है। वक्रतामय तियंग् भाव में उन्मिषित है। ये भुवन और ये भुवनेश्वर ये सुख और विविध प्रकार की दु:खान्मक प्रतिकृत अनुभृतियाँ मव उसी में खिल रही हैं। जैसे गुलाब में ये फूल और वे काँटें साथ खिल रहे हैं। इसका मापन करेंगे तो आप पार्येंगे कि, यह सब हो 'भव' है। यह हुआ है। जिसमें यह सब अभिव्यक्त है। यही भव है और भव की भवित्वव्यता है, वही भैरव है।।१०॥

यह कहा जा चुका है कि, इसका पिकान न होना भी उसकी स्वतन्त्रता पर ही निर्भर है। यही संसारी जावों की विभीषिका है अर्थात् अज्ञता ही जडता है और जड़ता में बढ़कर कोई अभिशाप नहीं हो सकता ॥ ११॥

यह निश्चित आगिमक सिद्धान्त है कि, ज्ञान तीन प्रकार से होता है। १. परमेश्वर की कृपा से उनके प्रसाद क्य अनुग्रह मे यह बुद्धि उत्तरन होती है कि, हमें ज्ञान प्राप्ति के लिये सद्गृष्ठ के शरण में ज्ञाना चाहिये। गुरु मिलता है और उससे ज्ञान हो जाता है। २. आगम से ज्ञान होता है। आगम प्रसिद्धि और शास्त्र दोनों होते हैं। इनके अभ्यास पूर्ण स्वाध्याय से ज्ञान होता है। ३. तीसरा उपाय साधक पर निर्भर करता है। वह जिस किसो उपाय (आणव, शाक्त और शाम्भव) उपायों का आश्रय लेकर स्वतः ज्ञान

यत्तत् तस्य परिज्ञानं स मोक्षः परमेशता ।
तत्पूर्णत्वं प्रबुद्धानां जोवन्मुक्तिश्च सा स्मृता ॥ १३ ॥
एतौ बन्धविमोक्षौ च परमेशस्वरूपतः ।
न भिद्येते न भेदो हि तत्त्वतः परमेश्वरे ॥ १४ ॥
इत्थामच्छाकलाज्ञानशक्तिश्लाम्बुजाश्रितः ।
भेरवः सर्वभावानां स्वभावः परिशील्यते ॥ १५ ॥

प्राप्त कर लेता है। किसी तरह ज्ञान होना चाहिये। ज्ञान से बोध प्रकाश परमेश्वर का बोध हा सकता है॥ १२॥

उसका परिज्ञान हो उसका तत्त्वज्ञान हो 'तद' ब्रह्म का परिज्ञान है। उसका परिज्ञान हो मोक्ष है। इससे हो परमेश्वरता का तादातम्य उपलब्ध हो सकता है। यही प्रबुद्ध साधकों को पूर्णना है। इसे हो जीवनमुक्ति कहते हैं। जिसे यह परिज्ञान हो जाता है, वहा जीवनमुक्त कहा जा सकता है।। १३॥

ये बन्ध और मोक्ष परमेश्वर के स्वरूप के अतिरिक्त नहीं माने जा सकते। उसका संकोच का स्वीकार करना बन्ध का वज्र बनकर अणुओं पर गिर पड़ता है और उसके ज्ञान की उसी के द्वारा वर्षा मोक्ष बनकर साधकों का उद्धार कर देती है। इसलिये यह सब उसको लीला का हो लालित्य है। इनको भेद की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये। यह तथ्यतः सत्य वचन है कि, परमेश्वर में भेद का प्रकल्पन नहीं किया जा सकता॥ १४॥

इस तरह इच्छा, कला, ज्ञान (अज्ञान), शक्ति और शूलाम्बुजों के आश्रय में या आश्रय से अभिव्यक्त भैरव सभी भावों के स्वभाव के रूप में परिशीलित होते हैं। इस क्लोक में प्रयुक्त इच्छादि शूलाम्बुज पर्यन्त सभी शब्द पारिभाषिक शब्द हैं। इनके व्यापक अर्थ होते हैं। स्वाच्याय द्वारा इन्हें जानना चाहिये। संक्षेप में इन्हें इस तरह जाना जा सकता है—

### मुक्तभारमतीन् शिष्यान् प्रबोधियतुमञ्जसा । इमेऽभिनवगृष्तेन क्लोकाः पञ्चदशेरिताः ॥ १६ ॥

#### ॥ इति बोघपञ्चदशिका ॥

१. इच्छा—परमेश्वर के पाँच गुण और शक्तियाँ हैं। वह १. चित् स्वरूप है। वह २. आनन्दमय है। ३. इच्छा उसकी सूक्ष्म सिस्क्षा है, उसका विमर्श । इच्छा में विश्रान्त से परमेश्वर का ऐश्वर्य उल्लसित होता है।

४. उन्मेष (ज्ञान ) का प्रकाश । स्वबोध का अङ्कर ।

५. किया-विश्व प्रसार। यह तोसरो शक्ति है मूलशक्ति इच्छा है।

२. कला — माया के अविद्या, कला राग, काल और नियति ये पांच आवरण हैं। माया को लेकर ये छः होते हैं। कला इसमें दूसरे विन्दु पर आती है। कला अणुरव प्रदान करने वाकी आवरणमयो लीला है।

३. ज्ञान—मोक्ष का एकमात्र कारण है। और अज्ञान-बन्धन का एकमात्र कारण है।

४. शक्ति-परमेश्वर का स्वातन्त्र्य, उसका सामर्थ्य।

५. शूलाम्बुज-शूल कमल परा, परापरा और अपरा देवियों के आश्रय रूप आसन माने जाते हैं। ये 'उन्मना' के क्षेत्र की साधना में जाने जाते हैं।

इन सब में भैरव महाभाव का अभिव्यंजन साधना से अनुभूत होता है।। १५।।

गुरु की शरण में जाने वाले शिष्य को मुक्तभार कहते हैं। इनको आनन फानन में जान देने की इच्छा गुरु में होती है। इसो उद्देश्य से महामाहेश्वर अभिनव गुष्त ने इन पन्द्रह श्लोकों की रचना को। जो इनका अनुशोलन करेगा, वह अवश्य ज्ञानवान होगा—यह निश्चय है।। १६।।

श्रामन्महामाहेश्वराचार्य श्रोमदभिनवगुप्त विरचित ग्रा॰ परमहंसमिश्रकृतःनीरःक्षीर-विवेक-हिन्दीभाष्यसंविलत

> बोधपञ्चदिशका सम्पूर्ण ॥ इति शिवम् ॥

#### [ ६ ]

श्रीमन्महामाहेववराचार्याभिनवगुप्तविरिखतम् डॉ॰ परमहंसमिश्रकृत नीर-क्षीर-विवेक-भाषाभाष्यसंविष्ठितम्

## मैरवस्तोत्रम्

ॐव्याप्तचराचरभावविशेषं चिन्मयमेकमनन्तमनादिम् । भेरवनायमनायशरण्यं त्वन्मयचित्ततया हृदि वन्वे ॥ १ ॥

श्रीमन्महामाहेऽवराचार्यश्रीमवभिनवगुप्तविरचित डाँ० परमहंसिमश्रकृतनीर-क्षीर-विवेक हिन्दीभाष्यसंविक्तत

## भैरव स्तोत्र

ॐकार एकाक्षर ब्रह्म का प्रतीक वीज मन्त्र है। आगमिक दृष्टि के अनुसार यह त्रयोदश धाम है। समस्त उन्मिष्त वस्तुवर्गं इसी के रहस्य गर्भ में आकलित होता है। आजा चक्क का यह मूल है। शरीर के 'स्व.' भाग का यह प्रथम योग न है। यहीं से उन्मना तक की साधना यात्रा शब्द होती है। अखण्ड महा योग में प्रवेश का यह मूल्य द्वार है।

शास्त्रकार कह रहे हैं कि, ॐकार की व्याप्ति का मैं वराचर विश्वसता में अनुभव करता हूँ। यह एक भावविशेष है। भैरवनाथ भी इसी भावविशेष में उल्लिसित दिव्य देवेश्वर हैं। मैं नाथ की अपनी चेतना के मंकोच से अवारूढ चिति सत्ता के प्रतीक चित्त में नादात्म्य भाव से प्रणाम कर रहा हूँ।

वे चिन्मय हैं। एक, अनन्त और अनादि देव हैं। अनायों के शरणागत वस्सल नाथ हैं। अतः पूर्णतया प्रणम्य हैं॥ १॥ स्वन्मयमेतदशेषिमवानीं भाति मम स्ववनुप्रहशक्त्या।
स्वं च महेश सर्वेव ममात्मा स्वात्ममयं मम तेन समस्तम् ॥२॥
स्वात्मिनि विश्वगते त्विय नाथे तेन न संसृति भीतिकथास्ति।
सत्स्विय वुधंरदुः खिनाहित्रासिषधायिषु कर्मगणेषु॥ ३॥
अन्तक मां प्रति मा दृशमेनां क्रोधकरालतमां विनिधेहि।
शङ्करसेवनिचन्तनधीरो भोषणभैरवशिकमयोऽस्मि॥ ४॥

स्तोत्रकार से उनका साक्षात्कार हो गया है। लगता है, देवेरवर आराध्य के समक्ष वे हाय जोड़े खड़े हैं। उन्हीं की सम्बोधित कर रहे हैं—

मेरे आराज्य! मुझे नो इस समय यह सारा विश्वप्रमार स्वत्मय दोख रहा है। अर्थात् इसके पहले जिसे मैं सृष्टि के स्थूल प्रपञ्चल्प में देखता था, यह प्रसार तुम्हारे का में अब प्रत्यक्ष हो रहा है। अब तुम हो, यह जगत् नहीं है। यह तुम्हारी अनुग्रह शक्ति का हो सुपिरणाम है। हे महेश्वर महादेव! तुम सदैव मेरे स्वात्म में उल्लिमित हो रहे हो अर्थात् आत्मा भो तुम्हीं हो। इससे मुझे यह सत्यप्रतोति हो रही है कि, यह समस्त विश्वप्रसार स्वात्ममय ही है॥ २॥

स्वात्ममय विष्व में स्थाप्त और विराजमान हे नाथ ! अब संसृति रूप आवागमन की पांति समाप्त हो गयो है। दुर्घर दुःखों और मोहासिक सयत्रास की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने वाले कर्मजाल यद्यपि है, फिर भो ये मेरे लिये भुने हुए बोज के समान हो गये हैं॥ ३॥

हे विश्व को सहार को नोंद मुलाने में नियुक्त मृत्युदेव ! अब मेरो आर क्रोध से कराल अराल आँखों से न देखें। आप को ृद्ध दृष्टि का निक्षेप मेरे ऊर न हो। इस समय मैं शङ्कर की मैवा में और उनके चिन्तन में घीरतापूर्वक लगा हुआ हूँ। मैं स्वयं भीषण भैरव को शन्ति से शक्तमन्त हो गया हूँ। अतः आपको सावधान कर रहा हूँ॥ ४॥ इत्यमुपोढभवन्मयसंविद्दोषितिवारितभूरितिमस्रः ।
मृत्युयमान्तककर्मपिकाचैर्नाय नमोऽस्तु न जातु विभेमि ॥ ५ ॥
प्रोवितसत्यविरोषमरीचिः प्रोक्षितविष्ठवपदार्थसतत्त्वः ।
भावपरामृतिनर्भरपूणें त्वय्यहमात्मिन निर्वृतिमेमि ॥ ६ ॥
मानसगोचरमेति यदैव क्लेशदशा तनुतापविषात्री ।
नाथ तदैव मम त्वदभेदस्तोत्रपरामृतवृष्टिरुदेति ॥ ७ ॥

हे आराज्य देवाधिदेव! मैं सश्रद्ध आराधना से आपके संविद्रूप शिखर पर आरूढ हो गया हूँ। आपके अभिनव प्रकाश के आभामण्डल का मङ्गल आलोक विश्व को आलोकित कर रहा है। उससे निःसृत रिष्मयों ने मेरे सारे अज्ञानमय तामिस्र मण्डल को ब्वस्त कर दिया है। हे नाथ! मैं आपको विनम्न प्रणाम अपित कर रहा हूँ। अब मैं, मृत्यु के अधिकाता यमराज से और कर्मविपाक रूप पिशाचों से तिनक भी भयभीत नहीं हूँ। आप मेरी रक्षा करें॥ ५॥

सत्य में विधिष्ट रूप से अवरोध के कारण उसी में निरुद्ध हो गया हूँ। मेरे अस्तित्व से प्रकाश की रिक्मियों फूट रही हैं। विश्व की वस्तु सत्ता को मैंने अपने आनन्द के अमृत से प्रोक्षित कर दिया है। भगवन् ! आपके शास्त्रत अस्तित्व के महाभाव के परम अमृत सिन्धु में तरङ्गायित अहमात्मक आप में समाहित होकर मैं परम निर्वृति का अनुभव कर रहा हूँ।

इस क्लोक के प्रथमादं में सत्यविरोधमरी च शब्द अणु पुरुष की असत् स्थिति की ओर भी इंगित कर रहा है। ऊपर छिखित अर्थ द्रविड प्राणायम की तरह का है। अणु पुरुष में ही सत्य के विरोध की असन्मरीचियों की झूठी चमक होती है। मैं ऐसा हो था। मैंने अपनी, सत्य सत्ता के विरोध का अध्यासमय जीवन अपना रखा था। मैं सांसारिक वस्तु सत्ता को ही सत्य समझ रहा था। अब भगवान भैरव में समाहित हो गया हूँ। उसी परामृत में परम आनन्द का अनुभव कर सुखी हो रहा हूँ। यह ब्याख्या भा उचित है। ६॥

शकूर सत्यमिदं व्रतवानस्मानतपोभवतापविदारि । ताद्यकशास्त्रपरामृतिद्यम्ता स्यन्दित चेतिस निवृ तिघाराम् ॥८॥ नृत्यित गायित हृष्यित गाढं संविदियं मम भैरवनाय । स्वां प्रियमाप्य सुदर्शनमेकं दुर्लभमन्यजनैः समयज्ञम् ॥ ९॥

शरोर के आवरण में जबतक अणु पुरुष आवृत है, उसके साथ त्रिविधताप दने वालो क्लेश दशा का उल्लास अवश्यंभावी है। इस तथ्य की ओर माया के आभिमुख्य में जी रहे प्राणी का ध्यान नहीं जाता। भगवस्कृषा से ज्यों ही इधर गहरी दृष्टि पड़नी है, चमत्कार हो जाता है और सत्य पर पड़ा पर्दी उठ जाता है। मन सच्चाई का स्पर्शंकर लेता है और शुभ्र का बागरण हो जाता है। तुरत भगवान् का आभिमुख्य मिलता है। माया वहीं तिरोहित हो जाती है। उसी समय तुम्हारे और मेरे बीच पड़ी भेदवादिता की दोबार ध्वस्त हो जाती है अस्तित्व अद्यतादास्म्य का घन स्तोत्रगान करने लगता है आर आनन्द अमृत को वर्षा हाने लगती है॥ ७॥

भगवन् भूतभावन ! यह सत्य है कि, ब्रत आदि समयाचार पालन को निष्ठा, दान, स्नान और तपस्या आदि शुभ अनुष्ठान सांसारिक तापों का विदारण करते हैं। किन्तु उनमें परिनर्वृति की सुधावृष्टि का सामर्थं नहीं है। तुम्हारी कृपा से ही प्रवित्ति शैवशास्त्रों के चिन्तनपूर्ण स्वाध्याय से चेतना के संकुचिन रूप चित्त में परमानन्दपीयूष की एक ऐसी धार बह जाती है, जो सारे संकोचों को दूर कर चित्त को चिति को चिन्मयता से चमस्कृत कर देतो है। साधक को परिनर्वृति मिल जाती है॥ ८॥

भगवान् भेरवनाथ ! मेरी स्वास्म संवित् अब आनन्द से भीग रही है । नृत्य मुद्रा के आवेश से नाचने ही लगी है। तुम्हारे गुण गा रही है और अपार हर्ष का अनुभव कर रही है। तुम्हारे सदृश अप्रतिम पति प्राप्त कर, ऐमे सुदर्शन रूप को निहार कर वह निहाल हो रही है। समयाचार विशेषज्ञ अन्य अधूरे साधकों के लिये यह परमदुर्लभ प्राप्य उसे प्राप्त हो

## वसुरसपौषे कृष्णदशम्यामभिनवगुष्तः स्तविमममकरोत् । येन विभुभंवमरुसन्तापं शमयति झटिति जनस्य दयालुः ॥१०॥

#### ॥ इति भैरवस्तोत्रम् ॥

गया है। इसी खुशो मे उसका नाचना गाना और आनन्द में झूम झूम उठना स्वाभाविक ही है॥ ९॥

कश्मीर में तस्कालीन प्रचलित सप्तिष संवत् अड़सठ पाँष कृष्ण दशमी के पावन पर्वदिन पर अभिनव गुप्त ने इस भैरवस्तोत्र की रचना की। इसके मनन, चिन्तन और पाठ से भगवान् विभु प्रसन्त होते हैं। संसार क रेगिस्सानी ताप का शमन करते हैं। इसमें तनिक भी विलम्ब वे नहीं करते। शास्त्र यह उद्घोषित करते हैं। १०॥

> श्रीमन्महामाहेरराचार्याचर्यश्रीमदिभनवगुप्तविरचिन डॉ॰ परमहंसिमश्रकृतनीर-क्षीर-विवेक हिन्दीभाष्यसंविलत भैरवस्तोत्र परिपूर्ण

> > ।। इति शिवम् ॥

#### [ 0 ]

महामाहेदवराचार्यंवर्याभिनवगुप्रविरिचत। डॉ॰ परमहंसमिश्रकृतनोर-क्षोर-विवेक भावाभाष्य संविलता

## महोपवेशविशतिका

प्रपञ्चोत्तोर्णरूपाय नमस्ते विश्वमूर्तये। सदा विव्यप्रकाशाय स्वात्मनेऽनन्तशक्तये।। १॥ त्वमेबाहमेवाहं त्वमेवास्मि न चास्म्यहम्। अहं त्वमित्युभौ न स्तो यत्र तस्मै नमो नमः॥ २॥

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यश्रीमवभिनवगुप्तविरिचत बाँ० परमहसमिश्रकृत-नीर-भीर-विवेक-हिन्दीभाष्यसंवलित

## महोपदेशविशतिका

विश्वात्मक प्रपञ्चों से उत्तीणं और जो विश्वमूर्त्ति रूप भी है, ऐसे विश्वोत्तीणं और विश्वमय शिव का मैं प्रणाम कर रहा हूँ। वे सदा सर्वदा दिश्यता का या दिव्य आनन्द का प्रकाशन करते हैं अर्थात् दिव्य प्रकाश रूप ही हैं। सिद्ध साधकों और भक्तों के लिये वे स्वात्म रूप ही हैं। वे अनन्त शक्ति सम्पन्न परमेश्वर हैं। ऐसे विश्वप्रकाश, स्वात्मस्वरूप अनन्त शक्ति-सम्पन्न परमेश्वर के लिये मेरे शतशत प्रणाम।। १।।

तुम तुम्हीं हो। हम हमीं हैं। यह सामान्य अनुभूति है। इससे उच्च स्तर की अनुभूति है—मैं तुम ही हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। इससे भी आगे बदकर साधक यह अनुभव करता है कि, ये तुम और मैं के शब्दार्थ मेदमयता को प्रश्रय देते हैं। अद्धय स्तर पर यह मैं और तुम की भेदमयता अपास्त हो जाती है। उस सर्वोच्च विमर्श स्तर पर विराजमान प्रकाश को शतकात नमन ॥ २॥ अन्तर्देहे मया नित्यं त्वमात्मा च गवेषितः ।
न दृष्टस्त्वं न चैवात्मा यच्च दृष्टं त्वमेव तत् ॥ ३ ॥
भवद्भक्तस्य सञ्जातभवद्रपस्य मे पुनः ।
त्वामात्मरूपं संप्रेक्ष्य तुभ्यं मह्यं नमो नमः ॥ ४ ॥
एतद्वचननैपुण्यं यत्कर्तव्येतिमूलया ।
भवन्मायात्मनस्तस्य केन कस्मिन् कुतो लयः ॥ ५ ॥

मैंने देह के रहस्य के उद्घाटन कर लिये हैं। इसमें मैंने तुम्हें ही पाया है। मेरी यह गवेषणा सत्य को कसोटी पर कसी गयी है। तुम्हीं यह आत्मा हो। मैं साधना में स्वास्मिवमर्श के आवेश में पहुँचता हूँ, तो वहाँ न तुम्हें पाता हूँ और न आत्मा हो वहाँ होती है। जो कुछ वहाँ बोध में उतरता है, वह क्या है? उसे क्या कहूँ ? वह तुम ही हो यही मानता हूँ ॥ ३॥

यह आप का भक्त है। दुनियां के लोग भेद दृष्टि से इसे तुम्हारा भक्त कहते हैं। उन्हें क्या पता है कि, इसने भक्तिसाधना से अद्भय महाभाव भें समाहित होकर तुम्हारा ही रूप प्राप्त कर लिया है। भक्त ही भगवान् हो गया है।

वह मैं हूँ पर इस मैंपन में तुम्हें ही देखकर तुम्हें हो प्रणाम करता हूँ, पर यह तुम्हारे प्रति किया गया प्रणाम मेरे लिये भी हो जाता है। इस चमरकार को समझ कर सबको स्वात्म में प्रवेश के आनन्द का अनुभव करना चाहिये॥ ४॥

विश्व में मनुष्य का कर्त्तव्य क्या है ? इस जिज्ञासा के मूल में प्रवेश करने से इस प्रकार को वाणी का नेपुण्य समझ में आता है। आपका और आपकी संकोचमयी माया शक्ति के आकर्षण से ग्रस्त जीव का किस शक्ति से किसमें कहाँ किस प्रकार लय होता है; यह अनुसन्धान का विषय है। ५।।

अहं त्वं त्वमहं चेति भिन्नता नावयोः क्वचित् ।
समाधिग्रहणेच्छाया भेदस्यावस्थितिह्यंसौ ॥ ६ ॥
त्वमहं सोऽयमित्यादि सोऽनन्तानि सदा त्विय ।
न लभन्ते चावकाशं वचनानि कृतो जगत् ॥ ७ ॥
अलं भेदानुकथया त्वद्भक्तिरसचर्वणात् ।
सवंमेकमिदं शान्तमिति वक्तुं न लज्जते ॥ ८ ॥
त्वत्स्वरूपे जूम्भमाणे त्वं चाहं चाखिलं जगत् ।
जाते तस्य तिरोधाने न त्वं नाहं न वै जगत् ॥ ९ ॥

मैं ही तुम हो। तुम मैं रूप से अभिव्यक्त हो। इस प्रकार की हमारी भिन्नता का कोई अस्तित्व हो नहीं है। तुम में समाहित होने की इच्छा को प्रारम्भिक भेदमयी क्षणिक वैचारिकता भी भेद की कौंध मात्र है॥ ६॥

तुम, मैं, और वह ये तीन पुरुष भेद ब्याकरण में प्रसिद्ध हैं। यह पुरुष भेद और इसका आनन्त्य सदा तुझमें ही उन्मिषित है। वागात्मक रहस्य भय वर्ण, पद और मन्त्र मय वचन भी इसमें प्रवेश कर अवकाश नहीं प्राप्त कर पाते। जगत् या जागतिक लोग इस रहस्य को क्या समझँगे ? ॥ ७॥

भेद की चर्चा से बस ! बन्द करें हम इस भेदमयो व्यर्थ की चर्चा । अब भिक्त के रस का ही चर्वण करने के आनन्द में निमग्न हों, यह अच्छा है । शास्त्र कहते हैं कि, यह सारा प्रसार एक ही है । सर्वत्र परम शान्त सत्ता व्याप्त है । यही शान्ति की चरम अनुभूति है । इसके अर्थात् इस रहस्य को अभिव्यक्त करने में कभी संकोच नहीं होना चाहिये ॥ ८॥

भगवन् ! यह तुम्हारे स्वष्टप के विज्म्मण का ही प्रभाव है कि, तुम में और यह, इन रूपों में अभिन्यक्त यह जगत् का भेदात्मक उल्लास उल्लिखत है। इस भेदमयता की समाप्ति पर अर्थात् तिरोधान हो जाने पर यह तुम, मैं भीर यह रूप जागतिक भेदमयता समाप्त हा जाती है।। ९॥ जाग्रत्स्वप्नमुषुप्रयाद्या धारयंक्च निजाः कलाः ।
स्वेच्छ्या भासि नटबन्निष्कलोऽसि च तत्त्वतः ॥ १०॥
त्वत्प्रबोधात् प्रबोधोऽस्य त्वन्निद्रातो लयोऽस्य यत् ।
अतस्त्वदात्मकं सर्वं विक्वं सदसदात्मकम् ॥ ११॥
जिह्ना श्रान्ता भवन्नान्नि मनः श्रान्तं भवत्स्मृतौ ।
अरूपस्य कुतो ध्यानं निर्गुणस्य च नाम किम् ॥ १२॥

भगवन् ! वस्तुतः तात्त्विक रूप से आप निष्कल परमेश्वर हैं। ऐसा होते हुए भी स्वेच्छा पूर्वक आप जाग्रत्, स्वप्न और सुपुष्ति एवं निवृत्ति आदि कलाओं को धारण करने की कीडा स्वयं करते हैं। इस प्रकार सकल रूप में व्यक्त हैं। ये सारी आपकी कलायें हैं आपकी हैं, आप से हैं और आप में आप के द्वारा ही सतत धारण की जाती हैं। इस प्रकार नाटकीय कीडा में आप स्वयं इतने कुशल हैं कि, आप की 'नटराज' की संज्ञा भी प्रदान की जा सकती है। १०॥

विश्व की वास्तिविकता का कुछ विचित्र स्वरूप है। यह भगवत् तस्व पर पूरी तरह निर्भर है। आप परमात्मन् के प्रबोध पर ही इसका प्रबोध निर्भर है। आपकी मंहार निद्रा पर ही इसकी भी नींद निर्भर है। अर्थात् यह सर्जनोत्सव और संहार का उपद्रव परमात्म तस्व पर ही निर्भर है। वह है तो यह है। नहीं है तो नहीं इस अन्वय व्यतिरेक दृष्टि से यह सिद्ध है कि, भगवन् यह सारा प्रसार त्वदास्मक हो है। सत् असत् विश्व का यही रहस्य है॥ ११॥

भगवत् ! मेरी रसना आप के नाम के अमृत का रसास्वाद अश्वान्त लेते हुये भी श्रान्त हो रही है। मेरा मन भी अनवरत आप की स्मृति में विश्रान्त हो रहा है। ये दोनों कार्य अर्थात् नाम जप और आप की स्मृतियाँ भी मेदबाद को दृढ़ता प्रदान करते रहे। आप निर्मुण हैं। आप के नाम का पूर्णस्यावाहनं कुन्न सर्वाधारस्य चासनम् ।
स्वच्छस्य पाद्यमध्यं च शुद्धस्याचमनं कुतः ॥ १३॥
निर्मलस्य कुतः स्नानं वस्त्रं विश्वोवरस्य च ।
निर्लेषस्य कुतो गन्धो रम्यस्याभरणं कुतः ॥ १४॥
निरालम्बस्योपवोतं पुष्पं निर्वासनस्य च ।
अझाणस्य कुतो धूपश्चक्षुहींनस्य दीपकः ॥ १५॥
निर्यतृष्तस्य नैवेद्यं ताम्बूलं च कुतो विभोः ।
प्रवक्षिणमनन्तस्याऽद्वितीयस्य कुतो नितः ॥ १६॥

तो कोई अर्थ नहीं हुआ। इसी तरह जो अरूप है, उसकी स्मृति या उसके ध्यान कैसे किये जा सकते हैं ?॥ १२॥

आप पूर्ण हैं। पूर्ण सर्वत्र व्याप्त होता है। सर्वत्र व्याप्त का आवाहन भी कैसे और कहाँ किया जा सकता है। जो सबका स्वयम् आधार है, उसे आसन कैसे दिया जा सकता है? स्वयं परम स्वच्छ और नैमंल्य से विभूषित है, उसे पाद्य और अध्यं प्रदान करना तथा जो शुद्ध है, उसे आचमन से शुद्ध करने की प्रक्रिया भी अद्धयवाद को अनुभूतियों के एकदम विपरीत है। १३॥

निमंल का म्नान, विश्व ही जिसके उदर में हो, उसे वस्त्र का अर्पण, निर्लिप को गन्ध और जो स्वयं परमरम्य है, उसकी आभरण का अर्पण, यह सब अबोधता का ही खोतक है।। १४॥

इसी तरह जो निराकार है, उसे उपवीत, जिसे वासित नहीं किया जा सकता, उसे पुष्पवासित करना, इन्द्रियातीत और अझाण को धूप अपित करना, तथा अचक्षुष्क को दोप दिखलाना क्या अर्थ रखता है अर्थात् इन उपचारों द्वारा अर्चन अद्वयबोध के अनुकूल नहीं कहा जा सकता ॥ १५॥ स्वयं प्रकाशमानस्य कुतो नीराजनं विभोः ।

वेदवाचामवेद्यस्य कुतः स्तोत्रं विधीयते ॥ १७ ॥

अन्तर्विहश्च पूर्णस्य कथमुद्वासनं भवेत् ।

भेदहीनस्य विश्वेऽत्र कथं च हवनं भवेत् ॥ १८ ॥

पूर्णस्य वक्षिणा कुत्र नित्यतृष्तस्य तर्पणम् ।

विसर्जनं व्यापकस्याप्रत्यक्षस्य क्षमापणम् ॥ १९ ॥

एवमेव परा पूजा सर्वावस्थासु सर्वदा ।

ऐक्यबुद्धचा तु सर्वेशे मनो देवे नियोजयेत् ॥ २० ॥

॥ इति महोपदेशिंविशिका ॥

जो नित्य तृष्त, सर्वसमर्थ, अनन्त और अद्वितीय है, उसे नैवेद, साम्बूल, प्रदक्षिणा और नमस्कार अपित करना अपनी मित में जडता का समावेदा करने के समान है।। १६॥

स्वयं प्रकाशमान की आरती, अवेद्य को वेद स्तुति श्रवण कराना और स्तोत्र पाठ की प्रक्रिया से पूजित करना आगमिक अद्वय उपासना और साधना के समक्ष नितान्त महत्त्वहोन है ॥ १७ ॥

जो सर्वध्यापक परमेश्वर भीतर और बाहर सर्वत्र परिपूर्णरूप से उल्लिसित है, उसका विसर्जन करना बाल बुद्धि के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ह्वन भी उसके लिये जो अभेद अद्वय भाव से सबमें समाया हुआ है। कैसे किया जाय ? देवों को आहुतियाँ प्रदान करने में भी भेदवाद को ही आश्रय प्रदान करना है।। १८॥

जो पूर्ण है, उसे दक्षिणा अपित करना, जो नित्य तृप्त है, उसका तर्पण करना, जो सर्वत्र व्यापक है, उसे विसर्जित करना और जो अप्रत्यक्ष हैं, उससे क्षमा मांगना भी अनोधता का हो परिचायक हैं।। १९॥

तब क्या किया जाय ? क्या पूजा शब्द को शब्दकोष से निकाल

दिया जाय ? आदि तकों वा शास्त्रकार उत्तर दे रहे हैं कि, नहीं। पूजा को परा पूजा रूप से सम्पन्न करना हो सर्वथा उचित है। इसके लिये किसी उपचार की कोई आवश्यकता नहीं। देखना यह है कि, इस पार्थक्य प्रथा का, इस भेदबुद्धि का उदय कहाँ से हो रहा है। इस अनुसींघत्सा और जिज्ञासा के कम में यह जात होता है कि, मन ही सारे उपद्रवों की जड़ है। बस, यह जात होते ही इसको वैकल्पिकता को विषमयता का परित्याग कर मनको उसी शाश्वत प्रकाशमान परमास्मभाव में तादात्म्यबुद्धि से नियोजित कर देना चाहिये। सर्वेश्वर में मन को 'एवमेव' अर्थात् इसी प्रकार नियोजित करके ही परम पूजा सम्पन्न करनी चाहिये॥ २०॥

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्यश्रीमदिभनवगुप्तविरिचत

डॉ॰ परमहंसिमश्रकृतनीर-क्षीर-विवेक हिन्दीभाष्यसंविलत

महोपदेशविशतिका

॥ इति शिवम् ॥

श्रीमम्महामाहेक्वराचार्याभिनवगुप्तविरचिता डॉ॰ परमहंसमिश्रकृत-नीर-सीर-विवेक भाषाभाष्य संविलता

## रहस्यपञ्चदशिका

बाह्ये मृहूर्ते भगवत्प्रपत्तिः

ततः समाधिनियमोऽथ सान्ध्यः ।

यामौ जपाचीिंद ततोऽन्यसत्रं

शेषस्तु कालः शिवशेषवृत्तिः । १ ॥

श्रीमन्महामाहेदवराचार्य-श्रीमवभिनवगृप्तविरचित डॉ॰ परमहंसमिधकृत-नीर क्षीर-विवेक भाषाभाष्य संवलित

### रहस्य पञ्चदशिका

ब्राह्म मृहूर्त्त में घायन का परित्याग कर शरणागत वन्सल भगवान को शरण में श्रद्धाभाव वे स्वास्य का समर्पण करना उचित है। तदुपरान्त कुछ समय ऐसा निकाले, जिसमें अवस्थित होकर समाहित होने का अभ्यास करे और शून्य में समा जाय। किर शयन का परित्याग निश्य नियम से निवृत्त होकर सान्ध्यविधि का सम्पादन करे। दो पहर तक जप और पूजा आदि पूरो करे। इसके बाद अन्य सत्र अर्थात् परोपकार के काम करे। यह उपकार याग होता है। इसमें निश्य दान की किया की जाती है। शेष दिन का सारा समय शेषवृत्ति रूप से करणीय कार्यों में लगाना चाहिये। यही आदर्श दिनचर्या मानी जाती है॥ १॥

भाविमुखा काविकरा टाविपवा

पाविपादवंयुङ्मध्या ।

याविहृदया भगवती संविद्रृपा

सरस्वती जयति ॥ २ ॥

फलन्ति चिन्तामणिकामधेनुकल्पद्रुमाः

कांक्षितमेव पुंसाम् ।

अप्राणितानप्रचितान् पुमर्थान्

पुष्णातु मे मातुरुदार भावः ॥ ३ ॥

भगवती सरस्वती के जरोर का परिकल्पन मातृका के माध्यम से करते हुए मंविद्रपा मां की प्रार्थना कर रहे हैं—

मां शारदे ! समस्त स्वर ही तुम्हारे मुख हैं। अ से लेकर अन्तिम विसर्ग तक के १६ स्वर होते हैं। ये स्वरवर्ण ही तुम्हारे मुख हैं। कवर्ग और चवर्ग तुम्हारे दोनों हाथ है। टवर्ग और तवर्ग ये दोनो तुम्हारे दो चरणारविन्द हैं। पवर्ग तुम्हारा मेठदण्ड है। पफ, बभ यह दोनो पाइवं हैं मध्य में स्थित सौष्म्न मार्ग का आधार म' है। 'य' से लेकर 'क्ष' पर्यन्त यवर्ग तुम्हारा हृदय छप है। इस तरह 'मानुका' में अभिन्यत्म पुम्हारा शरीर विश्व बाङ्मय का प्रतीक है! परमाराध्य भौ तुम्हारी जय हो। २ त

मेरी इच्छायं अवश्य पूरी हों, मैं जो कुछ चाहु उसको पूर्ति हो जाये। विश्व में जोव मात्र का यह स्वभाव होता है। इसके लिये वह कामधेनु की उपासना करता है। वह चाहता है कि, मूझे कल्पवृक्ष की छाया ही मिल जाये। उसको छाया में मैं जो कुछ चाहूंगा, वह अवश्य पूरा होगा। वहुत से लोग चिन्तामणि की चाह करते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि, ये तोनों अर्थात् चिन्तामणि, कामधेनु और कल्यवृक्ष कामार्थी मनुष्यों की चाह पूरी करते हैं। यह प्रसिद्ध है। शास्त्रों में उल्लिखित है। इससे यह भी स्पष्ट हो

यया विना नेव करोति किञ्चिन्
न वेति नापीच्छति संविदोशः।
तस्मै परस्यै जगतां जनन्यै
नमः शिवायै शिववल्लभाये॥ ४॥
सदोदिते भगवति सर्वमक्तले
शिवप्रदे शिवहृदयस्थिते शिवे ।
भजन्मनः कुमृद्विकाशचन्द्रिके
द्विजन्मनः कुरु मम से गति परे॥ ५॥

जाता है कि, वे अप्राधित वस्तुओं की पूर्ति नहीं करते। शास्त्रकार यह प्राधंना करते हैं कि, वात्सल्यमयी माँ तुम्हारी अप्रतिम उदारता मेरे सभी पुमर्थों अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति रूप चारों अप्राधित और अप्रिवत पुरुषार्थों की समापत्ति से मुझे कृतार्थं कर दे॥ ३॥

संवित्तस्व के अधीष्वर संविद्यपुष् परमेष्वर शिव भी जिसके विना कुछ भी नहीं करते, जिसके विना न कुछ जानने में ही समर्थ होते हैं और न ता अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, उस जगन्म कुरुकारिणी परमाम्बा परारूपिणी भगवती शिविषया जगन्माता शिवा को शास्त्रिक प्रणाम ॥ ४॥

इस क्लोक में माँ भगवती परमाम्बा शिवा के सात विशेषण शब्द उसी को सम्बोधित कर लिखे गये हैं। उनको इस प्रकार समझना चाहिये—

१. सबोदिते !—हे मां ! तुम सदा उदित हो अयांत् शाह्यत रूप से उल्लंसित हो ।

२ अगवित !-- तुम ऐइवर्यमयी हो। भ प्रकाश और भैरवभाव का बीज है। उस रहस्य में गित-मित प्रदान करने की तुम कृपा करती हो।

३. सवंमङ्गले - सारे विश्व प्रसार में मञ्जलमयता की तुम प्रतोक हो।

४. शिवप्रदे-शिव कल्याण को कहते हैं और साक्षात् परमेश्वर भी

प्रसीद सर्वमङ्गले शिवेशिवस्य वल्लभे।
उमे रमे सरस्वति त्वमेवदेवता परा ॥ ६॥
अमे अम्बिके अस्वरूपे अनास्ये उमे
रौद्रि वामें महालक्ष्मि माये।
परे देवते पश्चक्वत्यैकलोले शिवे
भैरवि श्रीमति त्वां प्रपद्ये॥ ७॥

शिव हैं। तुम कल्याणकारिणी हो और कृपाकर शिवता की उपलब्धि के लिये साधक के श्रेय:पथ की प्रशस्त कर देती हो।

५. शिव हृतयस्थिते—मां तुम परमेश्वर के हृदय देश में अवस्थित हो। हृदय केन्द्र बिन्दु होता है। तुम्हीं शिवस्य के रहस्य रूप में प्रतिष्ठित हो।

६. शिवे -- साक्षात् शिवमयी मौ तुम शिव रूप ही हो।

७. भजन्मनः कुमुब चित्रके—भक्त तुम्हारो भिक्त में लगा रहता है। इससे उसके मनरूपी कुमुद के लिये तुम चौदनी के समान हो।

इन विशेषणों से विशिष्ट वात्सल्यमयी मेरी माँ तुम परकपिवदाकाश में मुझे गितशील बना दे। योग शास्त्र में नाद, नादान्त, शिक्त, ब्यापिनी, समना और उन्मना केन्द्रों को भी आकाश कहते हैं। साधक प्रार्थना करता है कि, माँ मेरी चक्र साधना पूरी कर दे और पर आकाश अर्थात् उन्मना में पहुँचाने की कृपा कर दे, जिससे मेरा परम कल्याण सिद्ध हो जाय ॥ ५॥

विश्व में मङ्गल का प्रसार करने वाली हे माँ शिवे! तुम मेरे परमाराध्य की प्रिया हो। तुम्हों उमा, रमा और ब्रह्माणी सरस्वती हो। तुम्हों परा देवता हो। तुम्हारो जय हो॥ ६॥

अमा प्राणापानवाह की वह वेला कहलाती है, जहां प्राण सूर्यं अपानचन्द्र दोनों अस्त हो जाते हैं। वह एक केन्द्र बिन्दु होता है, जिसे श्रीत•—३६

## माये विद्ये मातृके मानिनि त्वं काये काये स्पन्वसे चित्कलात्मा । ध्यायेयं तां त्वां कथं स्वस्फुरत्तां ध्यायेयं त्वां वाचमन्तर्नवन्तीम् ॥ ६ ॥

मध्यद्वादशान्त केन्द्र कहते हैं। वहाँ अमानिस्या का निवास होता है। वह अमा वही माँ पराम्बा है। उसो के सम्बोधन में शास्त्रकार ने अमे शब्द का प्रयोग किया है। वही अम्बिका शक्ति है। यह अङ्गुलियों में निवास करती है और आकुञ्चन विकोचन की आधार है। अनुत्तर अकार को यह वह शक्ति है, जिसके आश्रित वामा, रौद्री और उयेब्ठा शक्तियाँ भी उल्लिसत होती हैं। अम्बिक इसी शक्ति का सम्बोधन है। वह पराम्बा अकार स्वरूप है। अनास्य है। वही उमा है, रौद्री है, वामा है, उयेब्ठामयी महालक्ष्मों है। वही माया रूप से विश्व को आत्मसात् करती है। वहो परा शक्तिमती देवता है। शिव के सृष्टि, स्थित, संहार, तिराधान और अनुग्रह ये पाँच कृत्य हैं। इन कृत्यों में एक मात्र कारणता इसी शक्तितस्व की स्पन्दनमयी क्रियाकारिता का लोलीभाव है। हे इन विविध शाक्त रूपों में उल्लिसत शिवे, हे भैरवि! हे समस्त श्रीऐश्वर्य की स्वामिनि माँ मै तुम्हारे शरण में आ गया हूँ। मेरा रक्षा करो माँ! मेरी शरणागित स्वीकार करो।। ७।।

मायामयी, विद्यामयो मातृकारूपिणी, समस्त स्वाभिमान को स्वामिनी मौ तुम्हों प्रति शरीर में चित्कलामयी बनकर अभिध्यक हो। तुम्ही मेरी स्फुरता में भी स्फुरित होकर प्राक् संवित् प्राणे परिणता के अनुसार प्राणवन्त वना रही हा। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं माँ! कि, मैं तुम्हारा ध्यान करूँ तो कैसे करूँ? मैं तुम्हें परनादगर्भ वाक्तत्त्व के रूप में भीतर हो भीतर स्वास्मतत्त्व के केन्द्र में अन्तर्वदन्ती शक्ति रूप में ध्यान करूँ —यहो मेरे लिये श्रेयस्कर है।। ८।।

त्वपृधिरमांसमेदोमज्जास्थिमये सदामये काये।

माये मज्जयिस त्वं माहात्म्यं ते जनानजानानान्।। ९।।

लोहालेख्यस्थापितान् वोक्ष्य देवान्

हा हा हन्तेस्याहुरेकेऽकृतार्थाः।

देहाहन्ताशालिनां देहभाजां

मोहावेश कं न माया प्रसूते।। १०।।

मायाविलासादितबुद्धिशून्यकायाद्यहन्ताजिनतावशेषात्।

आयासकादात्मविमशंख्यात् पायादयायात् परदेवता माम्।।११।।

शरोर की संरवना में स्वक्, रुधिर, मांस, मेदस्, मजजा और अस्थिछप भीतिक सामिश्रयों का संयोजन तुम्हारों हो कृपा पर निर्भर करता है। यह सदा आमयमयी काया आस्मा को आधार बनती है किन्तु हे मायाछपिणी मौ तुम तो जन्हें ले डूबती हो, जो अजानान हैं अर्थात् जो आत्मतत्त्व से अपरिचित साम्मविस्मृत मनुष्य हैं, वे तुम्हारा माहात्म्य भी नहीं समझते। जन्हें तुम मायास्मकता में निमिज्जन करती हो। यह भी तुम्हारा माहात्म्य ही है। ९॥

लाहे की छेनो से प्रस्तर शिला पर बनाये गये और मन्दिरों में प्रितिष्ठापित देवताओं को देखकर कुछ नास्तिक श्रेणी के अकृतार्थ लोग अपनी विप्रतिपत्ति का प्रदर्शन करते हैं। यहां इस हा हा और हन्त के वावजूद उनमें अपनी अवस्थिति का अह्झार नहीं है। यह एक अच्छाई है। किन्तु ऐसे लोगों के विषय में क्या कहा जाय, जो आत्मतत्त्व में नितान्त अपरिचित रहतं हुए देह के अध्यास में और देह को ही यह मानकर जोवन गर्वा रहे हैं। ऐसे आत्महन व्यक्ति के लिये माया किन-किन आवेशों का लबादा उन पर स्वादती है, यह मगवान ही जानता है॥ १०॥

घोरात्मिकां घोरतमामघोरां परापराख्यामपरां परां च । विचित्ररूपां शिवयोविभूति विलोकयन् विस्मयमान आस्ते ॥१२॥

परापरापरापरामरोचिमध्यर्वातनो ।
न मेऽभिवाभिदाभिदाभिदामु कविचवाग्रहः । १३ ॥
स्फुरति यत्तव रूपमनुत्तरं यदपरं च जगन्मयमम्बिके ।
उभयमेतदनुस्मरतां सतामभयदे वरदे परदेवते ॥ १४ ॥

माया के विलास के उदित और उल्लंसित होने का दुष्परिणाम बुद्धि की शून्यता है। उस अवस्था में काया में ही अहुन्ता का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे भाव पूर्णरूप से अपाय अर्थात् विष्टन रूप और विनाश के प्रतीक होते हैं। देह को अहं मानने वाले अशेष अर्थात् सारे भाव देहारमवादी विमर्श रूप होते हैं। ये अपाय रूप हैं और आयासप्रद हैं। साधक विनम्न प्रार्थना करता है कि, हे परा देवतामयी पराम्बा इनसे मेरी रक्षा कर ॥ ११ ॥

तीन शक्तियां आगम में प्रसिद्ध हैं। इनमें पहली शक्ति १. परापरा है। यह घोरात्मिका शक्ति मानी जाती है। दूसरी २. अपरा है। यह घोरतमा शक्ति कहलाती है। तीसरी शक्ति ३. पराशक्ति है। यह अघोर शक्ति मानी जाती है। ये तीनों शिबा और शिव की विभूतियाँ हैं। इनके वैचित्र्य का अन्त नहीं। इनके अन्तहीन वैचित्र्य को देखकर तटस्थ भक्त विस्मय विमुग्ध हो रहता है।। १२।।

परापरा, अपरा, और परा देवियों से ऊर्जा का प्रवाह विश्व में प्रवाहित होता है। इनसे मेदाभेद, विशुद्ध भेद और अभेद अद्धय की जो रिष्मयाँ निकलती हैं, मैं उनमें साक्षो भाव से अवस्थित हूं। भक्त साधक कहना है कि, इनमें किसी में मेरी काई आसिक्त या आग्रह नहीं है।। १३।।

हे माँ जगदिम्बिके तुम्हारे अनुत्तर रूप के स्फुरण का मैं स्वयं स्मरण कर रहा हूं। तुम्हारा जो अपर रूप स्फुरित हो रहा है, मैं उसे भी साक्षी परमेश्बरि पञ्चकृत्यलीले परसंविन्मयि पार्वति प्रसीद । पतितं पशुपाश्चमुद्धरेमं शिशुमाश्वासय शोतलेः कटाक्षः ॥१५॥ पूर्वसिद्धान् गुरून् देवान् देवीं नत्वाय योगिनः । इमेऽभिनवगुप्तेन श्लोकाः पञ्चदशेरिताः ॥१६॥

भाव से देख रहा हूँ। तुम्हारे अनुगत स्वजन और सूजान सुजन भी उनका अर्थात् अनुत्तर और अपर इन दोनों रूपों का सदेव अनुस्मरण करते हैं। ऐसे कोगों को हे बरदायिनी परदेवता तुम अभयदान दे देती हो। अर्थात् साक्षी भाव से इन दोनों स्फुरणों को देखते हुए जा भक्त अपनी साधना पूरी करता है, उसे तुम्हारी कृपा अवश्य मिलती है।। १४॥

हे पश्चकृत्य को लीला करने वालो मां पराम्बा, हे परसंविन्मयी भगवती चितिरूपिणी पार्वती, तुम मेरे ऊपर प्रमन्न हो जाओ ! मैं तो इस विश्वगत्तं में गिर गया हूँ । इसका तुम इस गत्तं से उद्घार कर ले । मां मैं मलों से आवृत पाशबद्ध पशु हो गया हूँ । तुम मेरे पाशों को छिन्त-भिन्न कर दे । इस अबोच और तुम्हारों ओर दयाई भाव से एकटक निहारते शिशु को अपने शोतल कटाक्षों से छतार्थं कर दे मां ! नुम्हारी जय हो ॥ १५ ॥

शास्त्रों में जिनकी चर्चा होती है, ऐसे पूर्ववर्ती समस्त सिद्ध पुरुषों को, अपनी गुरु परम्परा को, देवों, देवियों और योगियों को मैं प्रणाम करने के बाद उनका पावन स्मरण करते हुए पञ्चदश संख्या में रचित इन इलोकों का लोकार्पण कर रहा हूं। मुझ अभिनवगुष्त नामक मातृभक्त द्वारा ये रलोक रहस्यपञ्चदिशका के रूप में रचित और प्रवित्त हैं॥ १६॥

श्रोमन्महामाहेरवराचार्यवयंश्रीमदिमनवगुप्त विरचित डॉ॰ परमहंसमिश्रकृत नोर-क्षोर-विवेक भाषाभाष्य संवलित

रहस्य पञ्चविशका परिपूर्ण ॥ इति शिवस् ॥

#### [9]

### क्रमस्तोत्रम्

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविरचितम्
डॉ॰ परमहंसमिश्रकृत नीर-क्षोर-विवेक भाषाभाष्य संविलतम्
अयं दुः खन्नातन्नतपरिगमे पारणविधिर्महासौक्यासारप्रसरणरसे दुविनमिदम्।
यदन्यन्यकृत्या विषमविशिखप्लोषणगुरोविभोः स्तोन्ने शश्वतप्रतिफलित चेतो गतभयम्।। १।।

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्य-श्रीमवभिनवगुप्तविरचित डॉ॰ परमहंसमिश्रकृतनीर-श्रीर-विवेक-हिन्दीभाष्यसंवलित

#### क्रमस्तोत्र

'व्रतान्ते पारणम्' यह एक लोकोक्ति है। संसृति चक मे पाशबद्ध पशु को तरह मायात्मक व्यामोह में अणु पुरुष बंधा हुआ है। ऐसी अवस्था में भी आत्मविस्मरण के कारण जागितकता को व्रत की तरह निभाने में लगा हुआ है। सच पूछा जाय, तो इससे बड़ा कोई दुःख नहीं हो सकता है। विपत्ति हो दुःख है। कुन्तो ने विपत्ति की परिभाषा करते हुए कहा था—'विपद्द विस्मरणं विष्णोः' विष्णु का विस्मरण ही सबसे बड़ी विपत्ति है। लोक में भी प्राणी आत्मविस्मरण के अभिशाप से प्रस्त है पर उसी में रमा हुआ है। यही दुःख है।

कमस्तोत्रकार कहते हैं, इससे बढ़कर दुःखों का दात अर्थात् उनकी असंख्यता क्या हो सकती है ? आज साधक को यह परिज्ञात हो गया है। उस मायाव्रत का आज अन्त आ गया है। इसके बाद पारणा आवश्यक है। यह व्रतान्त की विधि है। आज विस्मृति की नींद टूट गयी है। अपनी पहुचान हो गयी है। आज महोत्सव का पर्व मनाना है।

# विमृत्य स्वात्मानं विमृत्ति पुनः स्तुत्यचरितम् तया स्तोता स्तोत्रे प्रकटयित भेदैकविषये। विमृष्टश्च स्वात्मा निखलविषयज्ञानसमये तवित्थं त्वत्स्तोत्रेऽहमिह सततं यस्नरहितः॥ २॥

इसमें महासीख्यपूर्वक अपूर्व प्रसन्तता के संभार स्वप्त पूरे करने हैं। आनन्द के इस उल्लास के क्षणों की रसिसक्त करने के लिये आस्था का आसार उमड़ पड़ा है। रस वर्षा की झड़ा-सी लगी हुई हैं। काले बने भुभुआरे बादलों की जल भरी धाराओं का सम्पात ही हो रहा है। मेघों से आछन्न आकाश के दुदिन रूप अर्थ के साथ ही साथ दु:खों के अन्त के कारण माया के लिये भो आज दुदिन आ गया है।

आज अन्य वैकल्पिकताओं को तिरस्कृत कर मेरा चेतस काम के प्रज्ञवाणों को भी भस्म करने में समर्थं सर्वव्यापक परमेश्वर शिव की स्तुति में निर्णय भाव से निस्य प्रवृत्त हो गया है। यह मेरे लिये परम सौभाग्य का ही विषय है।। १।।

स्वात्मतस्व का विमर्श उपासक का स्वाभाविक धर्म है। इसमें छगे रहने वाला साधक आराध्य का भी विमर्श करने में समर्थ होता है। आराध्य का चरित्र सर्वदास्तुति के योग्य होता है। स्तुति कर्ता उपासक स्तोत्र के माध्यम से भेदात्मकता को ही व्यक्त करता है। यह स्तुतिकर्ता को वह स्थिति होती है, जिसमें स्तुत्य और स्तोता को पार्थक्य प्रया का प्रयन होता रहता है।

इससे भी ऊँची और विशुद्ध स्थिति दूसरो होती है। उस समय सारे विषयों के तास्विक ज्ञान के हो जाने पर आत्मा विमृष्ट होता है। सबके बाद स्वात्मविमर्श की दशा आतो है। अब केवल स्वात्मविमर्श का हो उल्लास रह जाता है। इस अवस्था में किया गया स्तोत्रगान बस्नसाध्य अनामृष्टः स्वात्मा न हि भवति भावप्रमितिभाक् अनामृष्टः स्वात्मेत्यपि हि न विनाऽऽमर्शनविधेः । शिवश्वासौ स्वात्मा स्फुरदिखलभावैकसरस-स्ततोऽहं स्वत्स्तोत्रे प्रवणहृदयो नित्यसुखितः ॥ ३ ॥

नहीं रह जाता है। वह अयस्तज हो जाता है। उस स्तुति में स्वास्मरूप अहंता ही स्वभावतः व्यक्त होती है। मैं उसी अयस्तज स्थिति में हूँ। प्रभी! तुम्हारे स्तोत्र में यन्तरहित अहं तस्त्व ही व्यक्त है।। २॥

आतमा यदि विमर्श का विषय नहीं बन सका, तो साधना असिद्ध ही रह गयी, यह कहा जा सकता है। इस स्थिति में भाव की प्रमितियों से वह अमेय ही बना रह जाता है। यह भी सत्य है कि, जा व्यक्ति विमर्श की विषि में उतरा ही नहीं, उसे तो यह अनुभूति भी नहीं हो पाती कि, आत्मा अमी अनामृष्ट हो रह गया। अभी तो वह तिरोहित अवस्था में अभिश्रम जीवन जीने के लिये विवश रहता है। श्रुति के अनुमार उसे 'आत्महन' कहते हैं।

स्वातम की विमर्श सिद्धि के उपरान्त यह दृढता हो जाती है कि, स्वातमा हो शिव है और शिव ही स्वान्मतत्त्व है। इसी के नैमंल्य में निखिल रूप, रस, गन्ध स्पर्श और शब्द रूप विषय प्रतिबिम्बित है। बिम्ब शिव से अनितिरिक्त रहते हुए अतिरिक्त की तरह भासित है। आनन्दामृतमयी रस की वर्षा की फुहार धिवेक्य के शेव महाभाव में ही सम्भव है। ऐसा वह स्वात्म धिव है। ऐसा वह विमर्श है। इस विमर्श दशा में यह तुम्हारा स्वाभाविक प्रवाहमय स्तोत्र सिन्धु शिव द्वारा स्वात्मसात् किया वा रहा है। भैरा हृदय इसमें प्रवण बना हुआ है। में शाश्वत सुख का अनुभव कर रहा हूँ॥ ३॥

## विचित्रेर्जात्याविश्वमणपरिपाटीपरिकरेरवाप्तं सार्वज्ञं हृदय यदयत्नेन भवता । तदन्तस्त्वद्वोधप्रसरसरणीभूतमहिस स्फुटं वाचि प्राप्य प्रकटप विभोः स्तोत्रमधुना ॥ ४॥

प्रस्तुत पद्य हृदय को सम्बोधित है। हृदय शिव की उस महासत्तामयी स्फुरत्ता को कहते हैं, जो सोऽह के मध्य केन्द्र में शादवत समुल्लसित है। इसे शास्त्रकार ने अनुत्तरामृतकुल मंत्रा में विभूषित किया है। यह सभी प्राणियों का भावकेन्द्र माना जाता है। प्राणी जब चेतना को खण्डित अवस्था में अणुता में ग्रस्त होता है, तो उसे संस्कारों के अनुसार विभिन्न जन्म ग्रहण करने पड़ते हैं। इसे जन्मान्तरवादी लोग मानते हैं। उन उन जन्मों में हृदय भी विकल्प संकल्प जन्म संस्कारों से प्रभावित रहते हैं। इस समग्र अनुभूत्यात्मक इतिहास का परिचय शास्त्रकार ने 'विचित्र जात्यादि परिश्रमण परिपाटी परिकर' शब्द के माध्यम से दिथा है।

इन सारी बातों के विवेचन से साधक का हृदय परमेश्वर के हृदय रूपन्द से ऐकारम्य स्थापित करने के कारण सार्वज्ञ से विभूषित हो जाता है। अब उसे सर्वज्ञ कहा जा सकता है क्योंकि अब वह विमर्श रूप हो गया है और विमर्श प्रकाश का हो धर्म है। कभी निविमर्श प्रकाश की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

ऐसे हृदय को संबोधित करते हुए स्तोत्रकार कह रहे हैं कि, हृदय !
तुमने जो सर्वज्ञता प्राप्त कर ली है, तो अब ऐसा करो कि, तुम स्वाभाविक रूप से शैव रहस्य के अन्तराल में उल्लिसित महासत्तामयी स्फुरता के बोध की अनन्त सन्तन्यमान परम्परा में परिष्याप्त प्रकाशरूप मह के माहात्म्य को मेरी वाणी की वर्णमयी ह्यारावली में पिरो दिया करो। विभु को विभुता का वैभव इस स्तोत्र से अ्यक्त हो—इतना अनुग्रह करो। मेरे मित्र ! अब मुझे तुमसे इस विषय में कुछ कहना न पड़े ॥ ४॥

विभुन्वानो वन्याभिमतभवमागंस्थितिमिमां

रसीकृत्यानन्तस्तुतिहृतवहण्लोषितभिवाम् ।

विचित्रस्वस्फारस्फुरितमहिमारम्भरभसात्

पिबन् भावानेतान् वरव मवमत्तोस्मि सुखितः ॥ ५ ॥

भवप्राज्यैश्वर्यप्रियतबहुशक्तेर्भगवतो

विचित्रं चारित्रं हृदयमधिशेते यदि ततः ।

कथं स्तोत्रं कुर्यादय च कुल्ते तेन सहसा

विविकातस्यप्राभौ शिवनतिल्पायः प्रथमकः ॥ ६ ॥

भवरूप संसार की यह सरणी भी भव अर्थात् शिव को ही मार्गमयी स्थिति है। इस तथ्य के भूल जाने पर यह बन्ध के अभिमत मार्ग में बदल जाती है। अणुता के आणव समावेश में, पशुता के पाशव ब्यामोह में पतित प्राणी बन्धन से प्रस्त हो जाता है। इसीलिये इसे विधूनित और विध्वस्त करने का महाप्रयस्न साधक करता है। इसे शैव महाभाव की संभूतियों से उत्पन्न अमृत रस से सराबोर कर देता है। इसके लिये अनन्त स्तुति बचनों की शोवल ज्वाला में सारी भेदवादिना की आहुति देकर उसे प्लोबित करता है अर्थात् जला बालता है।

अनुग्रह का वरदान देने वाले मेरे परमाराघ्य ! आश्चर्यमय इस स्वास्मस्फार को रसमयो अनुभूतियों से स्फुरित तुम्हारी महिमा की मनोज्ञता के आस्वाद का मैं आग्रही बन गया हूँ । मैं इन भावों के परमपेय को अनवरत पी रहा हूँ । इस अप्रतिम पेय में एक मादकता है । इससे मैं मदमत्त हो रहा हूँ । मुझसे बढ़कर कोई सुखो नहीं है ॥ ५ ॥

भग शब्द ऐश्वयं का पर्याय है। भगवान् सर्वेश्वयं सम्पन्न परमेश्वर हैं। इनके अनुप्रह से समस्त सांसारिक ऐश्वयों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। ऐसी प्रयित अनन्त शक्तियों से परमेश्वर संविज्ति हैं। उनके ऐसे ज्वलद्भूपं भास्वत्यचनमथ दाहं प्रकटनम् विमुच्यान्यद्वह्नेः किमपि घटते नैव हि वपुः । स्तुवे संविद्रश्मीन् यवि निजनिजांस्तेन स नृतो भवेन्नान्यः किञ्चद् भवति परमेशस्य विभवः ॥ ७ ॥

अनन्त विचित्र चरित्र है, जिनको अनुभूतियाँ इस हृदय में शाश्वत रूप से उस्लिसित हैं।

स्तोत्रकार का हृदय स्वयम् उनसे पूछ बैठता है—भगवन् ! आप तो भक्तिरसभावित सिद्ध शिवरूप ही हैं। आपको इस स्तोत्र रचना की क्या आवश्यकता ?' किन्तु स्वयं यह अनुभव भी व्यक्त करता है कि, इस तरह कोई उपासक यदि स्तोत्र सरचना को प्रक्रिया अपनाता ही है, तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि, शिवनुतिरूप स्तोत्र रचना हो शिवेक्य संप्राप्ति का सर्वोत्तम और प्रधान उपाय है।। ६।।

व्यान को घरोर सरचना के सम्बन्ध में विचार करने पर यह स्पष्ट हों जाता है कि, इसमें दो गुण प्रधान हैं। १. दाहकत्व और २. पाचकत्व। महाकिव कालिदास ने अग्न के कथ्वंज्वलन धर्म का भी आख्यान किया है। दाहकत्व में कथ्वं ज्वलन और प्रकाशत्व एवं धूमत्व सभी निहित हैं। शाम्त्रकार कह रहे हैं कि, यदि इन दोनों धर्मों को अग्न से अलग कर दिया जाय तो अग्न अग्न हो नहीं रह जायेगा। जैसे इन गुणों के बिना अग्न के शरीर के ख्प की कल्पना हो घटित नहीं हो सकतो, उसा तरह संवित्तस्व के अभाव में परमेश्वर के विभव को कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। परमेश्वर संविद्धपुष् माने जाते हैं। संविद्ध रिष्मयों हो विश्व शरीर को सर्जक और विश्व देह का आधायक होतीं हैं। मैं इन मङ्गल मरोचियों का स्तवन कर रहा हूँ। ये उनको निजात्मकता की प्रतोक है। स्वास्म के 'स्व' खप को पहचान हैं। मैं यदि इनकी स्तुति कर रहा हूँ, तो यह निश्चथ है कि, इस नुति स्तुति से वे भी नृत और स्तुत हो रहे हैं। ७॥

विचित्रारम्भत्वे गिलतिनयमे यः किल रसः

परिच्छेदाभावान् परमपरिपूर्णत्वमसमम् ।
स्वयं भासां योगः सकलभवभावेकममता

विरुद्धिंभौँघैः परचितिरनर्धोचितगुणा ।। ८ ।।
इतीदृक्षे रूपेवंरद विविधं ते किल वपु-

विभाति स्वांशेऽस्मिन् जगित गतभेदं भगवतः । तदेवैतस्तोतुं हृदयमय गीर्बाह्यकरण-

प्रबन्धाश्च स्युमं सततमपरित्यक्तरभसः ॥ ९ ॥

परमेश्वर शिव अखिल अद्भुतों के उद्भुव के आधार हैं। विचित्रताओं से भरा यह भवारम्भ विस्मयित्रमुग्ध करने वाला है। इसके आरम्भ का कोई नियम नहीं है। सर्वतन्त्र स्वतन्त्र परमेश्वर कर्त्तुमकर्त्तुमन्यया कर्त्, समर्थ हैं। यह सब उनकी इच्छा शिक्त पर हो निर्भर है। फिर भी इस निर्मित में अपिरमेय रस भरा हुआ है। जहाँ सन् का सृजन भाव है, वहाँ आनन्द का उच्छलन भी स्वामाविक है। अपिरचिछन्तता के कारण परम पूर्णता का लिलत उल्लास है इसमें फिर भी यह असम है। इसमें स्वयं प्रकाशस्य योग है। पर प्रकाश्य पदार्थों का प्रकाशन परमेश्वर प्रकाश से ही सम्भव है। इस तरह वैविक्त्य का विभाजन भी है और समस्त भवात्मक भावों का ऐकारम्य भी है। इस तरह इसमें विकद्ध विश्वन्त धर्मों को भारकता है, एक विचित्र विरोधाभास है।

उत्पत्ति और अनियम, परमपरिपूर्णता भी और वेषम्य भी, विभिन्न आभासों का उल्लास भी और भावेक्य भी तथा अनियमितता में आनन्द भी यह सब पराचिति शक्ति का ही चमत्कार है। ये उसके अनर्घ अमूल्य गुणों का ही जगदानन्दमय उद्गान है।। ८।।

शास्त्रकार कह रहे हैं कि, हे मेरे वरदायक आराध्य ! विश्ववैचित्र्य

तवैवैकस्यान्तः स्फुरितमहसो बोघजलधे-विचित्रोमिद्रातप्रसरणरसो यः स्वरसतः। त एवामी सृष्टिस्थितिनिलयमयस्फूजितरुचां शशांकाकांग्नीनां युगपबुदयापायविभवाः॥ १०॥

के इस प्रकार के आनन्द में उल्लिसित 'क्ष्पं रूपं प्रति रूपं बभूव' सदृश भौपनिषदिक उक्ति के अनुसार आप का विविध रूप भासित हो रहा है। शास्त्र यह स्वीकार करते हैं कि, यह जगत् आपका ही अंश मात्र है। अंश अंशी से भिन्न नहीं होता। भगवन् ! आप से इसके भेद का प्रकल्पन हो ही नहीं सकता।

ऐसी अवस्था में आपको स्तुति में प्रवण मेरा यह हृदय, मेरी बाग्देबी, मेरे समस्त अन्तर्बाद्धकरण और इसमें प्रयोज्य इन्द्रिय प्रबन्ध अनवरत सिक्रय रूप से संस्करन रहें। इनको सिक्रयता के सामर्थ्य में कोई कमी न आने पाये। अपनी शक्ति की प्रचण्डता का कभी परित्याग ये न कर सकें। ९।।

मेरे आराध्य! में आन्तर अनुप्रवेश प्रक्रिया में तुम्हारी हो अनुकम्पा से प्रगति पय का स्पर्श कर चुका हूँ। तुम्हारे अन्तर में स्फुरित महिमामय बोध प्रक्रिय की चित्र विचित्र तारिङ्गकता में लहराने का स्वारस्यमय अनुदर्शन कर रहा हूँ। मुझे यह स्पष्ट अनुभव हो रहा है मगवन्! कि, उसी क्रिमप्रसर में यह सृष्टि, यह स्थिति और ये लयमय संहार मो स्फूर्जित हो रहे हैं। यह चैतन्य की रोचिष्ण्ता का हो चमस्कार है। इसी में अनिन प्रमाता, सूर्य प्रमाण और सोम रूप प्रमेय राशि की एक साथ ही उदय और अपायमयी विभुता भी उल्लिसन हो रही है। स्वास्मबोध रूप प्रकाशवित्त के साथ इसी में प्राण सूर्य और अपान चन्द्र का गुगपद संघट्ट भी घटित हा रहा है। भगवन्! यह सब आप की लोला का ही लालित्य है।। १०॥

अतिष्वत्राचित्रक्रमतिवतराविस्थितिजुषो विभोः शक्तिः शश्वव् त्रजति न विभेदं कथमपि । तदेत्तस्यां भूमावकुलमिति ते यित्कल पदम् तदेकाग्रीभूयान्मम हृदयभूभैरव विभो ॥ ११ ॥ अमुष्मात् सम्पूर्णात् वत रसमहोल्लाससरसा-श्रिजां शक्ति भेदं गमयित निजेच्छाप्रसरतः । अन्धं स्वातंत्र्यं तव तिद्दमत्याद्भुतमयोम् भवच्छक्ति स्तुन्वन् विग्लितभयोहं शिवमयः ॥ १२ ॥

मुझं इसमें एक कम का भी अनुदर्शन हो रहा है। इसमें चित्र विचित्र उल्लास के साथ एक अचित्र अर्थात् संप्यान्योदय का 'वलास भी उन्मियित अनुभूत हो रहा है। इसके अतिरिक्त भी इसमें आदि अनादि उल्लासों का उत्सम भी झलकता दुष्टिगोचर हो रहा है। फिर भी यह विस्मय का ही विषय है कि, इन अनन्त स्फुरताओं के वावजूद हे प्रभु! तुम्हारो शान्क शाइवत रूप से उसी ऐकात्म्य के साथ उल्लिसत है। भेद की गन्ध भी यहाँ नहीं है।

अनुभूति के इस स्तर पर, भावात्मकता की इस भावमयी भूमि पर तुम्हारे अकुल रूप परमपद में मेरी हृदय रूपी अनुत्तर भूमि एकाग्र भाव से अर्थात् ऐकान्तिक रूप से पुलकित रहे। सारे ऐक्वर्यों के आधार है मेरे आराध्य तुम्हारी कुल प्रथनशालिनी कौल्लकों शक्ति मेरे उत्तर यही कृपा करे॥ ११॥

प्रभो ! तुम्हारे अनुपह की अमृत वर्षा हो रही है । रस का महोत्सव ही यह सृष्टि मना सो रही है । इस सरस महोल्लास की सम्पूर्णता सर्वत्र ज्यास है । मुझे यह स्वष्ट आभास हो रहा है कि, तुम अपनी इच्छा शक्ति के प्रसार से भेदमयता का भाण्डागार भर रहे हो । इसमें हे चिन्मय ! तुम्हारे इवन्ताबद्वपं तब भगवतः शक्तिसरसं
क्रमाभावादेव प्रसभविगलन्कालकलनम् ।
मनःशक्तघा वाचाप्यय करणचक्रैवंहिरयो
घटाग्रेंस्तद्वपं युगपदिषतिष्ठेयमिनशम् ॥ १३॥
क्रमोल्लासं तस्यां भृवि विरचयन् भेदकलनाम्
स्वशक्तीनां देवं प्रथयिस सदा स्वात्मिन ततः ।
क्रियाज्ञानेच्छास्यां स्थितिलयमहासृष्टिविभवां
श्रिक्तपां भृयासं समधिशियतुं व्यग्रहृदयः ॥ १४॥

आनन्द का भो उल्लाम है। यही तुम्हारा स्वातन्त्र्य है। यह तुम्हारी स्वतन्त्रता कितना अनर्घ है? इसे वाणी का विषय नहीं बनाया जा सकता। मैं भावविभोर हूँ भगवन्! तुम्हारी अप्रतिरुद्ध शक्ति की मैं स्तुति कर रहा हूँ। इसी के प्रभाव से यह कहा जा सकता है कि, मैं विगत भय ही गया है। मेरे उपर लटका महुद्वज्य का भय भाग खड़ा हुआ है। सचमुच मैं साक्षात् शिवमय ही हो गया हूँ॥ १२॥

भगवन् ! आपका यह छप शक्ति को मुधा से सिचित होने क कारण शक्ति सरस अनुभूत हो रहा है। इसका शाश्त्रत सत्ता मे किमकता का प्रकल्पन नहीं किया जा सकता। किमकता तो कालका धर्म है। तुम्हारी शास्त्रत वर्त्तमान सत्ता मे हळपूर्वक विगलित हो रहे कालका कलन याणिवर्यों को निरन्तर अनुभूति का विषय है।

आश्चर्य तो यह है कि, प्रसभ विगलित कालकलना को अनुभूति के साथ हो विश्वात्मक क्रमिक उल्लास भा नुम्हारे हो स्थात्म-फलक पर हा रहा है। उसमें भेदमयता का आकलन भी अनवरत किया जा रहा है। यह आपकी विचित्र रचना का हो चमत्कार है। मनमा, वाचा और इन्द्रियों द्वारा आन्तरिक रूप से तथा बाह्य अभिध्यक्त वैद्यात्मक विश्वोल्लास में घट पट नील-पीत आदि पदार्थों द्वारा भी यह तुम्हारा विश्मयजनक रूप में सतत

## परा सृष्टिलींना हुतवहमयी यात्र विलसत्-परोल्लासौन्मुख्यं व्रजति शिश्तसंस्पर्शसुभगा । हुताशेन्दुस्फारोभयविभवभाग् भैरवविभो तवेयं सृष्टचाख्या मम मनिस नित्यं विलसतात् ॥ १५॥

निहार रहा हूं। प्रभो ! इन आन्तर और बाह्य अनुभूतियों के आनन्दोन्मेष में अजसरूप से अवस्थित रहूँ, यही कृपा करो।

इच्छा, किया और ज्ञान रूप आपकी शक्तियों से भगवन्! इस महासृष्टि का प्रवर्तन होता है। स्थितिसत्ता में यह आभासित होती है और अन्त में इसका मंहार भी परिलक्षित होता है। यह सब आप की विभुता का ही विभावन है। तुम्हारी त्रिरूपता की इस अद्भूत उद्भूति में विशिष्ट रूप से अग्रसर मेरा हृदय उद्विग्नता का अपहस्तन कर अनुद्विग्न बना रहे। मैं इसमें अधिशयित होने का आनन्द लेता रहूँ। यही कृपा करी ॥ १३-१४॥

'अग्निषोमात्मकं जगत्' यह औपनिषदिक सत्य है। तन्त्र सूर्य सोमात्मक जगत् मानता है किन्तु अग्नि को परप्रमाता भी मानता है। श्रुति अग्नि को ब्रह्मवर्चम् रूप में स्वीकार करती है और कहती है कि, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति । इस अग्नि को प्रथम पुरुष के रूप में देखती है । इसलिये कहती है कि, कुतोऽयमग्नि ? 'अयम्' अर्थात् दो पाषाण खण्डों के संघट्ट से समस्पन्न स्थूल अग्नि ।

शास्त्रकार यहाँ परप्रमातामयी हुतवहात्मिका अग्नि शक्ति को सर्वत्र संल्लीन मानकर यह कहते हैं कि, वह तत्त्वमय रूप में लीन है अर्थात् अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है। बाह्य रूप से बह परोल्लास रूप से उल्लसित है।

इसमे सामतत्व का सुवा का मस्पर्शात्मक सीन्दर्यमय आकर्षण है।

इसलिये यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है, कि, यह सारा स्फार हुताश अग्नि और इन्दु अर्थाद् अमृतवर्षी सोम के उभय वेभव से विभूषित है। भैरवीय विभुता के धाम सर्वध्वर ! तुम्हारी सृष्टि का यह चमत्कार मेरे मन में सदा उल्लिसित रहे ॥ १५ ॥

विसृष्टे भावांशे बहिरितशयास्वादिवरसे
यदा तत्रैव त्वं भजिस रभसाद् रिक्तमयताम् ।
सदा रक्ता देवी तव सकलभावेषु नन् माम्
क्रियाद्रक्तापानक्रमघिटतगोष्ठीगतधृणम् ॥ १६ ॥
विह्येति हातुं चितिभुवमुदारां निवसितुं
यदा भावाभेदं प्रथयिस विनष्टोर्मिचपलः ।
स्थितेर्नाशं देवी कलयित तथा सा तव विभो
स्थितेः सांसारिक्याः कलयतु विनाशं मम सदा ॥ १७ ॥

सृष्टि को शास्त्र निसृष्टि कहते हैं। वस्तुतः अध्यक्त का ही यह व्यक्त विसर्ग निश्व है। जो निसृष्ट हो गया, उसमें निरसता स्वाभानिक है। साथ ही यह भी सत्य है कि, यह सृष्टि भूतभावन भगवान् भव की ही भावांश है, जो बाहर कर दो गयी है। इसमें आस्वाद सुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

यह आक्चर्य का विषय हो है भगवन् ! कि, आपका इसमें परानुराण परिलक्षित होता है । तुम्हारी रमस शक्तिमयता का मुझे पूरा अनुभव है । जब आप की ही यह अनुरागमयी ऐसी प्रवृत्ति है, तो ऐसी अवस्था में मैं छिलित लालसामयी रक्ता देवो (तादारम्य भाव से सतत अनुरक्त ) से यही बिनम्न प्रार्थना कर रहा हूँ कि, वह माँ ! मुझे तुम्हारे सभी भावों में लालिमा से लिलत आपानक के आस्वाद के लिये इकट्ठी गोष्ठियों में अनुरक्त कर दे!

यहाँ रक्ता शब्द से रक्ता मंजक देवी विश्वानुरागमयो शक्ति और शराब तीनो अर्थ लिये जा सकते हैं। स्तोत्रकार ने कश्मोरी मध (अंगूरा लाल) का मोहक वर्णन श्रोतस्थालोक में किया है। गोब्ठियों में गतधृण होने की व्याजना का अभिव्यञ्जन भो वि अव्ह अर्थ की और संकेत करता है। १६॥

श्रो॰ त॰--३७

## जगत्संहारेण प्रशमयितुकामः स्वरभसात् स्वश्राङ्कातञ्कास्यं विधिमय निषेधं प्रथयसि । इमं सुष्ट्वेत्यं त्वं पुनरिष च शङ्कां विदलयन् महादेवी सेयं मम भवभयं संदलयतात् ॥ १८॥

बाह्य दृष्टि की प्रमुखता में छुटकारा मिलने पर ही व्यक्ति अन्तलंक्ष्य हो सकता है। अतः जागतिक आकर्षणों के प्रति अपनी उन्मुखता को छोड़ना आवश्यक है। साधक के लिये यह पहली आवश्यकता मानी जाती है। दूसरी मुख्य बात उदार चिति की चैतन्यमयी आन्तर भूमि में निवास है। इन दानों में अवस्थित के लिये प्रभो! तुम्हों भाव में अभेदमयी अद्वय प्रथा का प्रथन करते हो। उस समय मन की सारी विरस उमियाँ विनष्ट हो जाती हैं। मेरा चाञ्चल्य चूर हा जाता है और मैं शान्ति का अनुभव करता हैं।

प्रतीत होता है कि, स्थित का रूप ही बदल गया है। देहाध्यासमयी स्थित का नाश हो गया है। मातृ सद्भावशक्ति उसी का कलन कर रही है। ऐसी दशा में विभो! मैं असमझसता का अनुभव करता हूँ। मेरे मन में तुम्हारी विश्वमयता के संस्कार भरे हुए हैं। देहाध्यासमयी स्थित का नाश होने पर तुम इतनी करो प्रभु कि, इस सासारिकी स्थितिशोलता का भी नाश होने पर तुम इतनी करो प्रभु कि, इस सासारिकी स्थितिशोलता का भी नाश कर दो, जिससे मैं तुम्हारी विश्वोत्तीणंता की तादातम्य की परमानुभूति में रमा रहूँ॥ १७॥

मेरे मन में अनेक प्रकार की शङ्काओं का आतङ्क है। तुम तो भगवन् विश्व की व्यवस्था में विधि और निषेध की प्रधा का प्रधन करते हो। इससे शङ्का को और बल मिलता है। मैं इसका प्रशमन करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ—सारी शङ्काओं के मूल में यह जगत् ही है। इसके संहार से ही शङ्काओं का नाक भी अवश्यं भावी है।

तुम्हारी विचित्र लीला है। सृष्टि का सर्जन भी करते हो। शक्काओं को सन्दर्भ भी देते हो बौर इनका उन्मूलन भी करते हो। ऐसी बवस्था में विलोने शङ्कींघे सपिंव परिपूर्णे च विभवे

गते लोकाचारे गलितविभवे शास्त्रिनियमे।
अनन्तं भोग्यौधं ग्रसितुमभितो लंपटरसा
विभो संसाराख्या मम हृदि भिवांशं प्रहरतु॥ १९॥
तिवत्थं वेवीभिः सपिंव बलिते भेदिवभवे
विकल्पप्राणासौ प्रविलसित मातृस्थितिरलम्।
अत. संसारांशं निजहृदि विमृश्य स्थितिमयी
प्रसन्ना स्थानमृत्युप्रलयकरणी मे भगवती॥ २०॥

मैं महादेवी परासंविद्भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि, माँ अब तुम्ही इस भवभोति को संदलित कर सकती हो। तुम्हीं इस दारुणता का दलन करो।। १८॥

शक्तां समाप्त हो गयी हैं। शैवमहामाव का वैभव मेरे अस्तित्व को पूर्णता प्रदान कर रहा है। लोकाचार के विधि निषेधात्मक अधर स्तर से मैं ऊपर स्वानुभूति सुधा से सिक्त हो रहा हूँ। भवात्मक विभव विगलित हो गये हैं। शास्त्रकार को 'समय' सोमा को मैं पार कर चुका हूँ। अनन्तानन्त भोग्यराशिक ग्रास का आस्वाद लेने वाली संसारास्या देवी मेरे दृदय में घर कर गयी मेदवादितामयी दुष्पवृत्ति पर प्रहार कर इसे ध्वस्त कर दे—यही मेरी प्रार्थना है।। १९।।

द्वादश कालिका देवियों की मेरे अपर क्रुपा हो गयो है। परिणामतः यह मेदबादो देत भाव का वैभव पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब लग रहा है कि, केवल वैकल्पिकता में कल्लोल करने वालो लीलामयी माँ की सद्भाव संभूति हो चारों ओर ब्याप्त है।

माँ शक्ति की महास्पुरत्ता में संसार के सृष्टि अणु तादातम्य रूप से तल्लीन रहते हो हैं। उनका स्वास्म केन्द्र रूप हृदय में परामर्श कर सृष्टि, तिव्यं ते तिस्रो निजविभविवस्कारणवशाववाप्ताः षट्चक्रं क्रमकृतपदं शक्तय इमाः ।
क्रमादुन्मेषेण प्रविद्धति चित्रां भृवि वशामिमाभ्यो देवीभ्यः प्रवणहृदयः स्यां गतभयः ॥ २१ ॥
इमां रुन्धे भूमि भवभयभिदातङ्ककरणीम्
इमां बोधैकान्तदृतिरसमयीं चापि विद्धे ।
तिवस्यं संबोधदृतिमय विलुप्याशुभततीर्यथेष्टं चाषारं भजित लसतात् सा मम हृदि ॥ २२ ॥

स्थित और संहार में समर्थ सर्वेश्वयंमयी भगवती मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहे— यही मेरी विनम्न प्रार्थना है ॥ २० ॥

इस प्रकार सृष्टि काली, स्थित काली और संहार कालिका रूप तीन देवियों कुपा से मैं कृतार्थ हो रहा हूँ। सृष्टि, स्थित और संहार उनके विभव के विस्फार मात्र हैं। इन देवियों की कृपा से मैंने मूलाधार, स्वाधिष्ठान, भणिपूर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा रूप छः चकों में इनकी लीला का आकलन कर लिया है। कम दर्शन के मान्य सिद्धान्तों के अनुसार ही कमिक उन्मेष के पथ पर अग्रसर में अनुभूति के इस स्तर पर आ गया हूँ। मेरी यह प्रार्थना है कि, मैं निर्भयभाव से नि:शङ्क इनके लिये आजीवन प्रवण हृदय बना रहूँ॥ २१॥

मैंने इनकी कृपा से भवभीति उत्पन्न करने वाले आतङ्कों को अवरुद्ध कर दिया है। इन्हीं को कृपा से स्वात्मबोध की ऐकान्तिक तादात्म्यमयी एवं रसमयी भूमिका में अधिष्ठित हो गया हूँ। इससे मेरे हृदध में संबोध का प्रकाश ही प्रकाश प्रमस्ति है। मेरे अशुभ के आनन्त्य का अन्त हो गया है। यही मेरा आध्यात्मिक स्वरूप है। इसो में प्रकाश अपने आचार संचार का आश्रय कर प्रसन्न हो रहा है। इस अवस्था में वह अचित्त्य महिमामया मा मेरे हृदय म सदाविहार करे, यही प्रार्थना है।। २२।। क्रियाबुद्धचक्षादेः परिमितपदे मानपदवी-मवाप्तस्य स्फारं निजनिजरुचा संहरति या । इयं मार्तण्डस्य स्थितिपदयुजः सारमिखलम् हठादाकर्षन्तो कृषतु मम भेदं भवभयात् ॥ २३॥

समग्रामक्षालीं क्रमविरहितामात्मिन मुहु-र्निवेश्यानन्तान्तर्बहिलितमहारिष्ठमिनिबहा । परा दिग्यानन्दं कलियतुमुदारादरवती प्रसन्ना मे भूयात् हृदयपदवीं भूषयतु च ॥ २४ ॥

सिकयता की प्रतीक कर्मेन्द्रियां और प्रकाश का प्रातिनिध्य करने बाली जानेन्द्रियां अपनी सीमा में सिकय हैं, वे नितान्त परिमित हैं। मिति में मानपदवी को प्राप्त करना सृष्टि प्रक्रिया का अपना विधान है। आगम सूर्य को प्रमाण मानता है। सूर्य प्राण और सोम प्रमेय चन्द्र रूप अपान माना जाता है। प्राण के स्फार को अपनी अपनी किरण शक्तियों से संहृत करने बाली काल को कलनामयो शक्तियां हैं। प्राण स्थिर है, तो जोशन मी स्थिर है। अन्यथा संहार अवश्यंभावी है। प्राण के सार का हठात् समाकर्षण करने वाली संविद् भगवती मेरे अपर अवश्य कृपा करे। वह कृपामयो भवभीतियों को उत्पन्न करने वाली भेदवादिता को भी अक्तुष्ट करने का अनुग्रह करे, जिससे मैं अद्भय अनुत्तरतत्त्व में अनुप्रवेश प्राप्त कर सकूँ॥ २३॥

समस्त इन्द्रियवर्गं को अक्रमभाव से स्वास्म में सन्तिविष्ट कर विष्वारमक विस्फार के अन्तर और वाह्य को अर्थात् इस दृश्यादृश्य जगत् को चिन्मय मरीचियों से रोचिष्णुता प्रदान कर रही हो। ऐसी ऐइवर्यंमयों मां पराकालिके! दिक्य आनन्द के आकलन में उदार परा भट्टारिके! तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। मेरे हृदयारिवन्द को आसन बना कर अपने विग्रह से उसे विभूषित कर हमें कृतार्थं कर दो।। २४॥ प्रमाणे संलोने शिवपदलसद्वैभववशाच्छरोरं प्राणादिमितकृतकमातृहियतिमयः।
यदा कालोपाधिः प्रलयपदमासादयित ते
तदा देवी यासौ लसित मम सा स्ताच्छिवमयी।। २५॥
प्रकाशाख्या संवित् क्रमिवरिहता शून्यपदतो
बहिलीनात्यन्तं प्रसरित समाच्छादकतया।
ततोऽप्यन्तःसारे गिलतरभसादक्रमतया
महाकाली सेयं मम कलयतां कालमिखलम्।। २६॥

प्रमाण के प्रलीन हो जाने पर प्रमाता रूप शिवतत्त्व के समुल्लाम की वैभवमयी विभुता का तादात्म्य उपलब्ध होना मीभाग्य का विषय है। साधक इस दशा में शरीर में रहते हुए भी प्राणवत्ता की परिमा में भा अशरीर और अमर प्रमातापद पर अवस्थित हो जाता है। उस समय उसका शरीर, उसका प्राण उसका नहीं रह जाता। उसकी साधना सफल हो जाती है। अब उसकी परिमित्त समाप्त हो जाती है आर प्रमातृत्व उल्लिसन हो जाता है।

जिस समय काल की उपाधि अपनी निरवधि क्रिमकता का परिस्थाग कर प्रलय पदबी में समाहित हो जातो है, उस समय भी संवित्ति भट्टारिका सर्वत्र समुल्लिसित रहती है। वह मेरे कल्याण के लिये अनुग्रहवती बन कर मेरे कपर वात्सल्य की वर्षा करे।। २५॥

महा प्रकाश रूपा परा संविद्धट्टारिका अक्रम भाव से ही अपनी शून्यसाक्षिणो पदवी से महास्फुरता के द्वारा बाह्य प्रसार रूपी विश्वात्मक विस्फार में लीन रहती हुई भो सर्व को सर्वात्मना आच्छादित कर रही है। इस प्रकार शाश्वत प्रसरित हो रही है।

इतना होने पर परम अनुकम्पामयी परमाम्बा महाकालो मेरे हृदयार्रिवन्द की कोशकर्णिका में अधिष्ठित रह कर मेरे अस्तित्व को धन्य बनाने की कृपा करती है। उसका अवरोध रहित रभस शान्त हो जाता है। ततो देव्यां यस्यां परमपरिपूर्णस्थितिजृषि

क्रमं विचिछद्याशु स्थितिमतिरसात्संविद्धिति ।

प्रमाणं मातारं मितिमथ समग्रं जगदिदम्

स्थितां क्रोडीकृत्य श्रयित मम चित्तं चितिमिमाम् ॥ २७ ॥

अनगंलस्वात्ममये महेशे तिष्ठन्ति यस्मिन् विभुशक्तयस्ताः ।

तं शक्तिमन्त प्रणमामि देवं मन्थानसंशं जगदेकसारम् ॥ २८ ॥

इत्थं स्वशक्तिः कि गवि से स्वर्धिः समस्य ।

आकर्ण्य देव यदि मे व्रजसि प्रसादम् । तेनाशु सर्वजनतां निजशासनांशु-संशान्तिताखिलतमःपटलां विधेयाः ॥ २९ ॥

अकम कलनामयी महाकाली मेरे अन्तित्व के आकलनपूर्वक मेरे जीवन को धन्य बना दे॥ २६॥

देवी परा भट्टारिका कालसंकिषणी रूप से भी प्रसिद्ध है। उसी परा परम परिपूर्ण स्थितिमयी सना में कालमंकिषणी अपने क्रिमक आकलन का परित्याग कर स्थिति काली के रूप में उल्लिसित होने की अनुकम्पा करती है। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति के प्रपष्टिच में प्रसरित इस समग्र विश्वात्मक विश्तार को स्वातम में ही समाहित कर मेरे हृदय में ही उल्लिसित है। इस प्रकार मेरी चिति में भी चिन्मयता का चमल्कार बनकर वही समुल्लिसित है। २७॥

मेरा स्वास्म रूप शिव ही परम महेक्वर है। इसकी कोई सीमा नहीं, कोई अवरोध और यन्त्रण का तन्त्रण इस पर नहीं। इसमें ही सारी विभुतामयी शक्तियाँ समाहित रहती हैं। इस विक्व के एक मात्र सार रहस्य रूप परम शक्तिमन्त मन्यान संज्ञक देवाधिदेव को मैं विनम्न प्रणाम कर रहा हूँ।। २८।।

## पट्विष्ठिनामके वर्षे नवस्थामिसतेऽहिनः । मयाऽभिनवगुप्तेन मार्गशोर्षे स्तुतः शिवः ॥ ३०॥ ॥ श्रोजभिनवगुप्तवावाचार्यकृतं क्रमस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

स्तोत्रकार करणा से द्रवित है। श्रद्धा की सुधा से सिक्त होकर उनकी सरस्वती इस क्लोक में उतरती सी प्रतीत हो रही है। वे कह रहे हैं—
रेवाधिदेव! अपनी शक्ति की रिश्मयों की राशि राशि इस सारस्वत प्रत्यग्र
प्रयास रूपी स्तुति में वर्ण रूप से अपक है। आप इसे सुन रहे हैं। इसे
पुनकर हे परम कृपालु यदि आप मेरे उपर प्रसन्न हो रहे हैं, तो भगवन्
पुनकर हे वनम्र प्रार्थना है कि, आप अपने शासनों (शास्त्रों के सन्देश)
रारा सारी जनता को ऐसी बना दें कि, उसके समस्त अज्ञानान्धकार का
कांस हो जाये और उसे परम शान्ति का लाभ तत्काल मिल जाये।। २९।।

महामाहेश्वर ने इस क्रम स्तोत्र द्वारा शिव की कब और किस समय स्तुति की थी, उन्हें इस रचना; का समाश्रावण किया था, इस क्लोक में यही व्यक्त कर रहे हैं—

उनके अनुसार तत्कालीन प्रचलित कश्मीर सम्वत् का वह छाछठवाँ संवस्तर था। नवमी तिथि थी। कृष्णपक्ष था और दिन का मुहाना समय था। मार्गशीर्षं का महीना था। अर्थात् मार्गशीर्षं कृष्ण नवमी संवत् ६६ में इस स्तोत्र की रचना महामाहेश्वर आचार्यवर्धं श्री अभिनव गुप्त ने की थी। इसे स्वयं शिव को सुनाया था। स्तुतः शिवः से यह स्पष्ट प्रतीति हो रहो है कि, चन्द्रमौलि के मन्दिर में इसे स्वयं मुनाया था।। ३०॥

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यश्रीमदिभनवगुप्तविरिचत

हाँ परमहंसिमश्रकृतनीर-क्षीर-विवेक हिन्दीभाष्यसंवित्तित

कमस्तोत्र परिपूर्ण

॥ इति शिवस् ॥

## श्रीमग्महामाहेद्वराचार्याभिनवगुप्तविरचिता बाँ० परमहंसमिषकृतनीर-क्षीर-विवेकभाषाभाष्यसंवस्तिता

## अनुत्तराष्टिका

संक्रामोत्र न भावना न च कथायुक्तिनं चर्चा न च ध्यानं वा न च धारणा न च जपाभ्यासप्रयासो न च। तित्क नाम सुनिश्चितं वद परं सत्यं च तच्छू यतां न त्यागी न परिग्रही भज सुखं सबं यथावस्थितः ॥ १॥

भीमन्महामाहेश्वराचार्यं भीमवभिनवगुप्रविरचिता डॉ॰ परमहंसमिश्रकृत-नीर-कीर-विवेक-हिन्दीभाष्यसंवक्षिता

## अनुत्तराध्टिका

सांसारिक सामाजिक मर्यादाओं के व्यावहारिक यथार्थ का परिवेश अपना अलग महस्य रखता है। जहाँ तक साधना और उपासना का परिवेश है, इसमें उमसे कोई समानता नहीं होती। एक साधक क्या करे, कैसे अपने पद्म को प्रशस्त करे, कैसे अनुत्तर में अनुप्रवेश पा सके, इस सस्य को समझाने के लिये स्लोत्रकार साधकों को समझा रहे हैं—

साधक किसी के प्रमाव में आकर अपनी बुद्धि को बैचारिक संक्रमण का शिकार न बनने दे। भावना के प्रवाह में न बहे, किसी कथा कहानी या युक्तिवाद से प्रभावित न हो, किसी चर्ची में न रहे, किसी भेदवर्द्ध मुख, शरीर या चरण आदि का तथा किसी घटना आदि का ध्यान न करे, किसी भारणा के बन्धन में न पड़े, जप और योगाभ्यास आदि के प्रयास में अपना समय न बिताये।

संसारोऽस्ति न तत्त्वतस्तनुभृतां बन्धस्य वार्तेव का बन्धो यस्य न जातु तस्य वितथा मुक्तस्य मुक्तिक्रिया । मिथ्यामोहकृदेष रज्जुभुजगच्छायापिशाचभ्रमो मा किचित्त्यज मा गृहाण विलस स्वस्थो यथावस्थितः ॥ २॥

इतना मुनने के बाद एक जिज्ञामु से रहा नहीं गया। उसने पूछा, भगवन् ! यदि इन उक्त बातों से अलग रहना ही साधना के लिये आवश्यक है, तो उसे किसो सुनिद्दिनत मार्ग का उपदेश करें। वह क्या करे और कैसे रहे। जीवन का सर्वोच्च सत्य क्या है ? इसे समझाने की कृपा करें गुरुदेव !

इतना सुन कर उन्होंने आदर के साथ कहा वत्स ! सुनो । मैं वहीं बताने जा रहा हूँ—जोवन का सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है—हियोपादेय विज्ञान । यह हेय है, इसका त्याग करना चाहिये, यह उपादेय है, इसको यहण करना चाहिये, ये दोनों विचार भेदवाद का जन्म देते हैं। आप न तो किमो को हेय मानकर उसका स्थाग करो और न उपादेय मानकर उसका ग्रहण करो । इन दोनों क्यावहारिकताओं से अलग जैसे निरपेक्ष रूप से अवस्थित हो, वैमे हो तटस्य साक्षीभाव में रहो और निविकल्प में लय होने का ही भजन करो ॥ १ ॥

लोग प्राणियों के बन्धन की बात करते हैं। उनसे एक उपासक पूछ रहा है कि, भाइयो! सारे शास्त्र संसार को असल्य कहते हैं। जब संसार है ही नहीं, तो बन्धन का प्रश्न हो नहीं उठता? उसकी बात हो क्या करनी, जिसका अस्तित्व ही सन्दिग्ध है।

दूसरी विचारणीय बात यह भी है कि, जिसका बन्ध ही असिद्ध है, उसकी मृक्ति प्रक्रिया के विषय में क्या चिन्ता? यह नितान्त व्ययं बात है। कोक में ओट में पड़ो रस्सी या अन्धकार में पड़ो रस्सी पर पैर पड़ जाने पर सीप को भ्रान्ति से भय होना पाया जाया है। इसे रञ्जु भुजगन्याक

पूजापूजकपूज्यभेदसरिणः केयं यथानुत्तरे संक्रामः किल कस्य केन विदधे को वा प्रवेशक्रमः । मायेयं न चिदद्वयात्परतरा भिन्नाप्यहो वर्तते सर्वं स्वानुभवस्वभावविमलं चिन्तां वृथा मा कृथाः ॥ ३ ॥

कहते हैं। इसी तरह कभी छाया में भी पिशाच का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। ये दोनों स्थितियाँ भ्रामक हैं और मिध्या भाव से भावित कर व्यक्ति को मोह मुग्ध कर देने वालो मानी जाती हैं। इसिलये सबके लिये एक हो राजमार्ग है, जिस पर चल कर श्रेयस् को पाया जा सकता है। वह मार्ग है—मंसार में सर्वत्र शिव की व्याप्ति के आधार पर किसी पदार्थ के त्याग की बात नहीं करनी चाहिये। इसो तरह किसी में ग्रहण की आसिक्त भी नही होनी चाहिये। स्वात्मभाव में जैसे स्वाभाविक रूप से रहते हो, रही और मर्वदा स्वात्म शिवत्व का अनुसन्धान कर उल्लिमत अर्थात् प्रसन्त रहो॥ २॥

आप पूजा कर रहे हैं। यह एक काम अलग है। पूजा कर रहे हैं, तो आप पूजक हैं। आप जिसकी पूजा कर रहे हैं, वह पूज्य है। इस तरह यह एक भेदवादी पद्धित को हो आप पुष्ट कर रहे हैं। अनुसर मार्ग में इसके लिये कोई स्थान जहीं होता। जब प्रवेश कम को ही मान्यता नहीं दी जा सकती, तो यह मंक्राम की प्रक्रिया कहाँ, किसके द्वारा और किस उद्देश्य से मानो जा सकती है।

चैतन्यमय अद्धय भाव की व्याप्ति के अतिरिक्त इस माया के पृथक् अस्तित्व की कल्पना कैसे की जा सकती है। यह उससे भिन्न नहीं मानी जा सकनी। इसिल्ये निरुचय रूप से यह दृढ़ता अपने मन में आनी चाहिये कि, यह सारा का सारा वेचारिक अवान्तर रूप स्वानुभव स्वभाववान् है। इसिल्ये इसे विमल रखना ही श्रेयस्कर है। व्यथं की चिन्ता करने की कोई आनन्दोऽत्र न वित्तमद्यमदवन्नैवाक्ननासक्तृदत् वीपाकॅन्दुकृतप्रभाप्रकरवन् नैव प्रकाशोदयः । हषः संभृतभेदमुक्तिसुखभूर्भारावतारोपमः सर्वाद्वैतपदस्य विस्मृतिनधेः प्राप्तः प्रकाशोदयः ॥ ४ ॥ रागद्वेषसुखासुखोदयलयाहङ्कारवैन्यादयो ये भावाः प्रविभान्ति विश्ववपुषो भिन्नस्वभावा न ते । व्यक्ति पश्यसि यस्य यस्य सहमा तत्तत्तदेकात्मता-संविद्वप्रमवेक्ष्य कि न रमसे तद्भावनानिर्भरः ॥ ५ ॥

आबश्यकता नहीं। शत्तं यही है कि, सर्वदा चैतन्य के चिन्मय अद्वय भाव में अबस्थित रहना चाहिये॥ ३॥

संसार में कई प्रकार के आनन्द का अनुभव संसारों लोग करते हैं।
योगियों द्वारा अनुभूत आनन्द तो कुछ दूसरा ही है। न वह धन प्राप्त के
सुस की तरह है। न मदापान के नशे को तरह है। न कामानन्द की तरह
है और न ही किसी अज़ना के संसर्ग जैसा ही है। इससे समुन्मिवत प्रकाश
की परिभाषा भी विचित्र है। न वह दीप की तरह का है, न सूर्य के प्रकाश
की तरह है। उस चैतन्य का प्रकाश एक अन्द्रत और इनसे व्यतिरिक्त
प्रकाश होता है। इसमें भुक्ति और मृक्ति के सुखों का सामरस्य है। सांसारिक
संसृतिक्पा भेदमयता की मुक्ति से उल्पन्न महान् हर्प को वह पावन भूमि है।
इसके समुदय हो जाने पर मानो संसार का भार ही मिट जाता है।
भार ढोने बाला भार उतार देने पर जो आनन्द पाता और जिस राहत में
सुख की सौस लेता है, उसी के समान संसृति के भार के समाप्त हो जाने पर
यह उपलब्ध हो जाता है। लोगों को अहेततत्वस्थ सार्वास्म्यवोध रूप निधि
खो गयी है। खोई हुई विस्मृति निधि के मिठने का जो सुख होता है, नही
आनन्द इस प्रकाश के उदय में उल्लिसत होता है।। ४॥

पूर्वाभावभविक्रया हि सहसा भावाः सदाऽस्मिन्भवे मध्याकारिवकारसञ्करवतां तेषां कुतः सत्यता। निःसत्ये चपले प्रपञ्चित्तचये स्वप्नभ्रमे पेशले शङ्कातञ्जकञ्जूयुक्तिकलनातीतः प्रबुद्धो भव।। ६।।

राग-द्वेष, सुख-दु:ख, उदय-लय, अहङ्कार-दैन्य आदि जितने प्रकार के भावोत्लास इस विश्व में अनुभूत किये जाते हैं, ये सभी विश्व शरीर परमेश्वर से भिन्न नहीं हैं। इन्हें शिव भिन्न स्वभाववान् नहीं कहा जा सकता। भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के भिन्न-भिन्न प्रकार के उन संवाद स्वभावों को देख कर आप के मन में यह निश्चय हो जाना चाहिये कि, हमें केवल शैव महाभाव में ही रमण करना चाहिये।। ५ ॥

गीता का २।२८ क्लोक है—अव्यक्तादोनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधनान्येव, तत्र का परिदेवना ? ॥ अर्थात् पहले नहीं था । अन्त में भी नहीं रहेगा । मात्र यह व्यक्त मध्य जगत् है । न्यायदर्शन इसे अत्यन्ताभाव अभाव आदि शब्दों से व्यक्त करता है । आगम इसे पूर्वाभाव भविक्रया मानता है । यह पूर्वाभाव मयूराण्डरसन्यास के अनुसार शैवसद्भाव में स्फुरित रहता है । यहो पूर्वाभाव की भविक्रया है ।

संसार की उत्पत्ति के समय ये जादू की पिटारों से निःसृत विचित्र वस्तुओं की तरह पृथक् पृथक् रूपों में सहसा रूपायित हो जाते हैं। इनका यह मध्याकार होता है। इनमें फिर विकार आता है। फिर से लय हाते, उदित होते और मध्याकार ग्रहण करते हैं। इससे संसृति चक्र के लयोदय स इनमें सांकर्य आ जाता है। ऐसी दबा में इनकी सत्यता कहाँ रह गयी। ये रूपान्तरित होने वाले, इसी दृष्टि से असत्, चपल, प्रपञ्चमय और आकर्षक स्वप्न की तरह व्यक्ति को व्यामोह में डालते रहते हैं। इसका साधक को सदा आकलन करना चाहिये। स्नोत्रकार सबको उद्बोधित कर रहे हैं कि, प्रिय आत्मन् ! आप शङ्काओं से भरे और शङ्काओं के आतङ्क से कलिक्कृत

भावानां न समुद्भवोऽस्ति सहजस्त्वद्भाविता भान्त्यमी
निःसत्या अपि सत्यतामनुभवभ्रान्त्या भजन्ति क्षणम् ।
त्वत्संकल्पज एष विश्वमहिमा नास्त्यस्य जन्मान्यतः
तस्मात्त्वं विभवेन भासि भुवनेष्वेकोप्यनेकात्मकः ॥ ७ ॥
यत्सत्यं यदसत्यमल्पबहुलं नित्यं न नित्यं च यत्
यन्मायामलिनं यवात्मविमलं चिद्दपंणे राजते ।
तत्सवं स्वविमर्शसंविदुदयाद् रूपप्रकाशात्मकं
ज्ञात्वा स्वानभवाधिरूढमहिमा विश्वेश्वरत्वं भज ॥ ८ ॥

युक्तियों की कलना को अतिकान्त कर सर्वातीत स्वरूप को उपलब्ध हो जाओ। आप स्वयं प्रबुद्धत्व को प्राप्त करो ॥ ६॥

भावों की उत्पत्ति यह प्रयोग हो निराधार है। भाव तुझमें ही सहज रूप से शाश्वत स्फुरित हैं। तुझसे भाषित रहते हुए ये आभासित हो रहे हैं। इनकी सत्यता के सम्बन्ध में क्या कहा जाय? मनोधी वृन्द कहता है कि, इनकी सत्यता अनुभव जन्य भ्रान्ति पर हो आधृत हैं। ये क्षणिक वर्त्तमान में अवस्थित भात होते हैं। विश्व का सारा का सारा समुद्भव तुम्हारे संकल्प से हो होता है। इसमें किसी प्रकार के जन्म आदि का प्रकल्पन भी असस्य कल्पन ही है। इन तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि, तुम स्वयम स्वात्मवैभव से ही अकेले भासित हो रहे हो। तुम यद्यपि एक ही हो किन्तु इस अनेकात्मकता में भी तुम्ही भासित हो। ॥ ७॥

इस विश्व वैचित्र्य का अनुदर्शन करते रहना चाहिये। जो यहाँ सस्य है या जो असल्य है, यहाँ जो अल्प है या असंख्य या अनन्त है, जो निल्य है या अनिस्य है, सब इसी विचित्रता के प्रतीक है। इसमें कुछ पदार्थ माया से मिलन और कुछ अत्यन्त निर्मल हैं। यह सब चिन्मय चेतन्य के दर्पण में हो शोभित हो रहा है। इतना उद्बोधित कर स्तोत्रकार उपासक जगत् को सावधान कर रहे हैं कि, प्रिय आत्मन्! इन विस्मय भरे संसार को समझो इसे गुनो और इसके रहस्य का उद्घार करने में समर्थ हो जाओ। स्वानुभव में निरूढ़ रहने के माहात्म्य का अनुसन्धान कर और स्वयं को वैश्वात्म्य-विलसित सर्वेश्वर समझ कर अपने जीवन को धन्य बना लो।। ८॥

श्रीमन्महामाहेरवराचार्यवयं श्रोमदिभनवगुप्तविरिचत डॉ॰ परमहंसिमश्रकृत नीर-क्षीर विवेक भाषाभाष्य संवित्तित

> अनुराष्टिका परिपूर्ण ॥ इति शिवम् ॥

### श्रीमन्महामाहेश्वराखार्याभिनवगुप्तविरिचता हां परमहंसमिधकृत-नीर-क्षोर-विवेक भाषाभाष्य संविलता

## परमार्थचर्चा

अर्केन्द्रदीपाद्यवभासिभन्नं नाभात्यतिच्याप्ततया ततश्च । प्रकाशरूपं तिवयत् प्रकाश्यप्रकाशताख्या ध्यवहार एव ॥ १ ॥ श्रानाद्विभिन्नो न हि कश्चिदर्थस्तत्तत्कृतः संविवि नास्ति भेवः । स्वयंप्रकाशाच्छतमैकधाम्नि प्रातिस्विको नापिविभेवितास्यात् ॥२॥

> श्रीमन्महामाहेक्ष्वराचार्यवर्याभनवगुप्तविरचित डॉ॰ परमहंसमिश्रकृतनीर श्रीर-विवेक भाषाभाष्य संविष्ठित

#### परमार्थचर्चा

विश्व में सूर्य प्रकाशमान प्रत्यक्ष ब्रह्म माना जाता है। इसके प्रकाश में ही विश्व जीवन का रहस्य निहित है। दूसरा प्रकाशमान स्वरूप चन्द्र का है। इसके शीलल प्रकाश से विश्व का आप्यायन होता है। तीसरा मुस्य प्रकाश दीपक प्रदान करता है। किन्तु वह पारमायिक प्रकाश इन प्रकाशों को अतिकानत कर अवस्थित है। सर्वत्रव्याप्त होने से उसका प्रकाश अनुभूति का विषय बन जाता है। साथ ही यह तथ्य भी ज्ञात हो जाता है कि, जिसे प्रकाश मान रहे हैं, जिससे पदार्थ प्रकाश्य है और उससे जिस प्रकाशता का लाभ मिल रहा है, यह सब मात्र व्यवहार ही है। इससे व्यावहारिकता का निर्वाह मात्र ही सम्भव है॥ १॥

कोई अर्थ ज्ञान से भिन्न नहीं होता। पदार्थ अनन्त होते हैं। इस आनन्त्य में भेद भी अनुभूत होते हैं। यह भेद बुद्ध सत्य नहाँ है। संवित् इत्थं स्वसंविद्धन एक एव शिवः स विश्वस्य परः प्रकाशः तत्रापि भात्येव विचित्रशक्तौ ग्राह्य-गृहीतृ-प्रविभाग भेदः ॥३॥ भेदः स चायं न ततो विभिन्नः स्वच्छन्दसुस्वच्छतमैकधाम्नः। प्रसादहस्त्यश्वपयोदिसन्धुगिर्यादि यहन्मणिदपंणादेः ॥ ४॥

तत्त्व में भेद नहीं होता । ये अनन्त भेद केवल ऊपर से दीख पड़त है। आन्तिरिक इप से सब एक हैं। परमेश्वर स्वयं प्रकाश तत्त्व है। प्रकाश में 'नैमंल्य' नामक एक स्वच्छतम धर्म होता है। उस सर्वोत्तम प्रकाशमय सर्वाधिक निर्मल एकमात्र धाम में प्रातिस्विकी विभोदता का अस्तित्व नहीं होता। प्रति पदार्थ के आधार पर हो प्रातिस्विक भेद संभव है। प्रकाश ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता ॥ २॥

इस तरह साधक को यह सत्य अनुभूत हो जाता है कि, स्वारमसावद्वन एकमात्र शिव तस्व है। वह विश्वव्याप्त स्वयं प्रकाश तस्व है। संवित् स्वयं प्रकाश रूप होती है। अत एव शिव भी प्रकाशघन तस्व है। इस अवस्था में एक वास्तविकता पर मनीषी का घ्यान अवश्य जाता है। वह यह कि, शिव शक्तिमान् तस्व है। शक्ति तस्व यद्यपि शिवतस्व से पृथक् नहीं होता किर भी वह एक मेदारमकता की प्रतीति होतो है। वस्तुत: शक्ति बाश्वत रूप से प्राहिका होतो है। शिव शाश्वत प्राह्म तस्व है। प्रहण धर्म महत्त्वपूर्ण धर्म है। शिष्य गुरु से प्रहण कर गुरु रूप हो जाता है। माता वीयं ग्रहण कर पुत्र प्रदान करती है। इसी तरह शक्ति सर्वग्राहिका बन विश्वरूप मे प्रतिफलित हो जाती है। यही शिव-शक्ति विभेदिता का मर्म है। है। है।

विचित्र बान तो यह है कि, यह भेद मूल से भिन्न नहीं माना जा सकता। दर्पण में पदार्थ का प्रतिबिम्ब बिम्ब पदार्थ से भिन्न हो हो नहीं सकता। स्वच्छन्द आवतत्त्व जिम हम अत्यन्त सुस्वच्छतम धाम कहते हैं, वहो स्वास्मदण म प्रतिबाम्बत हाता है और विम्बप्रतिबिम्ब मय भेद अज्ञ श्रीत•—३८

आदर्शकुक्षी प्रतिबिम्बकारि सविम्बकं स्याद्यवि मानसिद्धम् । स्वच्छन्वसंविम्मृकुरान्तराले भावेषु हेत्वन्तरमस्ति नान्यत् ॥५॥ संविद्धनस्तेन परस्त्वमेव त्वय्येव विक्वानि चकासित द्राक् । स्कुरन्ति च त्वन्महसः प्रभावात् त्वमेव चैवां परमेश कर्ता ॥६॥

लोगों को भ्रम में डाल देता है। दर्पण में या निर्मल मिण में बड़े-बड़े भवन हाथी, घोड़े, बादल, समुद्र पर्वत बादि सभी प्रतिबिम्बित होते हैं। इससे वे भिन्न नहीं हो जाते वस्न वही रहते हैं॥ ४॥

दर्पण माला के गर्भ के समान होता है। उपनिषद् कहती है—'आत्मा वै जायते पुत्रः' स्वयं पिता का आत्मा मातृगर्भ से पुत्र में प्रकट हा गया होता है। दर्पणगर्भ में हाथी पड़ा और हाथी का बिम्ब प्रतिबिम्ब रूप में प्रकट हो गया। यह मान सिद्ध अर्थात् प्रमाण से प्रमाणित मस्य है कि, प्रतिबिम्ब हो गया। यह मान सिद्ध अर्थात् प्रमाण से प्रमाणित मस्य है कि, प्रतिबिम्ब सिवम्बक होता है। इसी तरह प्रमस्बच्छन्द भिन्न संवित्ति दर्पण के अन्तराल सिवम्बक होता है। इसी तरह प्रमस्बच्छन्द भिन्न संवित्ति दर्पण के अन्तराल सिवम्बक होता है। इसी तरह प्रमस्बच्छन्द भिन्न संवित्ति दर्पण के अन्तराल से ज्याप्त नैमंल्य में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्दास्मक पदार्थ रूप भावों के प्रतिबिम्ब भाव के प्रकटन में किसी दूसरे कारण के ढूँढ़ने की कोई आवश्य-कता नहीं। १॥

कता नहीं ॥ १ ॥

यदि विम्ब मे प्रतिबिम्ब पृथक नहीं होता, तो यह सोचने की बात है

यदि विम्ब मे प्रतिबिम्ब पृथक नहीं होता, तो यह सोचने की बात है

कि, हम, आप, तुम वह आदि सर्वनामों से बोधित पुष्य काव विम्ब से पृथक के से माने जा सकते हैं। शास्त्रकार समझा रहे हैं कि, प्रिय आत्मन् ! आप की शिव हो माक्षान् किव ! वह संविद्धन पर परमेश्वर आप ही हो । यह आ शिव हो माक्षान् किव ! वह संविद्धन पर परमेश्वर आप ही अर्थात् साग विश्व आप में ही प्रतिविध्वत है। आप में प्रकाशित हे अर्थात् साग विश्व आप में ही प्रकाशमान हा रहा है। यह आप के परम नैर्मल्य का प्रभाव है। है स्वात्म ही प्रकाशमान हा रहा है। यह आप के परम नैर्मल्य का प्रभाव ही। है। शास्त्र कहता है—'यह सुन्दर सृष्टि मुझसे ही उदित है, मुझ में ही है। शास्त्र कहता है—'यह सुन्दर सृष्टि मुझसे ही उदित है, मुझ में ही प्रविक्तिन होती है। मुझसे यह नितान्त अभिन्न है।' इस पूर्ण दृष्टि से सोचना, प्रविक्तिन होती है। मुझसे यह नितान्त अभिन्न है।' इस पूर्ण दृष्टि से सोचना, अपनी अपूर्णता के परमावरण का निराकरण करना साधक का परम अपनी अपूर्णता के परमावरण का निराकरण करना साधक का परम अपनी अपूर्णता के परमावरण का निराकरण करना साधक का परम

इत्थं स्वसंवेदनमाविसिक्षमसाध्यमात्मानमनीशमोशम् । स्वशक्तिसम्पूर्णमवेशकालं नित्यं विभुं भैरवनाथमोडे ॥ ७ ॥ सद्वृत्तसप्तकमिदं गलितान्यचिन्ताः सम्यक् स्मरन्ति हृदये परमार्थकामाः । ते भैरवोयपरधाम मुह्यविशन्ति

जानन्ति च त्रिजगतीपरमार्थंचर्चाम् ॥ ८॥

यह आदि सिद्ध सवेदन है। स्वास्म संवेदन असाध्य है। इसे साधना क्या? यह परम सत्य है पर विस्मृत हो गया है। आप ईश होते हुए भी अनीश हो गये हो। अनात्म हो गये हो। स्वात्म में अनात्म के इस आधान को व्वस्त कर दो मेरे आत्मन्! अनीशता को उतार फेंको। स्वयम् आप ही ईश हो, यही सत्य है। इस सत्य के मर्म को समझो। आप कहो कि, मैं स्वात्मशक्ति से सम्पन्न सम्पूर्ण, देश काल की सीमा से अतीत, नित्य शास्वत विभु स्वात्म भैरवनाथ को स्वयं प्रणाम कर रहा हूँ॥ ७॥

परमार्थ के चिन्तक इस परमार्थ चर्चा का सतत चिन्तन करते हैं, स्मरण करते हैं और इसी चिन्ता में रम जाते हैं। उन्हें अन्य विश्वास्मक चिन्ता यें हीती ही नहीं। वे स्वयं विगलित हो जाती हैं। उनके हृद्य में शास्वत सत्य का उल्लास रहता है। वे भैरवीय स्वास्म धाम में भीरे से प्रवेश पा जाते हैं। घर में एक बार प्रवेश पा जाने वाला बार बार आने जाने का अध्वकारी हो जाना है। वे यह जान जाने हैं कि, इस त्रैलोक्य का ममं क्या है ? यही परमार्थ चर्चा है ॥ ८॥

श्रोमन्महानाहेश्वराचार्य श्रोमदिश्मनवगुप्त विरिचत डॉ॰ परमहंसिमश्रकृत-नीर-क्षार-विवेक-हिन्दीभाष्यसंविलित परमार्थचर्चा परिपूर्ण ॥ इति शिवम् ॥

#### [ 88 ]

श्रीमम्महामाहेव्यराचार्याभनवगुप्तविरिषतम् शॅ॰ परमहंसमिश्रकृत-नीर-क्षीर-विवेक-भाषाभाष्यसंविष्ठितम्

# अनुभवनिवेदनम्

अन्तर्लक्ष्यां बलोनचित्तपवनो योगी यदा वतंते हुन्द्या निश्चलतारया बहिरसौ पश्यन्तपश्यन्ति । मुद्रेयं खलु शाम्भवी भवति सा युष्मत्प्रसावाद् गुरो शून्याशून्यविविजतं भवति यत् तत्त्वं पदं शाम्भवम् ॥ १ ॥

श्रीमन्महामाहेदवराचार्यश्रीमदिभनवगुप्तविरिचत डॉ॰ परमहंसिमधकृतनीर-क्षीर-विवेक हिम्दोभाष्यसंवलित

# अनुभवनिवेदन

योगी अन्तर्लक्ष्य होता है। क्वासजित् होता है। प्राणपानवाह प्रक्रिया
में सिद्ध हाता है। अतः चित्त और पवन प्राण का अन्तिविलोन करने में समर्थ
हो जाता है। वह त्राटक सिद्ध होता है। उसकी दृष्टि एक तारक विन्दु पर
स्थिर होती है। तार प्रणव को भी कहते हैं। अतः ओकार रूप एकासर
ब्रह्म में निहित हो रम रहती है। वह बाहर देखता हुआ भो ब्रह्म साक्षारकार
में ही समाहित रहता है। यही शास्मवी मुद्रा है। शास्भव समावेश सिद्ध
को यह स्वाभाविकी मुद्रा मानो जाता है।

साधक श्रद्धालु जिन्य कहता है कि, गुरुदेव यह सब आप के कृपा-प्रसाद से हुआ है। आप ने ही इस पर्ममत्य का साक्षात्कार करा दिया है कि, शाम्भव पद शून्याशून्य विवर्जित हाता है।। १॥ वर्धोद्वादितलोचनः स्थिरमना नासाग्रदत्तेक्षण-रचन्द्रार्काविप लोनतामुपगतौ त्रिस्पन्दभावान्तरे। ज्योतीरूपमशेषवाह्यरहितं चैकं पुमांस परं तत्त्वं तत्थदमेति वस्तु परमं वाच्यं किमजाधिकम् ॥ २ ॥ शब्दः कश्चन यो मुखादुदयते मन्त्रः स लोकोत्तरः संस्थानं सुखदुःखजन्मवपुषो यत्कापि मुद्रैव सा। प्राणस्य स्वरसेन यत्प्रवहणं योगः स एवाद्भुतः शाक्तं धाम परं ममानुभवतः किन्नाम न भ्राजते ॥ ३ ॥

त्राटक में समस्त रहस्वार्थ के विज्ञात हो जाने के कारण आँखें आधी खुरु गयी हैं। चित्त स्थिर हो गया है। सिद्ध आसन पर एकाग्र भाव से नासिका के अग्रभाव पर मेरी दृष्टि स्थिर है। चन्द्र रूप अपान और अर्क रूप प्राण ये दोनों स्वात्म संविद् में विलोन हो गये हैं। नर, शक्ति और शिव रूप, या अपर, परापर और पर भाव अथवा मूभुवं:स्वर्भाव अथवा अर्कत् सत् मावारमक त्रिस्पन्दभाव में मेरो स्वता स्वयम् उल्लिसित है।

मैं एक परम ज्योति का साक्षात्कार कर रहा हूँ। इसमें केवल वही है। बाह्य का अनुदर्शन नहीं है। एक परम पुरुष उस परम में अभिव्यक्त है। बहो परम तत्त्व है। परम पद है। साधक उस पद पर अधिष्ठित होने की योग यात्रा सम्पन्न करता है। वहीं पहुँचता है। यह स्तोत्रकार मी उस पद पर अधिष्ठित हो गया है। अब इस विषय में, इससे अधिक कहा ही क्या बा सकता है?॥ २॥

मुखारिवन्द मकरन्दरस से सिक्त मेरे शब्द ही लोकोत्तर मन्त्र बन गये हैं। सुख दुःखादि की उत्पत्ति की आधार इस काया में प्रस्पक्ष दीख़ पड़ने वाले मेरी स्थिति ही मद्रा है। प्राणापानवाह की प्रक्रिया ही मेरा योग है। मैं परम शाक्त धाम का साक्षास्कार कर रहा हूँ। मेरे समक्ष विस्व का मन्त्रः स प्रतिभाति वर्णरचना यस्मिन्न संख्ध्यते मुद्रा सा समुदेति यत्र गलिता कृत्स्ना क्रिया कायिको । योगः स प्रथते यतः प्रवहणं प्राणस्य संक्षीयते त्वद्धामाधिगमोत्सवेषु सुधियां कि कि न नामाद्भुतम् ॥ ४॥

॥ इति अनुभवनिवेदनम् ॥

कौन ऐसा रहस्य है, जो विभ्राजित नहीं हो रहा है ? अर्थात् परमार्थ रहस्य दर्शन का मेरा अधिकार सिद्ध हो गया है ॥ ३॥

मेरे मन्त्र की मन्त्रसत्ता का मेरे अस्तित्व में शाइवत भान हो रहा है। इसमें वर्ण रचना संलक्षित नहीं हो रहो है। मुद्रा का स्वभाव ही मोदमयता है। इसमें काया की सारो सिक्रयता विलीन हो गया है। योग का जानना हो, तो मेरे द्वारा प्रयुक्त और प्रथित प्रक्रिया का समझिये। इसमें प्राणापान प्रवाह का सम्यक् रूप से क्षय हो जाता है। मेरे आराध्य सर्वेद्दर शिव! आप के बोध के महोक्सव में अनवरन मना रहा हूँ। ऐसे स्वबोध सिद्ध सुधी वर्ग के मन्त्र, मुद्रा और योग के ब्यवहार में हो नहीं, अपिनु इनकी जीवन सरणी मैं ऐसे कौन मे ब्यवहार हैं, जो अद्भुत नहीं होते। अर्थात् ऐसे लोग विस्मय जनक सिद्धियों के आधार होते हैं।। ४॥

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्य श्रीमदिभनवगुप्त विरचित डॉ॰ परमहंसिमश्रकृत-नीर-क्षीर-विवेक-हिन्दीभाष्यसंवित्तत अनुभव निवेदनम् परिपूर्ण ॥ इति शिवम् ॥

# मूलश्लोकादिपंक्तिक्रमः

# त्रिशमाह्मिकम्

| इन्नोकाद्यवंक्तवः                                | <b>इलोकसंख्या</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| अकारयुक्तावस्त्रं हुं ह विसर्गो पुनः शरः         | २३                |
| अग्निमण्डलमध्यस्था भैरवानलतापिताः                | 98                |
| अग्नीषोमसनातनसृत्यिण्डं जिहिहि हे महाकाश         | 6.                |
| अधोर्यादी सम्तके स्यात् विवन्याः विशिष्टकम्      | २५                |
| अञ्जुष्ठमात्रममलमावरणं जिहिहि हे महासूक्ष्म      | 63                |
| अङ्गेषु कमशः षट्षु कर्मस्वय तदात्मिकाः           | 88                |
| अथ ययाचितमन्त्रकदम्बकं त्रिक्कुलकनयोगि निरूप्यते | 8                 |
| भय वित्तविद्दीनाना प्रवन्तानां च तत्त्वतः        | 800               |
| अध्यर्धार्णा कालरात्रिः क्षुरिका मालिनोमते       | ५६                |
| मनच्कनामाधावकत्रचन्द्रखण्डंश्च मण्डितम्          | 9.5               |
| अन्यऽप्येकाक्षरा ये तु एकवोरविधानतः              | 38                |
| अभवाभव निस्योदित परमात्मंस्स्यज सरागमध्वानम्     | 68                |
| मिनारे च मन्त्राणां नभस्कारादिजातयः              | 84                |
| अर्थबीजप्रवेशान्तरुवाराणनुसारतः                  | १२२               |
| अलं द्विरिति सूक्ष्मं चेस्येवं श्रीमुकुटोत्तरे   | <b>ر</b> غ        |
| अस्य वर्णत्रयस्यान्ते स्वन्तःस्थानां चतुन्दयम्   | 888               |
| आक्रम्य मध्यमार्गं प्राणापानी समाहृत्य           | 50                |
| भात्मान्तरात्मपरमात्मरूपं च पदत्रयम्             | ११७               |
| <b>बादायाचारशक्त्यादिशृलभ्युःकान्तमर्चयेत्</b>   | ₹•                |
| भाषाराशक्तौ हों पृथ्वीप्रभृतौ तु चतुष्टये        | ¥                 |

| A. A                                    | 34   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| माधाराधेयभावेन आविनाभावयोगतः                                                | २०   |
| भामिन्त्रतान्यघोर्यादित्रितयस्य कमोदितेः                                    | 68   |
| आर्यावाक्यमिदं प्रोक्तमब्दमं नविभः पदैः                                     | 99   |
| जार्गाताक्य सप्तमं स्यात्तचन्तुदंशभिः पदः                                   | 98   |
| इति पञ्चाक्षराणि स्यः प्रोक्तव्याप्त्यनुमारतः                               | 80   |
| एकादशाक्षरं वर्म प्रबद्धतामात स्मृतम्                                       | ওপ্ত |
| एतत्प्रक्रचममार्याच्यंवाक्यं स्यास्मप्ताभः पदेः                             | १०६  |
| एतद्दीक्षादोक्षित एतद्विद्यात्रयं स्मरन् हृदय                               |      |
| एतावनो महाव्याप्तिम्तिस्वनात्र कातिता                                       | १४   |
| प्ताविद्ध पदेरेतदार्यावानयं द्वितीयकम्                                      | 49   |
| एतेन शक्त्युच्चारस्थबीजेनालभ्यतं पशुः                                       | ९२   |
| एवं प्रत्ययमालोच्य मृत्युजिद्धधानमाश्रयेत्                                  | ५७   |
| एव त्रायमाना कर्म कृतुः । एव त्र्यापिक्षतोऽधस्ताद्दीर्घः वड्भिः स्वरैर्युतः | १५   |
| एषा परापरादेव्या विद्या श्रोत्रिकसाधने                                      | 58   |
| एवा परापराद्वधा विद्या जानिका                                               | १७   |
| एष भैरवसद्भावश्चनद्रार्धादिविभूषितः                                         | Ę    |
| भों भों हस्त्रयमित्येतद्विद्यामायाकलात्रये                                  | 28   |
| श्रोंकाराज्य चतुर्थ्यन्ता संज्ञानितरिति कमात्                               | ६२   |
| कथितं सरहस्यं तु सद्योनिर्वाणकं परम्                                        | 92   |
| कमलोभयविनिविष्टः प्रबोधमायाहि देवतादेह                                      | 9    |
| कादिभान्ताः केसरेषु प्राणोऽष्टस्वरसंयुतः                                    | ६१   |
| कह्नतं चाञ्चलीनां तु कतव्य चादन ततः                                         | १६   |
| क्षयरवलवाजेस्तु दीप्तीबन्दुविभूषितः                                         | 13   |
| <b>से</b> पाक्रान्तिचिदुद्वोधदीपनस्थापनान्यथ                                | ११०  |
| क्रा प्रबद्धाविद्धेयं मोक्षदा शिवा                                          | 800  |
| वस्तिहा किल शिष्या यदि माक्षमात्रश्रात्र्यम                                 | Ę c  |
| गुल्फान्ते जानुगतं जत्रुस्थं बन्धनं तथा मेढ्रे                              | 40   |
|                                                                             |      |

| मूल श्लोका दियं किन्स                              | ६०१       |
|----------------------------------------------------|-----------|
| ग्रन्थीश्वर परमास्मन् ज्ञान्त महातालुरन्ध्रमासाद्य | 105       |
| जीवः प्राणपुटान्तःस्यः कालानलसमद्यतिः              | \$0<br>84 |
| ततः शक्तिद्वयानमन्त्रो लुप्तं तत्रान्त्यमक्षरम्    | २२        |
| तदनच्कतकारेण सहैकीभावतः पठेत्                      | 224       |
| तिददं गुणभूतमयं त्यज स्वषाट्कोशिकं विण्डम्         | ८६        |
| तुलामेलकयोगः श्रीतन्त्रसद्भावशासने                 | 99        |
| दक्षजानुगतश्चायं सर्वमातृगणाचितः                   | 86        |
| दण्डो जीवस्त्रिशूलं च दक्षाञ्जल्यपरस्तनी           | 45        |
| देवताचक्रविन्यासः स बहुस्वान्न लिप्यते             | २६        |
| द्विदंण्डाग्नी शूलनभः प्राणाक्छेल्यनली तथा         | 46        |
| भर्मादिवर्गसंज्ञाञ्चल्वारः कण्ठदेशगाः पूज्याः      | १०३       |
| नामाद्यक्षरमाकारिबन्दुचन्द्रादिदीपितम्             | 19        |
| निष्फला पुनरुक्तिस्तु नास्मभ्यं जातु रोचते         | १२३       |
| निःखासे स्वपशन्दस्य स्थानेऽस्त्युप इति ध्वनिः      | ξe        |
| नैत्रमेतरप्रकागातम सर्वसाघारणं स्मतम               | *5        |
| पञ्चम्यन्तं वडणं स्याद्रद्रशक्तिवशादिति            | ११४       |
| परायास्तूक्तसद्क्याप्तिर्जीवः सहचतुर्दशः           | २७        |
| पादाञ्जुष्ठादि विभो निबन्धनं बन्धनं ह्य प्रम्      | Ęu        |
| पुनर्देवोत्रयस्यापि कमादामन्त्रणत्रयम्             | 78        |
| पृषगासनपूजायां क्रमान्मन्त्रा इमे स्मृताः          | Q         |
| प्रकर्तंच्या यथा दीक्षा श्रीसन्तस्यागमोदिता        | १०१       |
| प्रणवश्चामृते तेजोमालिनि स्वाह्या सह               | 36        |
| प्रणवो माया बिन्दुवंणंत्रयमादितः कुर्यात्          | ₹o'9      |
| प्रतिबुद्धा हि ते मन्त्रा विमर्शेकस्वमावकाः        | 2 403     |
| प्रतिवाक्यं ययाचन्तयोजिता परिपठचते                 | 90        |
| प्रबोधं वक्तुसांमुख्यमभ्येति रमसात्स्वयम्          | 55        |

| कारोटित                                                                            | E4             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| वाणादिक्छेदजां मृत्युव्यभां सद्यो व्यपोहित                                         | 38             |
| प्राणं दण्डासनस्यं तु गुह्यशक्तीच्छया युतम्                                        | 40             |
| प्रयाहि हंहो हंहो वा वामदेवपदम्                                                    | 2,6            |
| प्रियमेलापनं नाम हृदयं सम्पुटं जपेत्                                               | €o             |
| बिन्द्वन्द्वनलाकूटाग्निम <b>रु</b> त्वष्ठस्वरैर्युतम्                              | १०९            |
| बोधनि शिबसद्भावजनन्यामन्त्रितं च तत्                                               | 30             |
| भुवनेशशिरोयुक्तमनङ्गद्वययोजितम्<br>मण्डलममलमनन्तं त्रिषा स्थितं गच्छभिस्वेतत्      | 26             |
| महाचण्डेति तु योगेश्वरि इत्यष्टवर्णंकम्                                            | dA             |
| महाचण्डात वु वागरमा र राज्यान                                                      | ११२            |
| महाहाटकराज्याद्यमार्वरीत्यर्णसप्तकम्                                               | 69             |
| मा देहं भूतमयं प्रगृह्यतां शाष्ट्रतं महादेहम्                                      | ११६            |
| मायाणंक्र्य परे ब्रह्मे चतुर्विद्ये पदत्रयम्                                       | 808            |
| मूर्धतले विद्यात्रयमुक्तं भाग्यण मन्त्रेऽभियोगेन                                   | 1              |
| यमाविशन्ति चाचार्यं तं तादात्म्यनिरुद्धितः                                         | Ę¥             |
| यया पठितयास्क्रम्य जोवो याति निरम्जनम्                                             | 36             |
| युष्ट्रव्यास्त् सदा देवि स्त्रिया वा पुरुषेण वा                                    |                |
| यावत्यः सिद्धयस्तन्त्रे ताः सर्वा कुरुते । त्वयम्                                  | 48             |
| योन्यर्णन च मातृणां सद्भावः कालकर्षिणी                                             | 84             |
| यः साक्षादभजच्छ्रोमाञ्छ्रोकण्ठो मानुषीं तनुम्                                      | १२१            |
| रतिशेखरमन्त्रोऽस्य वस्त्राञ्चं हस्वदीर्घकैः                                        | *              |
| र्विसामविह्नसङ्घट्टिवन्दुदेहो हहह समुलकाम                                          | 90             |
| रावसामवाक्ति च्रष्टा उपर उपर वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्                | 40             |
| रुद्रशक्तिति वेदाणं स्गादुद्रदियतेऽथ मे                                            | ११४            |
| रुद्रशक्तात वर्षाण रचानुस्रकारिणी                                                  | • ३            |
| लघुत्वेन तुलाशुद्धिः सद्यःप्रस्ययकारिणी                                            | A <sub>2</sub> |
| लरदक्षवयेदीं चैं: समयुक्तैः सिबन्दुकैः<br>विद्या सार्घाणंस्रशरसंस्था सा पारमेश्वरी | १२             |
| विद्या सिंघाणस्रशरसंख्या ता नारनरन                                                 |                |

| मूलक्लोकादिपंक्तिकमः                           | €•३        |
|------------------------------------------------|------------|
| विसर्जयेत्ताः प्रयममन्ययाच्छिद्रयन्ति ताः      | 90         |
| वेदवेदिन हूं फट् च प्रणवादियुता शिखा           | 39         |
| व्योमस्विति शिवेनोक्तं तन्त्रसद्भावशासने       | 49         |
| शक्तीनां नवकस्य स्वाच्छ्यसा मण्डलत्रये         | 6          |
| शाकिनीस्तोभनं मर्म हृदयं जीवितं स्विदम्        | 98         |
| शिवः श्रीभूतिराजो यामस्मभ्यं प्रस्यपादयत्      | <b>Ę</b> ₹ |
| शून्यद्वयसमोपेत पराया हृदयं परम्               | \$3        |
| श्रीडामरे महायागे परात्परतरोदिता               | 44         |
| श्रीनाथ मार्य भगवन्नेतित्त्रतयं हि कन्द आघारे  | १०२        |
| षडणं पापशब्दादिविमोहिनपदं ततः                  | ११३        |
| सकलेयं ब्रह्मविद्या स्वात्पञ्च इशिभः स्फुटैः   | ८९         |
| सद्भावः परमो ह्येष मातृणां भैरवस्य च           | ४२         |
| सनारम त्रिपिण्डमिति महाकोशिमिति स्थितम्        | <i>د</i> ۶ |
| सर्वयोगिनिचकाणामिधपोऽयमुदाहृत.                 | ५३         |
| सषष्ठस्वरिबन्द्वर्धचनद्राद्याः स्युर्नवात्मनः  | १२         |
| सिद्धसाधित तःपूर्वं शब्दव्रह्मस्वरूपिणि        | 205        |
| सीम्ये सदाशिवे युग्मं षट्कं बिन्द्विषुसावहा    | ११९        |
| स्फुट भैरवहज्ज्ञानमिदं त्वेकाक्षरं परम्        | \$2        |
| स्मृतौ सूर्यद्वितीयाम्यां हस्वाभ्यां पद्मचकके  | 83         |
| स्यान् स एव परं ह्रस्वपञ्चस्वरखसंयुतः          | 30         |
| विकारित विकारित स्वनानेकसङ्कला                 | 36         |
| हुं नाले यं तथा रं लं वं धर्मादिचतुष्टये       | 4          |
| समहामन्त्रमयः सनातनस्त्वं शुष्माशुभाषेक्षी     | ७१         |
| हीं हूँमन्त्रशरीरमिबलम्बमाशु स्वमेहि देहान्तम् | 64         |

# एकत्रिशमाह्निकम्

| अग्रतः सूत्राधिस्वा तु मण्डलं सर्वकामदम्        | 44   |
|-------------------------------------------------|------|
| अङ्कयेत्तावता दद्यात् सूत्रेण भ्रमयुग्मकम्      | ३    |
| अङ्क्रयेदपरादङ्कात् पूर्वादिप तथेव त            | 4    |
| अत्र सृष्टिस्थितिध्वंसान् कमात् त्रानिष पूजयेत् | 42   |
| अत्रोध्वं तन्तुमात्रेण तिस्रः शूलारमाः स्थिताः  | 84   |
|                                                 | 2    |
| अथ मण्डलसद्भावः संक्षेपेणाभिधोयते               | Ęø   |
| अथ शूला जिन्यासः श्रीपूर्व त्रिशिरोमते          | २६   |
| अधोभागविवृद्धवास्य पद्मं वृत्तचतुष्टयम्         | ४२   |
| अनिवितेऽप्यदीक्षेण द्ब्टे दीक्ष्येत मातृभिः     | 35   |
| अन्तर्बहिम्ं अस्वेन सा पुनिद्विवधा मता          | १५९  |
| अपरद्वारपूर्वेण स्यक्तवाङ्गुलचतुष्टयम्          |      |
| अपरा सा परा काली भीषणा चण्डयोगिनी               | 88   |
| बमुताम्भोभवारीणां ज्ञालाग्रे तु त्रिकं त्रिकस्  | 40   |
| अरात्रयविभागस्तु प्रवेशो निर्गमो भ्रमः          | १२३  |
| अरामध्यं प्रकर्तव्यमराधस्तु षड्जुलम्            | ११३  |
| अरामध्यं सुपीतं च ग्राह्यं ज्वालारणं भवेत्      | १५४  |
| अर्ध द्वादशधा कृत्वा तियंगूध्वं च तियंजम्       | 64   |
| अवधानेन संग्राह्यमाचार्येणोहवेदिना              | २३   |
| अध्यागिर्व विस्तीणों दीर्घश्वापि तदधंतः         | ३२   |
| अब्टाङ्गुलप्रमाणैः स्याद्धस्तमात्रं समन्ततः     | १०५  |
| अष्टी मर्मशतान्येकचत्वारिशच्च जायते             | र ३३ |
| अस्पन्दकरणे कुत्वा एकदा स्पन्दवर्तनस्           | १२८  |
| भादिक्षेत्रस्य कुर्वीत दिक्षु द्वारचट्ड्यम्     | 193  |
| आदिद्वितीयखण्डेन्दुकोणात् कोणान्तमानयेत्        | 9    |
| आखिदाद्वतायलण्डन्द्रकाणात् कार्याराज्यस्य       |      |

| मूलश्लोकादिप सिकसः                                  | Eog |
|-----------------------------------------------------|-----|
| इत्येतत्कथितं गुप्ते षडधंहृदये परे                  | 48  |
| इत्येष मण्डलविधिः कथितः सक्षेपयागता महागुरुभिः      | 848 |
| इन्द्रनीलिनभां वज्रं शक्ति पद्ममणिप्रभाम्           | १५० |
| उत्तमानि रजांसीह देवतात्रययोगतः                     | 80  |
| उत्तानोऽभोऽसमः पूर्णः विलब्टा प्रन्थिगतस्तथा        | ३५  |
| उन्मुखं चन्द्रयुग्मं वा मङ्क्त्वा कुर्याच्चतुष्टयम् | ₹¥  |
| उभयतो भ्रामयेत्रत्र यथाग्रे हाक्रांत भंदेत्         | 246 |
| ऋषित्रयकृते मध्ये विषयेः काणिका भवेत्               | 183 |
| एकदित्रिपुर तुल्यं सामुद्रमधवाभयम्                  | 68  |
| एक किस्मन्दल कुयात्कसराणा त्रय त्रयम्               | 96  |
| एवं द्वितीयपाक्वेंऽस्य खण्डेन्दुद्वयनतंनात्         | 78  |
| एवं संसूचितं दिव्यं खेचरोणां पुरं त्विति            | 46  |
| एव यागः समास्याता बामरास्यस्त्रिशक्तिकः             | १०० |
| एषां तृतीयवृत्तस्यं पाहवंजावसमं भ्रमम्              | ७६  |
| कजनयं तु श्लाग्रं वेदांशेद्विदशाञ्जलम्              | 224 |
| कजं मध्ये तदघंन शूलप्राङ्गाणि तानि तु               | 49  |
| कणिका पोतला रक्तपीतशुक्लं च केसरम्                  | 28  |
| कणिका पोतवर्णेन मूलमध्याग्रमेदतः                    | ७९  |
| कृत्वा पूर्णेन्दुयुगलं वर्तयेत विचक्षणः             | १५  |
| कुरवार्धकोष्ठके सूत्रं पूणचन्द्राग्रलम्बितम्        | 28  |
| कुत्वाविध ततो लक्ष्यं चतुर्थं सूत्रमादितः           | 85  |
| काष्ठकार्धंऽपरं चेति युग्ममन्तर्मखं भवेत            | 9.6 |
| काष्ठ चेन्दुद्वयं कुर्याद्बहिभागायं मागतः           | १३  |
| कमाइ पुल्यतः कृत्वा अंशं वे ह्नासयेत् पूनः          | 90  |
| गदा हमिनभात्युगा नानारत्नोवभूषिता                   | १५२ |
| चकत्रय वातपुर पद्ममध्ट। ङ्गलारकम्                   | ११६ |
|                                                     |     |

S

| चतुरङ्गुलमानेन वेपुल्यात् षडङ्गुला                      | १११         |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| चतुरङ्गुलमुच्छायान्मूले वेदीं प्रकल्पयेत्               | १०८         |
| चतुरकुलमुच्छापान्तूर पर्या मार्गाप                      | १०२         |
| चतुरश्चे चतुर्हस्ते मध्ये शूलं करत्रयम्                 | 43          |
| चतुस्त्रिशूलं वा गुप्तदण्डं यागं समाचरेत्               | 20          |
| ततच्च पूर्णेन्दुमेकं प्राग्वतितं प्राप्नुयाद्यथा        | २५          |
| ततो द्वयेन कर्तंच्या गण्डिकान्तः सुसंगता                | 38          |
| ततो रजांसि देयानि ययाशोभानुमारतः                        | ३०          |
| तत्र दण्डः स्मृतो भागः षडरामलसारकः                      |             |
| तत्र पूज्यं प्रयत्नेन जायन्ते सर्वसिद्धयः               | الم الم الم |
| तदर्धयित्वा मध्यप्राक् प्रतीचीष्व ऋूयेत्पुनः            | 2           |
| तद्वदेव नयेत्सूत्रं शृङ्गद्वितयसिद्धये                  | ७१          |
| तद्वद्वह्यणि कुर्वीत भागभागार्थसंमितम्                  | ए इ         |
| तद्योनि मण्डलं ब्रमः सद्भावकमदिशतम्                     | 10          |
| तन्मध्ये पातयेत्सूत्रं दक्षिणोत्तरसिद्धये               | R           |
| तन्मानादूर्ध्वमाभ्राम्य चतुर्थेन नियोजयेत्              | ८९          |
| तयोरन्तस्तृतीये तु दक्षिणोत्तरपादवंयोः                  | ६५          |
| तयारपरवर्मस्यं खण्डेन्दुद्वयकोटिगम्                     | ĘĘ          |
| तस्यापार सितं पद्ममोबन्पीतारुणप्रभम्                    | १५३         |
| तास्तु मोक्षेककामस्य शूलाराविद्धमध्यकाः                 | ४६          |
| तिर्यग्भागद्वयं त्यक्तवा खण्डेन्दोः पश्चिमात्ततः        | १७          |
| तृतीयांशोध्वती भ्राम्यमूष्वीशं यावदन्ततः                | 66          |
| त्रित्रिश्लेऽत्र सप्तारे विलब्दमात्रेण मध्यतः           | 26          |
| त्रिधा विभन्य कमशो द्वादशाञ्जलमानतः                     | १२१         |
| त्रिशूलं दण्डपर्यन्तं राजवर्तेन पूरयेत्                 | ११७         |
| त्रयः क्रें कोष्ठके रूध्वें स्तियंक् चाष्टि द्विधात्मके | Ę           |
| न्यु<br>टक्ट: स्यान्नीलरक्तेन पीतमामलसारकम्             | 63          |

| मूल स् <del>कोकादि पंक्तिक</del> मः               | €09        |
|---------------------------------------------------|------------|
| दलानि कार्याणि सितैः केसरं रक्तपोतलैः             | 180        |
| दलानि शुक्लवर्णानि प्रतिवारण्या सह                | 60         |
| दिक्ष्यच्टी पुनरप्यष्टी जीवसूत्राणि घोडघा         | ७५         |
| देहान्ते स्याद्भेरवात्मा सिविकामोऽथ सिव्चचित      | 40         |
| दैर्घ्यात् च्छायाच्चोध्वं च चतुराङ्गुलमानतः       | 408        |
| द्वारप्राकारकोणेषु नेत्रानलशरानृतून्              | १३८        |
| द्वारे हारे लिखेच्छ्लं वर्जीयत्वा तु पिवसम्       | 48         |
| द्विगुणं बाह्यतः क्यत्तितः पद्मः यथा श्रुणु       | 98         |
| हे रेखे पूर्वंगे नेये भागत्र्यंश्रामे वुधै:       | ६८         |
| नीलद्युतिसमं खड्गं पाशं वत्सकसप्रभम्              | 248        |
| नेत्रात्पूर्वगताच्चेव सुमेरुद्वीरसंज्ञितः         | १४१        |
| पलायन्ते दश दिशः शिवः साक्षात्प्रसोदति            | 86         |
| पव्चाद्दारस्य पूर्वेण त्यक्तवाङ्गुलचत्ष्टयम्      | <b>د</b> ۶ |
| पीठ-बीथी-बहिर्भू मि-कण्ठ-कर्ण-कपालत:              | 30         |
| पीठोच्वें तु प्रकतंब्यं श्रत्रमूलं त् सुब्रते     | ११२        |
| पूजयेद्भृतिकामा वा माक्षकामोऽपि वा वुषः           | 80         |
| पूर्वापरं तदेवह मध्ये शूलं तु तद्वहिः             | ११४        |
| प्राकारं चतुरश्चं तु सभूरेखासमन्वितम्             | १२२        |
| ब्रह्मण। नैत्रविषयान्नत्राद्वेदानलौ हरेत्         | १४५        |
| ब्रह्मणः पाइवंयोर्जीवाच्चतुर्थात् पूर्वतस्तथा     | ĘX         |
| भागैः षोडशभिः सर्वं तत्तक्षेत्रं विभाजयेत्        | 88         |
| भागं भागं गृहीत्वा तु उभयोरथ गोचरात्              | ९१         |
| भूतनेत्रगतान्मूष्की नेत्राद्द्विविह्नदृक्त्रिकात् | १४६        |
| भैरवं दण्ड अर्ध्वस्थं रूपं सादाधिवात्मकम्         | ९९         |
| भ्रामयेत् खटिकासूत्र कटि कुर्याद्विरङ्गुलाम्      | १०९        |
| मतक्षेत्रार्थमानेन मध्याहिङ्बक्ययेत्ततः           | ٤          |

| मत्स्येषु वेदाः सूत्राणीत्येवं स्याच्चतुरस्रकम्  | G.  |
|--------------------------------------------------|-----|
| मध्यभागत्रयं त्यक्त्वा मध्ये भागद्वयस्य तु       | १५७ |
| मध्यशूलं त्रित्रिशूलं नवशूलमिति स्फुटम्          | ٩   |
| मध्यश्रञ्जावसाने तु तृतीयं विलिखेत्तनः           | 43  |
| मध्यश्रङ्के त्य कर्तव्ये तृतीये अध्यंकोष्ठके     | १९  |
| मध्यश्रुङ्गं वर्जीयत्वा सर्वः पूर्वोदितो विधिः   | 58  |
| मध्यस्थं त त्रिभागं च तदन्ते भ्रमयेदुभी          | ८७  |
| मध्ये कुलेक्वरीस्थान व्योम वा तिलकं च वा         | २७  |
| मध्ये शूलं च तत्रेत्यं मध्यभाग त्रिधामजेत्       | १५६ |
| मर्मणां च शत हे ऋषिभर्गुणिता दिशः                | 4×4 |
| मिश्रित वाज्य संकोणं समासव्यासभेदतः              | २९  |
| मुखाग्रे धारयेत्सूत्रं त्रिभहंस्तेस्तु पातयेत्   | १६१ |
| यत्रैव कुत्रचित्सङ्गस्तत्संबन्धे स्थिराकृते      | ७७  |
| यथोक्तः सारशास्त्रे च तन्त्रसद्भावगृह्ययोः       | ६१  |
| याद्वां दक्षिण भागे वामे तद्वत्प्रकल्पयेत्       | ११० |
| या सा कालान्तका देवी परातीता व्यवस्थिता          | ९७  |
| या सा कुण्डलिनी देवी तरञ्जाख्या मतोर्मिणी        | 38  |
| रक्तै रजोभिमंध्यं तु यथाशोभं तु पूरयेत्          | १२३ |
| रन्ध्रविप्रशराग्नीरच लुप्येद्बाह्यान्तरं क्रमात् | १३६ |
| रससंस्येभवेत्पीठं स्वस्तिकं सर्वकामदम्           | १३५ |
| रेखाद्वयं पातयेद् यथा शूलं भवत्यपि               | १६२ |
| लोकस्या नाडिकाहित्वा नेत्राहेदाग्नयः क्रमात्     | १४० |
| वर्तनां च विजानाति स गुरुस्त्रिकशासने            | 48  |
| वस्व द्भुलः प्रकर्तव्यः सूत्रत्रयसमन्वितः        | १०३ |
| विद्गभूतमुनिश्योभबाह्यगर्भे पुरोषु च             | १३७ |
| विद्व वस्गतं कृत्वा शशास्त्रस्यांश्च लोपयेत्     | १४१ |

| मूलक्लोकादिपंक्तिकमः                            | ६०९          |
|-------------------------------------------------|--------------|
| वह्नेनेत्रानली लोप्यो वेदान्नेत्रयुगं रसात्     | १३९          |
| वामामृतादिभिमंख्यः पवित्रेः सुमनारमैः           | १०१          |
| विचित्राकारमंस्थानं वल्लीसूक्ष्मगृहान्वितम्     |              |
| विष्वान्तः कुण्डलाकारा सा साक्षादत्र वितता      | 24           |
| विपृवनस्थेन विन्यामो मन्त्राणां मण्डलोत्तमे     | 88           |
| वेदाश्रायतरूपाणि यदि वा वृत्तमात्रतः            | \$\$\$       |
| वेदाश्चित त्रिहस्ते प्राक् पूवमधं विभाजयेत्     | <b>\$</b> \$ |
| वेदी मध्ये प्रकर्मध्या उभयोध्य षडळळळ            | १०७          |
| विपुल्योत्रगुणं देध्यति प्राकारं चत्रश्रकम      | १२०          |
| व्योमरेखा तु सुसिता वर्त्लाब्जान्तनीलभाः        | 888          |
| शक्तिस्थानगं प्रान्तं प्रान्ते चकत्रयं स्मरेत्  |              |
| शकवारुणदिवस्थारच याम्यसोम्यगतास्तथा             | \$56         |
| धान्तिरूपा कला होषा विद्यारूपा परा भवेत्        | <b>{33</b>   |
| शुक्लेन रजसा शूलमूले विद्याम्बुजं भवेत्         | 96           |
| शुक्लेन ब्यामरेखा स्यात् सा स्थील्यादञ्जलं बहिः | ? 6          |
| शूलदण्डान्तमध्यस्थशूलमध्यान्तगाचरम्             | <b>११९</b>   |
| शलमध्ये च यत्पदां तत्रेशं पजयत्सदा              | •६           |
| शूलमूलगर्न पीठमध्ये खाब्धिसमाञ्चलम्             | 204          |
| शूलयागाः षट् महस्राण्येवं सार्धशतद्वयम्         | 83           |
| धूलाग्रे त्वर्धहम्तेन स्यक्त्वा पद्मानि कारयेत् | 140          |
| शूलं कृष्णेन रजसा ब्रह्मरेखा सिता पुनः          |              |
| श्रीसिद्धायां श्लविधिः प्राक्षेत्रे चतुरश्रिते  | १५५          |
| षड्विस्तृतं चतुर्दीर्घं तदधोऽमलसारकम्           |              |
| षोडशांशे लिखेत्पद्म द्वादशाञ्जललोपनात्          | ७२           |
| सततं मासषट्केन त्रिकज्ञानं समझ्नुते             | 47           |
| समस्तमन्त्रचकाद्यैरेवमादिप्रयत्नतः              | Rd           |
| प्रमीकृत्य ततः सूत्रे ऊर्घ्व द्वे एवमेव तु      | १३०          |
| सतरक्तपीतकुष्णस्तस्पादान् विद्वतः कमात्         | 143          |
| श्रीत०-३९                                       | 68           |
| alitta 44                                       |              |

| सिद्धातन्त्रे मण्डलानां घतं तत्पीठ उच्यते १८<br>सुतीक्ष्णकुटिलाग्रं तदेकं श्रुक्कं प्रजायते ६९ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मुतीक्ष्मकुटिलाग्रं तदेक श्रेज श्रीपत                                                          |
| ~                                                                                              |
| सूत्रद्वयं प्रकुर्वीत मध्यभ्यञ्जप्रसिद्धये २२                                                  |
| सूत्रं पार्श्वद्वये येन तीक्ष्णं स्यान्मध्यशृङ्गगम्                                            |
| स्वस्तिकद्वितयाद्यव्यतया पर्यन्तभेदतः १४९                                                      |
| स्यस्तिकाच्च चतुर्वर्णा अग्नेरीशानगोचराः १३२                                                   |
| स्वस्तिकेनाथ कर्तंक्यं युक्तं तस्याच्यते विधिः  हिद स्थाने गता देव्यस्त्रिकालस्य सुमध्यमे      |

### द्वात्रिशमाह्निकम्

| अनेनाभ्यासयोगेन शिवं भित्त्वा परं व्रजेत्        | १३  |
|--------------------------------------------------|-----|
| अन्तः स्थितः खेचरीयं संकाचाह्या शशास्त्रिनी      | 44  |
| अन्तः।स्थातः खचराय सकाचावया यसा क्र              | २१  |
| अवधूतो निराचारो नाहमस्मीति भावयन्                | 26  |
| बाकाशभावं सन्त्यज्य सत्तामात्रमुपस्थितः          | 84  |
| वागच्छेल्लिम्बकास्थानं सूत्रद्वादशनिर्गनम्       | 86  |
| इति मुद्राविधिः प्रोक्तः सुगूढा यः फलप्रदः       | Ę   |
| इत्येवं बहुभेदेयं श्रीखेचर्येव गीयते             | Ę.  |
| स्कामणी झिगस्येव पश्नां पाशकर्तरा                |     |
| अर्वाश्च क्रुष्ठकालाग्निपर्यन्ते सा विनिक्षिपेत् | 36  |
| एकदण्डं सा विज्ञाय त्रिशूलं खबरं प्रिये          | ४९  |
| विद्युष्ट सा विशेष राज्याम                       | 8 8 |
| एकं सृष्टिमयं बीजं यदीवं सर्वमन्त्रगम्           | १२  |
| एतां बद्ध्वा खे गतिः स्यादिति श्रीपूर्वशासने     | ६३  |
| एवं नानाविधानभेदानाधिरयेकैव या स्थिता            | २७  |
| एवा करिं कुणी देवी ज्वालिनी श्रुणु सांप्रतम्     | २९  |
| गता ज्वालित्यगिनवके तथा चाष्टोत्तरं शतम्         |     |
| एषेव शक्तिमुद्रा चेदघो घावितपाणिका               | 46  |
| कनिष्ठया विदायस्यं तर्जनीभ्यां भ्रवो तथा         | २६  |
|                                                  |     |

#### मुलक्लोकादिवंक्तिकमः 233 करिकुणी कोधना व भैरवी लेलिहानिका कुलकुण्डलिकां बच्चा मणोरन्तरवेदिनीम् 37 खैचरीचकमंजुष्टं मद्यस्त्यजित मेदिनीम् 20 ग्रसमानमिदं विश्वं चन्द्राकंपुटसंपुटे 86 पहीतारं सदा पश्यन् खेचर्या सिद्धधति स्कुटम् 38 चकोभयनिवद्धां तु शाखाप्रान्तावलम्बनीम् 34 चालयेद्वायुवेगेन इत्वान्तर्भ्रकुटी बुधः 26 जिह्वां च चालयेन्मन्त्रो हाहाकारं च कारयेत् 24 तच्च नास्माभिरुदितं नित्कं तदुपयोगिनम् तत्र नत्यदसंयोगादुनमोलनविधायिनी 32 तत्र पूर्णेन रूपेण खेचरोमेव वर्णये 20 तन प्रधानभूना श्रीखेचरी देवनात्मिका तत्र सङ्घादृतं चक्रयुग्मैक्येन भामते 79 तदेवं खेचरीचकल्ढी यद्रपमुल्लसेत् तामां बहुत्वामुख्यस्वयोगाभ्यां नेह वर्णनभ् त्रिशिरोगुद्गरो देवि कायिको परिपठ्यते 40 दण्डाकारं त् त तावन्नयेद्यावस्कखत्रयम् 99 दैवीमंनिषये नत्स्यादलं कि डम्बरैवृंथा दाक्श्रेपाखनेचरा देवी पञ्च हण्डलिनी मता 98 नवच्छिद्रगतं चेकं तदन्तं व्यापकं घ्रवम् 38 नादिफान्तं समुच्चार्यं कौलेशं देहसंनिभम् नादं वे शक्तिसद्गभं सद्वभारकीलिनीपदम् 83 नाहमस्मीति मन्वान एकाभूत विचिन्तयन् 23 पदं सन्त्यज्य तन्मात्रं सद्यस्त्य जित मेदिनोम् 98 परदेहेषु चातमानं परं चातमशरोरतः 30 बिम्बात्समुदयो यस्या इत्युक्ता प्रतिबिम्बता बोधावेशः सन्निधिरेक्येन विसर्जनं स्वरूपगतिः 8 19 भवानमुक्तवा द्रावयन्ति पाशानमुद्रा हि शक्तयः 8R

|                                                  | 86  |
|--------------------------------------------------|-----|
| भूयस्तु कुक्ते लीलां मायापञ्जरवर्तिनीम           | ५२  |
| मानसीयमितस्वन्या पद्माद्या अष्ट मुद्रिकाः        | ₹   |
| मुदं स्वरूपलाभास्यं देहद्वारेण चात्मनाम्         | 2   |
| मुद्रा च प्रतिबिम्बात्माश्रीमद्देश्याख्ययामले    | ६६  |
| यागादो तन्मध्ये तदवसितौ ज्ञानायोगपरिमर्शे        | ₹ ४ |
| यावज्जीव चतुष्कोणं पिण्डाधारं च कामिकम्          | 88  |
| मोन्साधारेति विष्याता श्लम्लात शब्दात            | ३६  |
| वास्त्रातं जातजेनेव तथा शाखाभयान्ततः             | १४  |
| विदार्यास्यं कान्ष्ठाभ्यां मध्यमाभ्या तं नासकाम् | ६२  |
| नीयभैरतमंत्रेयं खेचरा बोधवीधना                   | 48  |
| वषणद्यालुङ च प्राप्य काय गता त्वियम्             | १७  |
| हास्तिवत्यसम्बद्धे अधिष्ठात्। त्रदवत             | 43  |
| क्लीय व ममस्तं ग्रह्महाक्षारसमाकात               | 90  |
| व्यव्यास्या सा हस्तयगममध्याधास्थतमुद्गतम्        | २५  |
| िक्ति रिवः शिवा बोह्नः पक्तुत्वारस पुराहतः       | 89  |
| कामरी गवलीयांग एवं स्यारखचरा।वाव-                | ५६  |
| याच्याम् संस्थानाद्वयोमाख्या खचरा मता            | 80  |
| ससङ्गमिदं स्थानमूमिण्युन्मोलनं परम               | ६१  |
| साहसानुप्रवेशेन कुञ्चितं हस्तयुग्मकम्            |     |
| सूर्पावहटः पदाके हस्ताप्राङ्गिलिराइमिभः          | 48  |
| स्वस्थाने निवृति लब्ब्वा ज्ञानामृतरसात्मकम्      | ३३  |
| द्वादोद्वेगास्मिताकुड्टनिद्वामेथुनमत्सरे         | २२  |
| ह्नादाहुगास्मतामुब्दराज्यात्र प्रतोधयेत          | Y)  |
| हु च्छ्लग्रन्थिभेदै हिच दुद्रशक्ति प्रबोधयेत्    |     |

### त्रयस्त्रिशमाह्मिकम्

| ्र १० ०                                   | K  |
|-------------------------------------------|----|
| अपिनिनऋतिवायवीशमात्भिद्वदिशान्विताः       | 35 |
| अतः पञ्चाद्यदेकातम्यं स्वरव्यक्तिविरूपिता | ,  |
| अयावसरसंप्राप्त एकीकारो निगद्यते          |    |

| मूलक्लोकादिपंक्तिकमः                                    | <b>E</b> ?? |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| अभिन्नं संविदश्चेतच्चकाणां चकवाककम्                     | २९          |
| अर्घीशो भारभतिश्च स्थितिः स्थाणहं रस्तथा                | १०          |
| भानन्देशोमियोगे तु तत्षट्कं समुदाहृतम्                  | २३          |
| इति प्रदिशतं पूर्वम् अर्धमात्रासहत्वतः                  | २७          |
| एक एव चिदाल्मेष विश्वामर्शनसारकः                        | ₹•          |
| कोष्टुको भीममुद्रा च वायुवेगा ह्यानना                   | eq          |
| तच्च प्रकाशं वक्त्रस्थं सुचितं तु पदे पदे               | 38          |
| तथान्तःस्थपरामर्शभेदने वस्तुतस्त्रिकम्                  | २२          |
| तथास्य विश्वमाभाति स्वात्मतन्मयतां गतम्                 | 37          |
| तदामृतचन्ष्कोनभावे द्वादशकं भवेत्                       | ₹8          |
| तनुसेचनम्तींशाः सर्वामृतधरोऽपरः                         | १२          |
| तन्मृत्यूत्साह्यदवर्धनारचे बलसुबलभद्रदावहकाः            | १५          |
| तयोरेव विभागे तु शक्तितद्वरप्रकल्पने                    | 78          |
| तस्यादित उदात्तं तत्कथितं पदवेदिना                      | 46          |
| देवीकान्ततदर्भी दारुकहिलसोमनाथशर्माणः                   | र४          |
| द्वात्रिशदरके सान्तं बिन्दुः सर्वेषु मूर्धनि            | ?9          |
| द्वादशारे तत्सिहिताः षोडशारे स्वराः कमात्               | 16          |
| हचष्टी यहामृतस्तेन युक्ताः पूर्णाभतद्दवाः               | 2.8         |
| परापरा परा चान्या सृष्टिस्थितितिरोधयः                   | ३०          |
| माधवः पडरे चके द्वादशारे त्वमी स्मृताः                  | 6           |
| माहेशो ब्राह्मणी स्कान्दी वेष्णब्येन्द्री यमात्मिका     | 3           |
| विद्वमेकपरामर्शसहस्वात्त्रभृति स्फूटम्                  | રુષ         |
| विश्वा तदोशा हारौद्री वीरनेत्र्यम्बिका तथा              | 2           |
| षकुनिः सुमतिर्नन्दो गोपालश्च पितामहः                    | ٩           |
| शिवदसुमनःस्पृहणका दुर्गो भद्राख्यकालक्च                 | १६          |
| श्रुत्यग्न्यरे स्पूरेते श्रोपीठाच्छन्तयस्त्वेताः        | <b>{9</b>   |
| सिंद्धिर्वृद्धिर्व्यतिलंक्ष्मोर्मेघा कान्तिः सुधा धृति: | Ę           |
| सुप्रभा षोडशो चेति श्रोकण्ठादिकशक्तयः                   | ė           |
| संवतंलकुलिभृगृसितबकखिङ्गपिनाकिभुजगवलिकालाः              | १३          |
|                                                         |             |

### . श्रीतन्त्रालोकः

## चतुस्त्रिशमाह्निकम्

| 25.5                                      | ই |
|-------------------------------------------|---|
| इस्यं क्रमोदितविबोधमहामरीचि०              | 8 |
| कचितोऽयं स्वरूपप्रवेशः परमेष्ठिना         | 4 |
| ततोऽप्याणवसत्यागाच्छाक्तीं भूमिमुशश्रयेत् | 8 |
| यदेतदबह्धा प्रोक्तमाणवं शिवताप्तये        |   |

## पञ्चित्रशमाह्निकम्

| *                                                | 84 |
|--------------------------------------------------|----|
| अतिप्रसङ्गः मर्वस्याप्यागमस्यापबाधकः             | ४३ |
| अताऽस्मिन् यत्नवान् कोऽपि भवेच्छभुप्रचादितः      | ۶  |
| अधाच्यते समस्तानां शास्त्राणामिहं मलनम्          | 36 |
| यनेकागमपक्षेऽपि वाच्या विषयभादता                 | 39 |
| अत्यथा नेव कस्यापि प्रामाण्यं सिद्धवीत ध्रुवस्   |    |
| अन्यस्यामभिशङ्को स्याद् भूयस्तां बहु मन्यत       | 45 |
| अवगस्ति परे तेन न मोक्षाफलभागितः                 | १७ |
| अपेक्षते तत्र मूले प्रसिद्धि तां तथात्मिकाम्     | 8  |
| अवः यापेत्यमेवैतच्छास्त्रनिष्ठानिरूपण स्         | 85 |
| अस्मिन्नं होऽत्यमु हयेव प्रामाण्यं स्यात्तथो दतः | 80 |
| अस्मित्सराज्यमुज्यम् नारा                        | २३ |
| एक एवागमञ्चायं विभुना सर्वदिशना                  | ३० |
| एक एवागमस्तस्मातत्र लौकिकशास्त्रतः               | ३७ |
| एकस्मादागमान्चेते खण्डखण्डा व्यपाद्धृताः         | 88 |
| ततावत्यधिकारो यः सद्रलंभ इति स्फुटम्             | ų  |
| कि करोत किमादत्तां केन पश्यतु कि बर्जन           |    |
| ततश्चांशांशिकायोगात्सा प्रसिद्धः परम्पराम्       | १५ |
| त्त्रपासारम् ।                                   | 34 |
| तदेक एवागमोऽयं चित्रविचत्रेऽधिकारिण              | १६ |
| तयेवाशैशवात्सर्वे व्यवहारधराजुषः                 | 24 |
| तस्मिन्विषयवैविक्स्याद्विचित्रफलदायिनि           | 38 |
| तस्य यत्तत् परं प्राप्य धाम तत् त्रिकशन्दितम्    |    |

| मूलश्लाकादिपंत्तिकमः                                | 684        |
|-----------------------------------------------------|------------|
| तेनासर्वज्ञपूर्वत्वमात्रेणेषा न सिद्धचित            | <b>१</b> ३ |
| धर्मार्थंकाममोक्षेषु पूर्णापूर्णादिभेदतः            | 28         |
| न च काप्यत्र दोषाशाशङ्कायाश्च निवृत्तितः            | 25         |
| न प्रत्यक्षानुमानादिबाह्यमानप्रसादतः                | ۷          |
| न मृदभ्यवहारेच्छा पृंसो बालस्य जायते                | 4          |
| पच्यतो जिल्लतो बार्डाप स्पृशतः संप्रसीदति           | É          |
| पुष्पे गन्धस्तिले तैलं देहे जीवो जलेऽमृनम्          | ३४         |
| प्रसिद्धिमनुसन्धाय सेव चागम उच्यते                  | 7          |
| प्राच्या चेदागता सेयं प्रसिद्धिः पौर्वकालिको        | १०         |
| बाल्यापायेऽपि यद्भानतुमन्तमेष प्रवर्तते             | ?. ८       |
| भोगापवर्गतद्वेतुप्रसिद्धिशतशाभितः                   | 88         |
| मातुः स्वभावा यत्तस्यां शङ्कृते नेष जानुचित्        | ₹•         |
| मूलं प्रसिद्धिस्तन्मानं सर्वत्रैवेति गृह्यताम्      | 88         |
| यथा च तत्र पूर्वस्मिन्नाश्रमे नोत्तराश्रमात्        | २९         |
| यथेकत्रापि वेदादी तत्तदाश्रमगामिनः                  | 26         |
| ययोध्वीधरताभाक्सु देहा ङ्गेषु विभेदिषु              | \$5        |
| यावत् शिवता नास्य तावस्स्वात्मानुसारिणीम्           | 21         |
| स्रोकिक वेदिक साङ्ख्यं योगादि पाञ्चरात्र <b>कम्</b> | २६         |
| श्रीमत्कालीकुले चोक्तं पञ्चस्रोतोविवजितम्           | 33         |
| सर्वज्ञरूपे ह्येकस्मिन्निःशङ्कं भासते पुरा          | १२         |
| सिद्धान्ततन्त्रशाक्तादि सर्वं ब्रह्मोद्भवं यतः      | २७         |
| सांख्यं योगं पाड्चरात्रं वेदांश्चेव न निन्दयेत्     | 38         |
| स्वायत्तत्वे तयोर्ध्यक्तिपूर्गे कि स्थात्तयोगंतिः   | 3          |
| हुन्त चेतःप्रसादोऽपि योऽसावर्थंविशेषगः              | 9          |

#### श्रीतन्त्रालोकः

## षट्त्रिशमाह्निकम्

| C - deferre                                                 | 5.8 |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| अतहचार्धचतस्रोऽत्र मठिकाः संततिकमात्                        | १५  |
| <b>अध्यु</b> ष्टमंति <b>तस्रोतःसारभूतर</b> साहृति <b>म्</b> | 23  |
| आद्यस्य चान्वयो जज्ञे द्वितीयो दुहित्कमात्                  | १६  |
| उक्तायातिरुपादेयभावी निर्णीयतेऽघुना                         |     |
| एतेस्ततो गुरुः कोटिमात्रात् पाद' वितीर्णवान्                | •   |
| खण्डंरेकान्निविश्या विभक्तं तदभूततः                         | 9   |
| गहनेशांडव्जजः शको गुरुः कोटचपकर्षतः                         | 7   |
| तेषां क्रमेण तन्मच्ये भ्रष्टं कालान्तराद्यदा                | 2.5 |
| तथा क्रमण तत्मध्य अ०८ कालाताराज्य                           | \$5 |
| त्र्यम्बकामर्वकाभिरूपश्रीनाया अद्वये द्वये                  | ٩   |
| देग्योऽत्र निरूप्यन्ते क्रमशो विस्तारिणैव रूपेण             | 6   |
| पादो मूलोद्धारावुत्तरबृहदुत्तरे तथा कल्पः                   | ¥   |
| लारं च बामनादिभ्यः पदिधि भागवाय प                           | १०  |
| रामाच्य लक्ष्मणस्तस्मात् सिद्धास्तेभ्योऽपि दानवाः           | ,   |
| श्रीसिकादिविनिदिष्टा गुर्शभइच निरूपिता                      |     |
| सिहायाधं ततः शिष्टादृद्धो भागो विनताभुवे                    | 9   |
| स्वर्गादधं रावणोऽय जहे रामोऽधंमप्यतः                        | ş   |

### सप्तत्रिशमाह्निकम्

| C                                       | 89    |
|-----------------------------------------|-------|
| अन्ये पितृव्यतनयाः शिवशक्तिशुम्राः      | ६९    |
| अन्योऽपि कह्वन जनः शिवशक्तिपातः         | ७९    |
| अम्बाभिधाना किल सा गुरुं तें            | २६    |
| अशेषतन्त्रसारं तु वामदक्षिणमाश्रितम्    | 190   |
| आचार्यमध्यर्थयते सम गाढं                | Ęo    |
| आनन्दसंततिमहार्णवकर्णधारः               | 86    |
| आल्होलनोद्दितमनोहरबीरनादैः              | 88    |
| अर्जामुद्रशे यतः सर्वमापं मायोदरस्थितम् | • • • |

| म्लक्लोकादिपंक्तिकमः                          | ६१७        |
|-----------------------------------------------|------------|
| इस्यं गृहे वस्सलिकावितीणें                    |            |
| इत्यं दददनायासाञ्जीवन्मृक्तिमहाफलम्           | ८२         |
| इदमभिनवगुप्तप्रोम्भितं शास्त्रसारं            | ३२         |
| उक्तनीत्येव सर्वत्र व्यवहारे प्रवर्तिते       | 64         |
| उचदगौराङ्करविकसितै: श्यामरक्तै: पलाशे०        | \$         |
| उपोद्धलनमाप्यायः सा हि वेद्यार्थभासिनी        | Rd         |
| कब्वंशासनवस्त्वंशे दृष्ट्वापि च समुज्झिते     | २०         |
| एतद्विपयंगाद्गाह्मनवश्य शिवशासनम्             | ٩          |
| पने गेनाराजितिका                              | १४         |
| एते सेवारसविरिचतानुग्रहाः शास्त्रसारः         | ६३         |
| कथिता साधकेन्द्राणां तत्तद्वस्तुप्रसिद्धये    | २३         |
| कन्याह्वयेऽपि भुवनेऽत्र परं महीयान्           | ३ ७        |
| क्षयं कर्मस्यितिस्तद्धदशङ्काद्भेरवस्वतः       | <b>*</b> 3 |
| जिज्ञासुस्तत एवेदमवधारियतुं क्षमः             | 3 8        |
| तज्व पञ्चिवधं प्रोक्तं शक्तिवैचित्रयचित्रितम् | १६         |
| तच्च यस्सर्वसर्वज्ञदृष्टं तच्चापि कि भवेत्    | 184        |
| सत्रापि च त्रिदिवभोगमहाघंवर्षं०               | 34         |
| तदवरयग्रहोत्रक्ये शास्त्रे स्बांशोपट्रेशिन    | 3          |
| तद्बालमित्रमथ मन्त्रिमुतः प्रसिद्धः           | ĘĘ         |
| तमय ललितादित्यो राजा निजं पुरमानयत्           | 39         |
| तस्मिन् कुबेरपुरचारिस्तांशुमीलि॰              | 42         |
| तस्य स्नुषा कर्णबधूर्वितघू०                   | 38         |
| तस्यात्मजश्चुखलकेति जने प्रसिद्धः             |            |
| तस्यात्मजोऽभिनवगुप्त इति प्रसिद्धः            | 48         |
| तस्यान्वये महति कोऽपि वराहगुप्त॰              | 4 8        |
| तस्यापि परमं सारं मालिनोविजयोत्तरम्           | ५३         |
| तस्याभवत् किल पितृव्यवधूर्विधात्रा            | 54         |
| तारुप्यसागरतर्ज्नुभरानपोद्ध                   | ७३         |
| त्रिनममहाकोपज्वालाविलीन इह स्थितो             | 44         |
| व व व व व व व व व व व व व व व व व व व         | ×3         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| वियम्बकप्रसरसागरकायिसोमा०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १७         |
| क्राह्महराधा स्रोतः पञ्चकं यत्तताऽच्यलाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १५         |
| च्याची मध्य हो स्थान स्था स्थान स्था | ४२         |
| नार झारणकान्ति पाण्डुविकचद्बल्लावदातण्यापण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36         |
| िक कोएआस्त्रसदनं किल मध्यदेश <b>ः</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99         |
| केत प्रमाणागेदिदान शेवमेवागम श्रयत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३६         |
| वाककर्मभोगिपश्तोचित भोगभाजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46         |
| वित्रा स शब्दगहने कृतसंप्रवेश॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96         |
| भक्ताल्लसरवलकतां स्फ्टमङ्गभूषां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>5</i> 8 |
| भूरादिसप्तपुरपूर्णतमेर्पा तिसमन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42         |
| भागापवर्गपरिपूरणकल्पवल्ली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60         |
| भ्राता तदीयोऽभिनवस्य नाम्ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 94         |
| भ्रातापि तस्या शशिशुभ्रमोले॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38         |
| मण्डलं सारमुक्तं हि मण्डश्रुत्या शिवाह्वयम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| मन्त्रो विद्येति तस्माच्च मुद्रामण्डलगं द्रयम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,8        |
| मयेतत्स्रोतसां रूपमनुत्तरपदाद् ध्रुवात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30<br>40   |
| माता परं बन्धुरिति प्रवादः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| मूर्ता क्षमेव करणेव गृहीतदेहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98         |
| यतस्तस्माद्भवेत्मवं वीठे पीठेऽपि वस्तुतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २२         |
| यन्कान्तानां प्रणयवचिस प्रौढिमानं विभत्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RR         |
| यन्कान्ताना प्रगयन गर्भ गर्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88         |
| यत्र स्वयं शारदचन्द्रशुभा<br>यथा खगेश्वरोभावनिःशङ्कृत्वाद्विषं वजेत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X          |
| यथा समस्य रामामान के राज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9          |
| यथा घराघरप्रोक्तवस्तुतस्वानुवादतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २          |
| यथा लीकिकदृष्टचान्यफलभाक् तत्प्रसिद्धः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4          |
| यदार्षे पातहेत्वतं तबस्मिन्वामशासने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤          |
| यदुक्ताचिकसंवित्तिसिद्धवस्तुनिरूणात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २९         |
| महिम्हकाले च गरुणा निविकलप प्रकाशितम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (90)       |
| यामग्रो वयसि भर्तृवियोगदोनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |

| मूलक्लोकादिपंक्तिकमः                              | ६१९ |
|---------------------------------------------------|-----|
| रोधःप्रतिष्ठितमहेश्वरसिद्धलिङ्ग                   | 40  |
| विक्षिप्तभावपरिहारमधो चिकीर्षन्                   | ७२  |
| श्रोचन्द्रशमंभवभक्तिविलासयोगा०                    | ६२  |
| श्रीमत्वरं प्रवरनाम पुरं च तत्र                   | 8'3 |
| श्रीमदानन्दशास्त्रादौ प्रोक्तं च परमेशिना         | १०  |
| श्रीमदानन्दशास्त्रादी प्रोक्तं भगवता किल          | 28  |
| श्रीशोरिसंज्ञतनयः किल कर्णनामा                    | દ્ધ |
| षट्त्रिंशता तत्त्वबलेन सूता                       | 33  |
| षडधंशास्त्रेषु समस्तमेव येनाधिजग्मे विधि मण्डलादि | 23  |
| स तिन्तबन्धं विदधे महायं                          | 44  |
| स तन्मयीभूय न लोकवर्तनी०                          | 40  |
| सन्तोऽनुगृह्णीत कृति तदोयां                       | 68  |
| संपूर्ण चन्द्रविमलबुतिवीरकान्ता                   | ४९  |
| सर्वो लोकः कविरथ वृधो यत्र शूरोऽपि वाग्मी         | ४६  |
| मिद्धान्ते कम बहुलं मालमायादिरूपिनम्              | २७  |
| साऽनुगृहोतुमय शाभवर्भाक्तभाजं                     | 88  |
| सोऽन्यःच शांभवमरोचिचयप्रणस्यत्                    | 63  |
| साऽध्यभ्युपागमदभोष्मितमस्य यद्वा                  | ७१  |
| स्थाने स्थाने मुनिभिर खिलैश्चिकरे यन्निवामा       | 80  |
| स्वल्पर्ण्यं बहुबलेशं स्वप्रतीतिविविज्तिम्        | 3/  |

# उद्धरणश्लोकाविपंक्तिक्रमः

## त्रिशमाह्निकम्

|                                            | वृष्ठाङ्काः |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>उ</b> त्ररणाद्यपंक्तयः                  | २९          |
| अधारान्तं न्यसेदादो प्राणं विन्दुगुतं पुनः | २६          |
| वर्षाक्षरदयं चास्या जातव्य तत्त्ववादाम-    | 80          |
| अविवासावतो देवि शक्तेः गृद्धात्मना सह      | 48          |
| इत्येषा कथिता कालरात्रिममानकुन्तन।         | ફ <b>ષ</b>  |
| क्रमा बद्धिस्मिष् कार्याकार                | 86          |
| क्र दक्षिणजानस्यं द्विषा कृत्वा समन्तवः    | 80          |
| एक स्पत्रया जेयावाधाराधेययागतः             | २६          |
| एवं परापरा देवी पदाष्टकविभूषिता            |             |
| कण्ठाणं च त्रिशूलं च नेत्रे परत उद्धरेत    | 28          |
| कपालं चैव तस्यान्ते स्वराधेन विविजतम्      | ४५          |
| कवाल चव तस्यापा रचरान सम्मन्दरि            | १७          |
| कारणक्रमयोगेन शास्त्रेऽस्मिन् सुरसुन्दरि   | ५३          |
| कालं सर्वगतं चेव दारणाकान्तमस्तकम्         | 4           |
| कसरेषु भकारान्ता हं हां हि हीं च हूं तथा   | 76          |
| क्रमेणेतास्तु विन्यस्य पेकारे प्रियवादिनी  | १९          |
| क्षेपमाक्रमण चेव चिदुद्बोधं च दोपनम्       | 28          |
| क्षेपस्तु कथितो बिन्दुराकान्तिनीद उच्यते   | 88          |
| गायत्री पञ्चमा कृत्वा शुक्रया तु समन्वितास | 88          |
| ग्रन्थकोटिसहस्राणामेतत् सारं विचिन्तयेत्   | 86          |
| चामण्डा परमाशक्तिरम्बिका च तताद्वरत्       | 48          |
| जीवमादिदिजाहर्दं शिरोमालादिसंयुतम्         |             |
| जीवा दोर्घस्वरैः षड्भिःः पृथग्जातिसमन्वितः | ४३          |
| चीनः पाणस्य                                | ४२          |

#### उद्धरणक्लोकादिपक्तिकमः ६२१ ''''जीबः सहचतुर्दशः 83 ज्ञानशक्तिस्तु कण्ठस्था दहनीं केवलां न्यसेत् 84 ज्ञेयाः सप्तेकादशाणी एकार्धाणंद्वयान्विता २७ णेकारे यन्त्रलेहा तु वकारे वशकारिका 26 ततक्चंव कमायाता मकारे राक्षमी तथा 219 तद्वन्नासापयोग्यां तु कल्प्यौ विष्णुप्रजापती 42 तिलकेन समाकान्तं सर्वसिद्धिप्रदायकम् 42 दन्त । इत्सया द्वितोयं तु वामपादं तथैध च 42 द्विधायोज्य ज्ञानशक्या युक्ता शूलं समुद्धरेत् 88 "" • • • • नादे वाच्यः सदाशिवः 38 नितम्बं क्षीरयुक्तं तु शिरोमालातृतीयकम् 28 ··· निमेषोऽन्तः सदाशिवः 28 नैत्रत्रयं तु देवस्य आख्यातं तव सुत्रते नेत्रं देव्या भवंदतनमृत्युञ्जयकरं परम् पञ्चधा हृदयं चास्य आदिवणं तु यत्स्मृतस् पयोन्विता तु तां कृत्वा अम्बिका पयसा युता 84 परापराञ्जसंभूता योगिन्योऽटी महाबलाः २७ पराशक्तिस्तु सावित्र्या इच्छ्या च नियोजितः οĘ पवनं नवमे युक्तं तस्मात्सप्तममेयुतम् 43 पुनरेन्द्रं महाबीजमध्टाविंशतिमं शुभम् 38 पूतना शूलदण्डस्तु कपालं नाभिरेव च 40 प्रजाशक्तिसमारूढा फेब्ह्यारी तु कपालिनीम् 80 प्रणवे भैरवो देवः काणकायां व्यवस्थितः २७ प्रणवं कण्ठवणं च दक्षजानुनियोजितम् 86 प्रणवं शूलवणं तु कर्णपूरेण भूषितम् 88 """"""विन्दुश्चैवेष्वरः स्वयम् 24 मकारे मारणी प्रोक्ता भीकारे च शिवा स्मृता 25 महाकालो पयोयुक्ता मायाशक्त्या तु पूतना

88

| महापाश्यतं स्यातं सर्वासिद्धिविनाशनम्           | 80         |
|-------------------------------------------------|------------|
| मान्तान्तं तु सिबन्दुञ्च सरेफं भैरवाकृति        | 58         |
| मायया तु समायुक्ता मोहिनी आम्बिकायुता           | 84         |
| या सा सङ्क्षिणी देवी परातीता व्यवस्थिता         | 48         |
| युक्तं च सर्वतः कुर्याद्वामश्रवणभूषणे           | 88         |
| रकारे रक्तनेत्री तु युकारे चण्डरूपिणी           | २८         |
| रेकारे स्वष्ट्रख्पा तु ह्री:कारे व्याघ्ररूपिका  | २७         |
| रेतोवहा च हुंकारे घोकारे निर्भया स्मृता         | 26         |
| वकारे वर्धनी चेव हेकारे हिमशीतला                | २८         |
| विह्निख्पा रकारेण तेजोरूपा रकारजा               | २८         |
| वागोशो केवलं गृह्य नितम्बं तु समालिखेत्         | <b>ጸ</b> ጸ |
| वायुवेगा तु परमा शिखिनो पयसा युता               | ४६         |
| वारणं च परं बीजमिन्नबीजेन भेदितम्               | 24         |
| विज्ञेयार्च महादेवि दीर्घमुक्ता सिबन्दुकाः      | 48         |
| शताधींच्चारयोगेन जायते मुध्नि वेदना             | 48         |
| शिखिनी केवलादार्या त्रिशलं दण्डसंयुतम्          | ४६         |
| शिखिनीं केवलां दधाज्जयन्तो दण्डसंयुता           | 64         |
| जक्रया मस्तकोपेता हृदयं केवलं ददेत्             | 80         |
| षड्विशकं परं बीजं रेफयक्तं सिबन्दुकम्           | 58         |
| महाव: कालकार्षणी                                | ष्य        |
| मकावादं तताद्वत्य जिल्लाणेन शिखा युता           | 86         |
| महत्त्ववराम् शत्मकमहावायसी धर्धाततनुम्          | લુક        |
| सोमारसन्तममुद्धत्य नववणा कुलश्वरा               | 20         |
| स्थापनं व्यापिनी प्रोक्ता संवित्तिः समना स्मृता | 20         |
| हंकारे हतवहारूया हःकारे वरदीयका                 | 81         |
| वस्त्राण नितम्बाण दक्षजान्गतं प्रिये            |            |

#### उद्भरणश्लोकादिपंत्तिकमः

६२३

## एकत्रिशमाह्निकम्

| अय मण्डलसद्भावः संक्षेपेणाभिषीयते                                | 240         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| अधुना मण्डलं पीठं कथ्यमानं श्रुणु प्रिये                         | 93          |
| अष्वमेधसमायुक्तं मण्डलानां शतं मतम्                              | 90          |
| अष्टाङ्कं तु वैपुल्यम् "" ""                                     | 880         |
| एता एव तु गलिते भेदप्रसरे क्रमशो विकासमायान्त्यः                 | 866         |
| तन्मध्ये तु परा देवी दक्षिणे च परापरा                            | १४१         |
| तेषां नामानि वक्ष्यामि श्वणुष्वेकाग्रमानसा                       | 9,8         |
| त्रिशूलेऽत्र सप्तारे *** ***                                     | <b>१</b> १६ |
| द्विकरं पञ्च तद्भागाः पञ्चपीठितरोहिताः                           | १३२         |
| पञ्च तद्भागाः पद्मपार्ठातरोहिताः                                 | १०३         |
| पद्मत्रय्यौनमनसी तदिदं स्यादासनत्वेन                             | ११९         |
| पिंचमं विवृतं कार्यम् *** ***                                    | १२२         |
| पीठं रेखात्रयोपेतं सितलोहितपीतलम्                                | १७०         |
| प्रधाने हि कृतो यत्नः फलवान् भवति                                | ९३          |
| भगवन् मातृचकेश उन्मनाश्रयदायक                                    | १५८         |
| मध्यशूलं त्रिशलं नवशूलं तथैव च                                   | 94          |
| महाब्योमेशलिङ्गस्य देहधूपं समर्पयेत्                             | १५९         |
| या सा सङ्क्षिणो देवी परातोता व्यवस्थिता                          | १४१         |
| वद विघ्नीघशमनमाप्यायनकरं महत्                                    | १५८         |
| विद्यामायाप्रकृतित्रिप्रकृतिकमध्यसप्तकारमिदम्                    | 23          |
| शूलानि स्युः षट् सहस्राण्यूनं सार्धशतद्वयात्                     | ११६         |
| सूचितं सर्वतन्त्रेषु न चोक्तं परमेश्वर                           | 846         |
| सेष दाशरथी रामः *** ***                                          | १६५         |
| स्वास्तकशूला <b>ब्जनयदुर्गमशिव</b> शास्त्रनिर्व <b>चनचञ्</b> चुः | १७८         |
| हाहारावा महारावा घोरघोषा भयङ्करी                                 | १०९         |
| हाहारावं घनं रुद्धं समयं चिश्रकण्टकम्                            | 98          |
| हृद्यं शक्तिसत्र त · · · · · ·                                   | 243         |

#### श्रीतन्त्रालोकः

## द्वात्रिशमाह्निकम्

| अञ्जुलीन्यासभेदेन करजा बहुमार्गगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 465 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A SOLICAL CONTRACT OF ASSOCIATION OF | 284 |
| इच्छाज्ञानिकयापूर्वी *** ***<br>इत्याशयेन मुद्रा मोचयते पाशजालतोऽशेषात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १८४ |
| इत्यासमा नुस्रा नायस्य व्यास्त्र स्टेसरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २२३ |
| एकं सृष्टिमयं बीजमेका मुद्रा च खेचरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 219 |
| एषु स्थानेषु सञ्चारान्मानसी परिपठ्यते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 268 |
| करकायविलापान्तःकरणानुप्रवेशतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 718 |
| खमनन्तं तु मायास्यं "" **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | V 4 |
| स्रेचर्याः परिवारस्तु अष्टो मुद्राः प्रकीतिताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २१८ |
| जन्मास्ये नाडिचकं तु *** ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २१० |
| ध्येयतन्मयता मुद्रा मानसी परिकोर्तिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १९० |
| पञ्च मुद्राधरं चेतद् वतं सिद्धनिषेवितम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १९० |
| पद्मं शूलं तथा चक्र शक्तिदंण्डं सवज्यकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २१८ |
| पद्म हुत्यद्ममेवात्र शूलं नाडित्रयं प्रिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २१७ |
| प्रतिबिम्बोदयो मुद्रा *** ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १८१ |
| बिन्दुदेशोद्भवं दण्डं वज्रं चित्तमभेदकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २१७ |
| भुद्रा बिम्बोदयो नाम्ना "" ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १८२ |
| मूले तु शाक्तः कथितो बोधनादप्रवर्तकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २०४ |
| मूल तु सारक नामसा मान्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २१५ |
| मोचयन्ति महाघोरात्संसारमकराकरात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 925 |
| याभिः संरक्षितो मन्त्री मन्त्रसिद्धिमवाप्नुयात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 868 |
| योग क्रियां च चयी मुद्रयति तदेकरूपतया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 160 |
| शुद्धाशुद्धाध्वभिदा द्विगह्नरं मुद्रयत्यशेषजगन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| क्रीकेन रीमतन्त्रप्रतिम्हांसम्हिम्बिचदावेषाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २२१ |

#### उद्धरण श्लोका दिएं सिक्स ६२५ त्रयस्त्रिशमाहिकम् अघोराद्यास्तथाष्टारे अघोर्याद्याश्च देवताः 737 अघोरा परमाघारा घोरखपा तथा परा 355 अमृताङ्गोऽमृतवपुरमृतोद्गार एव च 734 अमृतोऽमृतपूर्णंश्च अमृताभोऽमृतद्रवः 734 आग्नेय्यादिचतुष्कोणे ब्राह्मण्याद्यास्तु वा प्रिये २३९ उमाकान्तोऽर्धनारीशो दारको माञ्जली तथा २३६ एकमात्रा भवेद्घरवो त्रिमात्रो दोर्घ उच्यते 388 एकवारो यामलोऽय त्रिशक्तिश्चतुरात्मकः २२९ एतं यानिसमुद्भूतारचतुरित्रशस्त्रकीतिताः 255 एवं यावरसहस्रारे निःसंस्यारेऽपि वा प्रभुः 230 ••• •• बर्ताबशतिके श्रुण २३९ जयरच विजयरचेव जयन्तारचापराजितः २३७ जयमूर्तिर्जयोत्साहोजयदोजयदर्धनः २३७ तदेव त्रितयं प्राहुर्भेरवस्य परं महः 283 तन्मृतिरमृतेशश्च सर्वामृतधरस्तथा २३५ परमानन्दसुधानिधिवल्लसदिप बहिरशेषमिदस् 255 परसंविदद्वयात्मकतत्त च्चकानुसन्धिबन्ध्रुरितः 797 पिबनी चाष्टमी प्रोक्ता ... ... 236 बलावहरू बलवान्बलदाता बलेश्वरः २३७ महाकालो द्विरण्डश्च च्छगलाण्डः शिखी तथा ३इ६ विश्वा विश्वेश्वरी चैव हारौद्री वीरनायिका 236 • • • सद्योजातस्तथा परः २३४ सुमनाः स्पृहणो दुर्गो भद्रकालो मनोऽनुगः 736 संवर्ती लकुलीशस्य भृगुः श्वेतो बकस्तया २३६ श्री० त०-४०

#### श्रीतन्त्रालोकः

## **ब**तुस्त्रिशमाहिकम्

|                                                                                    | 546 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| श्रीमद्गुरुवदनोदितसदुपायोपेयभावतत्त्वज्ञः                                          | २५३ |
| सुशिवः शिषाय भूयाद्भूयोभूयः सतां महानादः<br>संवित्तिफलभेदोऽत्र न प्रकल्यो मनोषिभिः | २५८ |

### पुरुषचिश्वमाह्निकम्

|                                                                        | २८९         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| अदुष्टविग्रहायातं शिवास्परमकारणात्                                     | ३०१         |
| अन्त मार्रावबोधेकपरवाङ्मयवर्णकः                                        | 248         |
| ज्ञानं वैग्रयमेश्वर्यं योगज्ञाने प्रतिष्ठितम्                          | 40,0        |
| नदनुग्रहयोग्यानां स्वे स्वे विषयगोचरे                                  | 268         |
| तदेवापररूपेण शिवेन परमात्मना<br>तस्मात्मपूर्णसंबोधपराद्वेतप्रतिष्ठितम् | २७९         |
| धर्मनैकेन देवेशि बद्धं ज्ञानं हि लोकिकम्                               | २९१         |
| निख्लागमार्थवीथीपियकतया पृथुपदारोहः                                    | ३०६         |
| निखलागमाथवाथापायनातमा नृतु । । । ।                                     | २६३         |
| प्रयन्नेकमद्रष्टस्य दर्शने तददर्शने                                    | 260         |
| पुरुषाच्चातिमार्गाख्यं निर्गतं तु वरानने                               | -69         |
| पुरुवार्थं विचार्याशु साधनानि पृथक् पृथक्                              | 5 3 5       |
| व्यमिद्धिरागमो लोके                                                    | 578         |
| बुद्धितस्त्रे स्थिता बीदा                                              | २९१         |
| बाद्धमारहतं चेव वैराग्येणेव सुवते                                      | 296         |
| सम्बोदिनाम्द चित्रं विश्वं यत्रास्तमात प                               | २६१         |
| यः किल तैस्तैर्भदेरशेषमवतार्य मातृकासारम्                              | 266         |
| लाकातीनं च तज्ज्ञानमतिमागंमिति स्मृतम्                                 | <b>~</b> 92 |
| क्रीककादिरहस्यान्त्वास्त्रामश्रराहणा                                   | 263         |
| लीकिके व्यवहारे हि सदृशी बालपण्डिती                                    | 79.         |
| ्रेट ेटि विद्यात सद्याजाता।द्वापपपप                                    |             |

#### उद्धरणश्लोकादिपंक्तिकमः ६२७ विमर्श आगमः सा सा प्रसिद्धिरिवगीतिका २७३ शास्त्रायों लोकिकान्तोऽस्ति सप्तित्रशे परे विभी 308 सजातोयप्रसिद्धयेव सर्वो व्यवहृतिकमः 7194 सिद्धातन्त्रमिदं देवि यो जानाति समन्ततः 309 षट्त्रिशमाह्यकम् अध्युष्टमंतिकममंक्रान्त**रहस्यसंप्रदायेण** ३२३ अवाध्यार्धं ततः शुक्रो बलिनन्दस्तदर्धकम् 593 अंगां नक्तकमेण स्फुटनवनी ग यतः समस्तमिदम् 00 उद्घारं द्विग्णं विद्वि चतुर्द्वी तूत्र रं मनम् 318 एवम्चरनन्त्रं स्यात्कथितं मूलभैरवे 378 एवं तन्त्रविभागम्तु मया स्यातः सुविस्तरात् श १७ कलाः सहस्रमञ्चातस्त्वपराया यशस्त्रीन 354 कल्यः स्कन्दं वराराहे समामारकययामि ते 334 खण्डेरेकानविशेम्त् प्रभिन्नं श्रवणाधिभः 388 तना विभोषणे प्राप्तं तस्माद्दाशरिष गतम् 383 तत्र वृहस्पतिः श्रामांस्ति स्मन्व्याख्यामयार्भे 3?? नदा तस्य नु यच्छेपं नत्सवं दुष्टचेनसा इ१इ तदा सा संहिता जेया सिद्धयागाध्वरे मते 7.9 तदेवनागनं मर्त्यं भूवनाद्वासवस्य तु 3 . 3 दक्षरचण्डो ह रश्चण्डो प्रमया भीममन्थनौ 717 पादो मूलं तथाद्धार उत्तरं बहर्त्तरम् - 14 विनामहेन इन्द्रस्य इन्द्रणासि बृहस्पतेः 268 भैरवाद् भैरवीं प्राप्तं मिद्धयाग इवरीमतम् 309 वदा बृहोत्तरं तु स्यादमृताक्षारवर्जनात् ३१६ लकुलोशादनन्तेन अनन्ताद्गहनाधिपम् YOF लक्षार्धं तु महानागः पातालं पालयन् प्रभुः

323

#### ६२८

#### श्रोत्रन्त्रालोकः

| क्रिक स्टब्स्                                                                   | 386 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| विभोषणेन रामस्य रामेणापि च लक्ष्मणे                                             | 3?? |
| बोधं कुमारिकादीपे भविष्यति गृहे ""                                              | 312 |
| श्रुत्वा तन्त्रमिदं देवि गता योगेष्वरीमतम्                                      | 386 |
| सिद्धेभ्यो दानवा हस्या दानवेभ्यरच गृह्यकैः                                      | 386 |
| सप्राप्तं भेरवादेशासपसोग्रेण भैरिव<br>संवर्ताचेस्त् वीरेशेर्द्वा पादी चावधारिती | 383 |

### सप्तित्रशमाहिकम्

| ्र के संग्रह्में हि जारते                 | 3/3             |
|-------------------------------------------|-----------------|
| गुचीना श्रीमता गेहे यांगभ्रव्हों हि जायते | 784             |
| सद्तिविश्वतस्य गंपूर्णबोधा यद्भैरवो भवेत् | ३८३             |
| अथवा यागिनामेव जायते घीमतां कुले          | ३३२             |
| नातमा ज्ञातव्यो मन्तव्यः                  | 384             |
| इति सप्ताधिकामेनां त्रिशतं यः सदा बुधः    | 390             |
| एतत्सप्तित्रशं किलाह्निक जयरथेन निरणायि   | ३८३             |
| तत्र तं बुद्धिसंयोगं लगते पौवंदेहिकम्     | ३८३             |
| पूर्वाभ्यासन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सन्    | = 63            |
| प्रसङ्गाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धिकल्विषः  | 324             |
| यन्मयतयदमिखलं परमोपादेयभावमभ्येति         | ३३ <sup>⋖</sup> |
| विद्याशरीरसत्ता मन्त्ररहस्यम्             |                 |

## विशिष्टशब्दाविक्रमः

| क्षांच्याः                 |                | पृष्ठाङ्काः         |
|----------------------------|----------------|---------------------|
| मकुलाधारः                  | ****           | २०५                 |
| अक्षेत्वरः                 | ****           | १९०                 |
| अविन:                      | 000            | 88                  |
| <b>अ</b> ग्निप् <b>रनी</b> | 6100           | र३९,                |
| अधोरा                      | 01990          | 74                  |
| अघोयदियः                   | 6400           | २३८                 |
| अषोर्याचाः देखाः           | 8000           | १६६                 |
| म ज़ुवक्त्रस्              | 0000           | थह                  |
| अञ्जारः ( उदानविह्नः )     | <b>*</b> = 0 * | 344, 3 <b>5</b> 5   |
| <b>म</b> तिप्रसङ्गः        | 400            | ३०३                 |
| अधिकृतिः                   | 000            | 346                 |
| अधोधाबितपाणिका             | ***            | 770                 |
| अन्जूद्वयम्                | 000            | 88                  |
| <b>अनाहतपदव्याप्तिः</b>    | 1600           | १५१                 |
| अनुत्तरपदम्                | 4+6+           | इंकर्               |
| अनुसरं फलस्                | ***            | ३३०                 |
| अनुस्वार <b>विसगॅ</b>      | ***            | 4                   |
| अन्तरवेदिनी                | ***            | २०३                 |
| अन्तःस्योष्मसमायोगः        | 0.000          | - २४३               |
| अन्योन्यासङ्गः             | 0000           | ११२                 |
| अन्यथासिद्धिः              |                | २६९                 |
| अन्वयव्यतिरेकभाक्          | ***            | 759,700             |
| अन्वय <b>-</b> यतिरेकी     | fire 6 g       | <b>२६४,२६</b> ५,२६६ |
| अपपाठः                     | ****           | १४५                 |
|                            |                |                     |

| ६३०                     | श्रीतन्त्रालोकः |                         |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|                         | -0.0            | २३                      |
| भपरात्मकः मन्त्रः       | ***             | 685                     |
| अपरा प्रतिष्ठा          | • • •           | ६२                      |
| लभवाभवः                 |                 | 34                      |
| अभिचार:                 | 8 4 4 0         | २५८                     |
| अभ्युपायनिरपेक्षता      | p = 4.0         | <b>३२,४१</b>            |
| बमृतं                   | ****            | 38                      |
| अमृतमध्यस्यः            |                 | १२२                     |
| अमृनाम्भोभवारिः ( कमलम् | )               | 38                      |
| अमृत तेजोमालिन स्वाहा   | 4.0.            |                         |
|                         |                 | 84,84,86                |
| अम्बिका                 | 800             | 88                      |
| अम्बु                   | n d 5           | १७२                     |
| अरा                     | 9000            | २०३                     |
| अरावक रावः              | 6000            | २७                      |
| अरु-धन्ती               |                 | ३०२                     |
| अर्थवादः                | a * *           | \$ \$ \$ \$ \$ 9 GK     |
| अर्धचन्द्राकारः         | g-no-07         | 298                     |
| अवघूतः                  | 4774            | 80                      |
| अविनाभावः               | 4000            | 38                      |
| अविनाभावयोगः            | B * *           | २६५                     |
| सदिनाभावावसायः          |                 | 244                     |
| धास्पन्दकरणम्           | ***             | 53                      |
| अहङ्कारतन्तुः           | ****            |                         |
| आकाशबोजम्               | 000             | 88                      |
|                         | » + A +         | १७                      |
| <b>अक्रमणम्</b>         | p + N 0         | १५,१६,१८                |
| आक्रान्तः               | ***             | २७३,२७८,२७९,२८६,२८७,२९२ |
| आगमः                    |                 | २९४,२९७,२९९,३२६,३३८     |
| भागवी शाक्ती शाम्भवी    |                 | २५५, रेप                |

|                         | विशिष्टशब्दादिकमः | ६३१                                   |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| भातोराम्                | 0002              | रण                                    |
| आत्मा                   | ***               | ३३२                                   |
| आधारशक्तिः              | ***               | 8,9                                   |
| बाधाराधेयभावः           | ****              | १७,३१                                 |
| आधाराधेयभावविषयंगः      | effed             | 32                                    |
| <b>आचा</b> राधेययोगः    |                   | Ye                                    |
| आनन्देशोमियोगः          | 9644              | २४३                                   |
| अप्यायः                 | •••               | 34,336                                |
| आमलसारक:                | ***               | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| <b>आ</b> मलमारकम्       | 0 0 0 v           | 232,238,136,280                       |
| आयातिः                  | 00mm              | ३०८                                   |
| आश ङ्कास्पदम्           | Anne              | 200                                   |
| आश्रम:                  |                   | २९२.२९३                               |
| <b>अ</b> ।स्यम्         | 0.00              | 143                                   |
| इच्छा                   | 01000             | . 10                                  |
| इन्दुमण्डलस्            | 0 00              | १६२                                   |
| इन्दुः सः               | 0000              | 44                                    |
| इन्द्र:                 | ***               | 28                                    |
| ईश्वरः                  | 0000              | १५                                    |
| <b>उ</b> ग्रह्मपा       | 800               | २७                                    |
| उच्छायता                | 80000             | <b>\$</b> ¥¥                          |
| <b>उत्कामणी</b>         | P0440             | 778                                   |
| उत्फुल्लनयना            | 8000              | २७                                    |
| उदधोशः वः               | ****              | 43                                    |
| उद्घातगतिः              | 0000              | १९२                                   |
| उद्रेकः                 | ****              | 20                                    |
| उन्मना                  | 004               | \$6                                   |
| <b>उन्मनापदाक्रमणस्</b> | 0000              | 148                                   |

| <b>६</b> ३२                               | श्रीतन्त्रालोकः |                    |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ***                                       | + # # P         | 80                 |
| उन्मनाभूमिः                               | <b>4949</b>     | १११                |
| उन्मृत्व बन्द्रयुग्म                      | 5045            | १५                 |
| उन्मेष:                                   | 2000            | 788                |
| उपजोवकः                                   | ****            | 388                |
| <b>उ</b> षादेय <b>म्</b>                  |                 | 4                  |
| ऋं ऋं                                     | • • •           | 4                  |
| रहं रहं                                   |                 | २४६                |
| एकाशोतिक <b>ोदयः</b>                      |                 | २२०,२५१            |
| एकोकारः                                   | y 4 0 0         | 20                 |
| ऐकाल्म्यम्                                | 0.00            | २४                 |
| ऐन्द्रम्                                  | •••             |                    |
| कों औं                                    | 4000            | 4                  |
| शोंकारः                                   | v d 0 0         | २०                 |
| जों गां गणेशाय नमः                        | ***             | 24                 |
| ओं वां वागीस्वयं नमः                      | p.e.e.          | 24                 |
|                                           | p to 4*         | 190                |
| फरश्रय <b>ध्</b>                          | a # #           | १२३                |
| क्रजः                                     | 0000            | १४९                |
| कजत्रयम्<br>कन्दः                         | p = 10 f        | y                  |
|                                           | \$ # 4          | ₹४९.               |
| कन्याह्वयम्                               |                 | १२३                |
| कमला दूरं मण्डलम्                         | polymerika      | १८५,२०१            |
| कर्राङ्कणो                                | , 000           | १४३                |
| करणी                                      | and end de      | 308                |
| कर्णः                                     | 60000           | २७,१३३,१६७,१६९,१७१ |
| कणिका                                     | ****            | ३१५,३१६            |
| कलाः                                      | 0.00            | १८९                |
| कायकरवाक्चित्तमेबः<br>कायिको वृत्तिमुद्रा | e00             | १८९                |
|                                           |                 |                    |

#### विविद्याकाविकाः ६३३ कारणक्रमयोगः 219 कारणत्रयम् १९५ कालः 160 कालकपिणी 34,32,43 क।लंदमना 25 कालराजिः 36.48 कालरद्र: 88 कालरुद्रविमेदितः 31 कालसंकविणी 288 कालानलो रः 47 कालान्तका 888 कालो मः 43 काश्मी रास्यं \$40,342 कुञ्चनम् 35 कुण्डलाकारा ११७ कुण्डलिनी 208 कुण्डली 848 कुमारिकाद्वीप: 383 **कु**मारिकाह्<mark>यस्</mark> ers & कुम्भकानुवृत्तिः १९२ गुलस 248,794,196 **कुलकु**ण्डलि**का** ₹•₹,₹•4,२०७ **कु**लकुण्डलिनी 209 कुलेख री 43 **फुलेक्वरोस्यानम्** 203,220 **कु**सुमा 84 कूटं क्षः 44 केसरजालकम् ... १३३

| भ्रीतन                            | त्रालोकः    |                                                                 |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| ६३४                               |             | 263                                                             |
| कोणवर्तना                         |             | <i>9€</i> ₹                                                     |
| कीपः                              | pe00        | २६१                                                             |
| कोलिनी                            | P 0 0 0 0   | २०९,२१०                                                         |
|                                   | 04074       | 20€                                                             |
| कौलेश:                            | ****        | ८२                                                              |
| कौशिकः शंभुः                      | H # 0 0 0   | 1,78                                                            |
| क्रोधना                           |             | २०२                                                             |
| खचारी                             | <b>****</b> | <b>११३,१४३</b>                                                  |
| र्वाटका                           | 40400       | १४६                                                             |
| <b>ब</b> टिकासूत्रम्              |             | १२६,१२७,१२८                                                     |
| खण्ड, अर्धचन्द्रह्यस्             | •••         | १९२,१९३                                                         |
| खत्रयम् बिन्दुनाद बह्यरगत्रसम्बर् | 0000        | १९१,२१९                                                         |
| खस्                               |             |                                                                 |
| खेचरी                             | 8           | <b>a,१८६,१८७,१८९,</b> १९७,१९९<br><b>,८,२१२,२१४,</b> २१९,२२०,२२१ |
|                                   |             |                                                                 |
|                                   |             | <b>२२,१२३</b>                                                   |
| खेचरी चक्रसंजुष्टः                | a t a d 0   | २०२                                                             |
| खेचरोमुद्राबन्धानुवेधः            | 4000        | १७२                                                             |
| गदा                               | ****        | *                                                               |
| ग्रिडका                           | 6000        | <b>१००,१०१,१४</b> ६,१४७,१५१<br>२० <b>२</b>                      |
| गमागमपदस्थितः                     | 0000        | **                                                              |
| गायत्री                           | ****        | १७१,३ <b>४३</b>                                                 |
|                                   | 9000        | १२०                                                             |
| गुरुः<br>गुप्तदण्डयागः            | 0000        |                                                                 |
|                                   | w 0 0 0     | १८१                                                             |
| गुर्वागमगीतः                      | 99410       | २५                                                              |
| ग्री                              | c           | , ५१                                                            |
| गौरीकान्तः                        |             | ५९                                                              |
| ग्रन्थो खरः                       | p 000       | ३५९, <b>३६६</b>                                                 |

ग्रस्ताकंन्दुः

|                         | विशिष्टशन्दादिकमः | 434          |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| घोरघोषा                 | ***               | १०९          |
| घोरदशना                 | \$000b            | 20           |
| घोररूपा                 | 000               | 29           |
| क्षुरिका                | 000m              | 36           |
| क्षेत्रम्               | ****              | १०६          |
| क्षेपम्                 |                   | 33.86        |
| क्षेपः                  | ****              | 24           |
| क्षोभिणी                | ***               | १८५          |
| क्ष्म                   | A484              | १२           |
| <b>इ</b> लां            | 1,000             | 8            |
| क्षत्री                 | 400               | ¥            |
| चक्रस्                  | ***               | 803          |
| चकोदयदीप्तिः            | • • •             | २०५          |
| चतुर्विशतिदेव्यः        | 904               | 555          |
| चतुर्विशस्य रशक्तिमन्तः | • 4 • •           | D 4          |
| चनुष्कलम्               | 0001              | 83           |
| चतुष्पदी द्वादशाणी      | 8444              | _ 4          |
| चन्द्रचूडः              | ****              | इ ५२         |
| चन्द्राकंपुटसम्पुटम्    |                   | <b>*</b> (\$ |
| चामुण्डा                | ***               | 7,8          |
| चित्तम्                 | P-01/0            | 80.5         |
| चित्रकण्ट <b>कम्</b>    | 40044             | 98           |
| चित्प्रकाशः             | 0.00              | २४१          |
| चित्रवत्तंना            | ****              | १०८          |
| चिदुद्बोध:              | 999 tr            | १५,१६,१७,१८  |
| चिदुद्बोधः परावस्था     | •••               | 86           |
| चिद् खद्रशक्तिः         | 0 0 0             | <b>२११</b>   |
| चिन्तामणि:              | 000               | २०४          |
|                         |                   |              |

| ६३६                      | श्रीतन्त्रालोकः |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                          | ***             | ३६४             |
| चुख्लक:                  | •••             | <b>२१३</b>      |
| चुम्बाकारः               | a 19            | २७०,२७१         |
| चेतः प्रसादः             | . 2 6 7         | 48              |
| छेदकः कः                 |                 | १९४             |
| <b>অ</b> সূ              | 0 11 6-0        | 89              |
| जनार्दनी                 | •••             | २०९             |
| जन्माकाशस्त्रम्          | ***             |                 |
| जन्माधारः                | 0000            | १५३.१५४,१९१,१९३ |
| जन्माधारस्पत्रिकोषमञ्जस् | . 6500          | २०५             |
| जप:                      | ****            | 34              |
|                          | 6000            | 84              |
| जयन्ती                   | 000             | 34              |
| जातय:                    | 0000            | ३४३             |
| जिज्ञासुः                | 2009            | 73,30           |
| जीव:                     |                 | १४२             |
| जीव: प्राणस्यः           | ***             | १२६,१२७,१२९,१३२ |
| जीवसूत्रम्               |                 | २३९             |
| जं <b>कारः</b>           | 4900            | १२              |
| जुं <b>कारः</b><br>जुं   | 04004           |                 |
| ज्वालिनी                 | # 0-0-0         | १८५,२०१         |
| ज्योतिर्विन्दुः          | ***             | १९३             |
| शानयोगपरि <b>मर्शः</b>   | a 0 •           | रर४             |
| ज्ञानशक्तिः              | grid quilités   | 84              |
|                          | * 1-0-5         | 703.708         |
| ज्ञानामृतरसारमकः         | 4000            | १४३             |
| डामराख्ययागः             | 11101           | १५              |
| तस्संवित्तिः             | y 4 0 0         | १५,१७,१८        |
| तदापत्तिः                |                 | (झ॰ शराइर ) २४७ |
| तस्यादित उदात्तम् नर्षह  | Series          | 3               |
| तादारम्यनिक्षिः          | ****            |                 |
|                          |                 |                 |

#### विधिष्टशब्दादिकमः 2183 ताद्रप्यावमर्शमयी २६७ तारः २२ तारा 88 तुर्यास्यसंततिमहोद**िषपूर्णं चन्द्रः** 3198 तुलामेलापकयोगः 198 तुलाशुद्धिः €6 रयक्तांशक: 296,299 जिककुलकमयोगि **।** 7 त्रिकशासनम् २२ त्रितिश्लं मण्डलम् 93,98,99,803 त्रिनयन: 368 त्रिधिरोमुद्गरो (रा+रे-रो २१५,२१६ त्रिशलं 299 त्रिश्लं जः 42 त्रिश्लप्रयोग: 29 त्रिश्लवत्तंना 94,884 त्रिशूलिनी 224 दक्षाञ्जुलिभं 97 दण्डद्वारवर्त्तना 220 दहनी 84 दीक्षाविद्या 30 दीपनस् 24,20,26 दुहितुकम: 320 देवताचक्रविन्यासः 23 देहाचहन्तापहस्तनम् 28x द्वादशान्तः **१५३,१५४,१९३**,२०५,२१२ द्वारम् 989 द्वारसन्धः १६३

| ٠ | 100 | 70 |    |
|---|-----|----|----|
|   | 7.  | -  | 1. |
|   | 7   |    | _  |

#### श्रोतन्त्रालोकः

| क्टबारा                                         | 86500          | 360         |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------|
| चू १ च पटा                                      | 0000           | १८५         |
| ध्रवा                                           |                | 407 003     |
| ध्वनिनीदः                                       | 95501          | १९२,१९३     |
| नमस्कारः                                        | ****           | 28          |
| नवशूलमण्डलम्                                    | *****          | 98,94       |
| नरसिंहगुप्तः                                    | 9.0.0          | ३६४         |
| नवात्मभट्टारकः                                  | 4434           | १५०         |
| नाहिकाः                                         | ***            | १५९,१६०,१६५ |
| नावः                                            | 8000           | १५,१६,१८    |
| नादिनी                                          | 4447           | 78,88       |
| नामनिङ्क्तगात्रः                                | e 6 0·0 b      | 340         |
| नारङ्गारुणकान्ति                                |                | 348         |
| नारायण                                          | ***            | £ . )       |
| नालं                                            |                | 46          |
| नासिका                                          | • • •          | 1.7         |
| नादिफान्तम्                                     | ⊕ ⊕ % <b>4</b> | २०१         |
|                                                 | s-0-0 0        | 34          |
| नि:शेषशास्त्रसदनम्                              | # * * * *      | 20          |
| नित्योदितः                                      |                | ٠ ، ٤       |
| निविडध्यानम्                                    | 84100          |             |
| निमेष:                                          | •••            | , 14        |
| तिभंया                                          | 0 0 0          | ₹३          |
| निविकल्पम्                                      | a 10 0 A       | \$8\$       |
| निब्कला                                         |                | £8,10°      |
| पञ्चकुण्डलिनी                                   |                | 778         |
| पत्रम्                                          | h # 0 0        | १२७,१६८     |
| पथिस्थितः                                       | ***            | २८६         |
|                                                 |                | 266         |
| पदार्थक्रमतन्त्र <b>म्</b><br>पद्मत्रय्यौन्मनसी | +0.00          | ११९         |
|                                                 |                |             |

|                            | विशिष्ट्याब्दाविकमः | ६३९             |
|----------------------------|---------------------|-----------------|
| यद्मासनम्                  | 0.00                | १९०             |
| परं बोजम्                  | 0000                | रुंर            |
| परबोधगगनचारिख              | 0000                | १९२             |
| परबोधाकाशचारी              | 0000                | 258             |
| परमघोरा                    | ērėna               | <b>*</b> 4      |
| परमशिवाभिमुख्यम्           | Abron               | १६२             |
| परमेश्वरी                  | 600                 | ခုန             |
| परसंविदाकृति कपस्वम्       | ***                 | १८२             |
| परा                        | 9908                | ₹₹,३२           |
| परातीता                    | 0000                | 48,888          |
| परानन्दनि भंरस्वरूपाधायिता | 64464               | १८४             |
| परात्परतरा                 | 0000                | ३८,५३           |
| परापरा देवी                | 4000                | २२,२६           |
| परा परापरा अपरा            | •••                 | ११४,११७,१४१,२४९ |
| पराबीजम्                   | 000                 | <del>२</del> २३ |
| पराब्रह्मविद्या            | 0000                | ७५              |
| परायाः हृदयम्              | 00000               | 32              |
| पराशक्तिः                  | 9094                | ₹0,₹9           |
| परोपनिषद्                  | 0.006               | ७२              |
| परिणामः                    | 00000               | 29              |
| पाद:                       | ***                 | ३१५             |
| पारमेश्वरी विद्या          | •••                 | ৬৩              |
| पार्वती                    | 6000                | - 38            |
| पार्श्वारावर्त्तना         | 00000               | 255             |
| पाशकत्तंरो                 | 00000               | २२१             |
| पिङ्गलो                    | 0.0                 | 26              |
| पिण्डनाथ:                  | 41000               | ५३              |
| पिण्डाभारः                 | •••                 | ₹ <b>•</b> ¥    |

| ६४०                                    | श्रीतन्त्रालोकः                            |                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| पिबनी                                  | ***                                        | 7?                                                                              |
| पीठचतुष्टयस्                           | ****                                       | 344                                                                             |
| पीठचतुष्ट <u>या</u> त्म <b>कत्यम्</b>  | ****                                       | ३३७                                                                             |
| पीठम                                   | 0.000                                      | 838                                                                             |
| पीतलः                                  | 0-0 £ 0 0                                  | 240                                                                             |
| पूरीसन्निवेशः                          | 0-0-0                                      | १६५                                                                             |
| पुरुष्टुतम्                            |                                            | ₹¥                                                                              |
| पुगेहितः                               |                                            | २००                                                                             |
| 9                                      | 0 10 10 10                                 | 88                                                                              |
| पूतना<br>पूर्णाहन्तामशंममः             | 000                                        | 303                                                                             |
|                                        | p + 194 H                                  | U                                                                               |
| पोत:                                   | ****                                       | ₹४                                                                              |
| प्रणवः                                 | Foods                                      | 940                                                                             |
| प्रतिदिवकं                             | ****                                       | 248                                                                             |
| प्रतिबिम्बात्मा                        | a 4 4 4                                    | 4 # 4                                                                           |
| प्रतिवारणा रेखा                        | a + 2 0 d                                  | 880                                                                             |
| प्रतिवारणी                             | 110.65                                     | २७०                                                                             |
| प्रत्यक्षानुमानादिबाह्यमानप्रा         | 4144010                                    | १६                                                                              |
| प्रबोध:                                | # D- 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ६०                                                                              |
| प्रभञ्जनः                              | 9641                                       | 214                                                                             |
| प्रमाणप्रमेयारम <b>कस्</b>             |                                            | ३६६                                                                             |
| प्रमीतमातृकः                           | p d d 0                                    | ३६०                                                                             |
| प्रवरसेन:                              |                                            |                                                                                 |
| प्रसिद्धः                              | ***                                        | २६२,२ <b>६३</b> ,२६४,२ <b>६</b> ७,२७३,२७४,<br>२७ <b>५,२७६</b> ,२७७,२७८,२८१,२८१, |
|                                        |                                            | २८२, <b>२८३,२८४,</b> २८५,२८६,२९७,                                               |
|                                        | .444                                       | 376                                                                             |
|                                        | ****                                       | <b>१५०,१५१</b>                                                                  |
| प्राकारः<br>प्राक्वासना स्वितमर्गपरिका | ल्पतः ""                                   | २७०                                                                             |
|                                        |                                            |                                                                                 |

| Fe                            | शिष्ट्रशब्दादिकमः     | £ X &                  |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| प्राज्ञ:                      | ***                   | State                  |
| प्राण:                        | 14 e p                | १७५                    |
| प्राणवाहा                     | ***                   | १४,३०                  |
| प्रामाण्यम्                   | 4 2 6 p               | २९९,३०१                |
| प्रियदर्शिनी                  | **50                  |                        |
| <b>प्रियमेलापन</b>            | *100                  | 86                     |
| प्रियवादिनी                   | ***                   | 90                     |
| प्रेत:                        |                       | २७                     |
| प्रेतरूपः सदाज्ञिवः           | • • •                 | 53                     |
| फेंड्कारिणी                   | ***                   | <b>१</b> ४१,१४२<br>१०९ |
| फेड्कारी                      | F 0 0 0               |                        |
| बहिरुल्लसनम्                  | ***                   | 8,80                   |
| बिन्दुः                       | * *1                  | 24                     |
| बिम्बोदय:                     | • •                   | १८,२४१                 |
| बिम्बोदयश्रुतिः               | # 0 0 o               | १८२                    |
| बोधनादप्रवर्त्तंकः            | = + + 4 4             | <b>१८१,१८२</b><br>२०४  |
| बोधवधिनी                      | •••                   |                        |
| बोधावेश:                      | 0 0 0                 | 222                    |
| <b>ब्रह्म र</b> न्ध्रम्       | 6 0 0 ts              | 774                    |
| <b>ब्र</b> ह्मरेखा            | # 0 W 0               | १९३,१९४<br>१४०,१४१     |
| ब्रह्मतंशः                    | ***                   | 100,(8)<br>18x         |
| ब्रह्मविद्या                  | 0 0 V                 | 39,58                  |
| बह्मा जरः                     | 3000                  | 38                     |
| ब्रह्माण्डम्                  | 4 0 4                 | ₹११,३४€                |
| ब्रह्मादिकारणपञ्चकोल्लङ्कनकमः | 844                   | 288                    |
| भहाद्विम्<br>-                | ***                   | 268                    |
| भगवान् (शिवः)                 | D 0 6 w               | ३३७                    |
| भय ङ्ग्री                     | <b>p</b> ∈ <b>g</b> θ | १०९                    |
| भरणोज्ज्वला                   | ****                  | २७                     |
| श्रो० त०—४१                   |                       | ,                      |

| ६४२                     | श्रीतन्त्रालोकः |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| भावाभावविकल्पः          | 60 6 7 9        | ११३                  |
| भुवनावली                | 44939           | ३४६                  |
| भुवनेशः                 |                 | * 8                  |
| भूत <b>्ञारम्</b>       | e4 e9 %         | 588                  |
| •                       | ***             | 288                  |
| भूतिकामः                | 000             | २७                   |
| भैरव:                   | 293+            | 286                  |
| भेरवमुद्रा              | <b>**</b>       | २०                   |
| भेरव सद्भावः            | 0 0 0 0         | 32                   |
| भेरवहृत्                |                 | <b>६</b> ८,६९        |
| भेरवहृदयमन्त्रः         | 000             | २४                   |
| भेरवाकृति               | 4 4 8 9         | ११७                  |
| भेरवात्मा               | v 0 0 0 0       | 864                  |
| भैरवी                   | P009            | <b>\$</b> 3¥,33€,380 |
| मण्डलम्                 | <b>⊕</b> Ø ♦ k  | १२                   |
| मण्डलनयम्<br>मण्डलविधिः | 4006            | 789                  |
|                         | ****            | ८२,१५७               |
| मण्डलसद्भावः            | D D Ø T         | 66,97                |
| मस्यः                   | ••              | 29,98                |
| मत्स्यसन्धः             | 4 W W W         | :48                  |
| मदनविशिलवातः            | » d d »         | 348                  |
| मद्यम्                  | φ ≈ ∞ η         | 98,94                |
| मध्यशूलमण् <b>डलम्</b>  |                 | १२८                  |
| मध्यश्रुञ्जवतंना        | ·               |                      |
| मध्यारावलंगा            | * * *           | १३८                  |
| मन्त्रसिहासनस्यः        | • • •           | २८९                  |
| मनानुगः                 | ***             | ?                    |
| मन्त्रः                 | pgohd           | ०४६,३६६,७६६          |
| मन्त्रप्रतिकृतिर्मुद्रा | **              | ३३८                  |

|                                  | विशिष्टशन्दादिकमः                       | ६४३                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| मन्त्रैकनिष्ठ:                   | 0.04                                    | 896                        |
| मन्त्रसिद्धिः                    | ***                                     | 869                        |
| मन्दिरम्                         | P000                                    | £03                        |
| मक्त्शक्तिः                      |                                         | १९२,१९३                    |
| ममंनिकुन्तिनी                    | 0000                                    |                            |
| मर्मशतानि                        | 6=66                                    | 4 <b>४</b><br>१ <b>६</b> १ |
| महाकालो                          | 000                                     |                            |
| महाकाशः                          | 9.000                                   | <b>%</b> %                 |
| महाचण्डा                         | ****                                    |                            |
| महागुरु:                         | 0000                                    | 36                         |
| महाज्वाला                        | ***                                     | १७७                        |
| महाद्वारस                        | *************************************** | १०९                        |
| महापाशुपतम्                      | **************************************  |                            |
| महाप्रयोजनम्                     | 0400                                    | ₹ <b>9</b>                 |
| महाप्रेता                        | 0100                                    | १८५                        |
| महाबीजम्                         | ****                                    | 28                         |
| महामुद्रा                        | * 6 00 tp                               | २१७                        |
| महायागः                          | ***                                     | 36                         |
| महारावा                          | * * d (b)                               | १०९                        |
| महाव्याप्तिः                     | #00                                     | 24                         |
| महाशूलम्                         | d +14g                                  | १२२                        |
| महासूक्ष्म                       | ****                                    | Ęę                         |
| महेशचिन्तारल्नम्                 | n n g g                                 |                            |
| महामिणी                          | v ~ »                                   | £ 6 K                      |
| मातृका                           | 4 0 B                                   | 202                        |
| मातृ <b>सद्मावरूपा</b>           | 0000                                    | 30,383                     |
| मान्सङ्गावश <b>ब्दब्यपदेश्या</b> | **                                      | ₹8¢                        |
| मातृणां सद्भावः                  | 9469                                    | 888                        |
| and an addiso                    |                                         | ३६                         |

| _   |    |    |    |   |
|-----|----|----|----|---|
| €.  | 4  |    | ١. | ø |
| ъ   | -1 | ж. | и  |   |
| - 3 |    | _  | -  | , |

#### भीतव्याकोकः

| मानसी                          | 000    | २१७                  |
|--------------------------------|--------|----------------------|
| माथा                           | 000    | २१,२३                |
| माद्वीकस्                      | -      | 349                  |
| मालिनी                         | penek  | २०,२४१               |
| माहेश्याद्याः                  | enem   | २३१                  |
| माहेश्वरी भक्तिः               | 2000   | ३६४                  |
| मुद्रा                         | 9941   | १८२,१८४,१८९,१९,१९७   |
| 4                              | •••    | <b>₹१५,२१७,,२</b> २३ |
| मुद्राल <b>ङ्कारः</b>          | 1000   | 349                  |
| मुद्राविषिः                    | 5500   | १८१,२२६              |
| मृद्रीच:                       | ****   | २२३                  |
| मृतिः                          | 0000   | 42                   |
| मूर्तिः                        | 0000   | १७                   |
|                                | 900    | ३१५                  |
| मूलम्                          |        | 244                  |
| भूलमानन्दम्                    | 20.000 | 36                   |
| मृत्यु जित्                    | 9000   | . 44                 |
| मृत्युव्यथा                    | 0000   | २७२                  |
| मृदम्यवहारेच्छा                | 000    | 254                  |
| मेरु:                          |        | 226                  |
| मोक्षकामः                      | ****   | 02                   |
| मोक्षमात्रकृतहृदयः             |        | 266                  |
| माक्षास्यमुख्यार्थप्रतिपादनपरः | 9000   | 84                   |
| मीहिनो                         | 9884   | 2                    |
| र्य                            | 00000  | २७                   |
| यन्त्रलेहा                     | ****   | 288                  |
| याज्यस्वरूपामशंरूपिणी          | 000    | ¥₹                   |
| युग्मयागः                      | 00000  | \$2\$                |
| योगभ्रष्टः                     |        |                      |

|                    | बिशिष्टशब्दादिक्रमः | ६४५        |
|--------------------|---------------------|------------|
| योगमुद्रा          | 406                 | 864        |
| योगिनीहादिनन्दनः   | ****                | 304        |
| योगी               | ***                 | १९०,२१९    |
| योगेश्वऋ           | ****                | 35         |
| योन्याधाराशूलमूला  | ****                | 206        |
| ₹                  | * ###               | No.        |
| रक्तनेत्री         | a dra               | 20         |
| रचनानेकसंकुला      | w0060               | २९         |
| रणाशिनी            | 0000                | ey         |
| रतिशेखरमन्त्रः     | ****                | 28         |
| रन्ध्रम्           | +9499               | १६२        |
| रविः प्रमाणं       | 4489                | 200        |
| राक्षसी            | 0000                | <b>*</b> 9 |
| राजवत्तं           | 10000               | 223        |
| राज्याभिषेक:       | ****                | 358        |
| रुविमणी "          | ***                 | 26         |
| रुद्रशक्तिसमावेषाः | 0000                | 3.9        |
| रेतोवहा            | ****                | २७         |
| लं                 | 44000               | 4          |
| लक्ष्मण:           | 13.000              | 329        |
| लक्ष्मोबोजं शः     | 41104               | 43         |
| लम्बिका            | 0000p               | 288        |
| लितादित्यः         | 800pp               | 340        |
| लिङ्गलिङ्गिनो      | 000                 | २०६ २०३    |
| लेलिहानिका         | 8000                | 964        |
| वं                 | 0.00                | 8,4,       |
| वंजाः भागाः        | ***                 | १६०        |
| वज्रम्             | ♥ 被 ◆ ◆             | १७२        |
|                    |                     |            |

## श्रीतन्त्रालो**कः**

| वजा                       | 0000  | २०५           |
|---------------------------|-------|---------------|
| विजिणे वज्रधराय स्वाहा    | ****  | 38            |
| वत्सलिकावितीर्णम्         | 0000  | 326           |
| वर्धनी                    | ***   | २७            |
| वमै                       | 81070 | ३४            |
| वशकारिका                  | 2000  | २७            |
| वस्तुशताकीर्णम्           | ***   | २६९,२७०       |
| विद्धः प्रमाता            | 000-  | 9.00          |
| वित्ररूपा                 | ***   | 24            |
| वाक्                      | •••   | 206           |
| नागोशी                    | •••   | 8.8           |
| वाग्मी (बृहस्पतिः)        | ****  | 346,388       |
| वायुवेगा                  | 0000  | ४६            |
| वारिजन्म                  | ***   | १४०           |
| वारुणं बीजम्              | •••   | 74            |
| विगलिनमदमदादिशब्दव्यवहारः | 4 6 0 | र०६           |
| विघ्नोघशमनम्              | 0000  | १५८           |
| विचित्राकारसंस्यानम्      | 0000  | १३५           |
| विदित्तशाम्भवतस्वसारः     | 0000  | ४७४           |
| विद्या                    | 0000  | देवे७,२६८,१४० |
| विद्या ज़िह्दयम्          | 000   | \$3           |
| विद्यात्रयम्              | 000   | ७३            |
| विद्यापद्मम्              | ***   | 884           |
| विद्यामायाकलात्रयम्       | 000   | 9             |
| विद्याम्बुजम्             | •••   | १५०           |
| विद्यारूपा परा            | 00000 | १४२           |
| विद्याशञ्ची               | •••   | १९९           |
| विद्वजनाम्यर्थना          | 0000  | 335           |

|                          | विशिष्टशब्दादिकमः | ६४७                                  |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| विध्तसंसारवृत्तिः        | 0000              | : \$40                               |
| विप्राः ऋषयः             | 6999              | १६                                   |
| विबोधमहामरीचिः           | ***               | 240                                  |
| विमर्शः                  | 8080              | २७३                                  |
| विश्विश्रालम्            | 6906              | . ८२                                 |
| विद्वामर्गनसारकः         | onea              | २४१                                  |
| विद्वेदाः                | 8000              | २२८                                  |
| विष्वच्छङ्कः             | 0000              | 90                                   |
| विषुवस्स्यः              | 8:05              | <b>१</b> ५६                          |
| विष्णुत्रजाति            | 60 d n            | 48                                   |
| विसर्गः ब्रह्म           | ****              | ७६                                   |
| विसर्गिणो                | ****              | २८,२३                                |
| वीथी                     | 0000              | १६४                                  |
| वीथोलोपना                | 0000              | १६७                                  |
| वीरभैरवा                 | <b>6698</b>       | २२२                                  |
| वेदविद्या                | 0000              | १९९                                  |
| वदवदिन हुं फद्           | 00000             | 38                                   |
| वेदाञ्जला                | 6800              | tion                                 |
| वेद्यार्थभासिनी          | 4000              | <b>३</b> ३८,३३९                      |
| वेपुरुशम्                | 0-0-4-0           | <b>?</b> ₹८, <b>१४</b> ६,१४७.१४ ,140 |
| वैराग्यपोतः              | 0000              | ३६४                                  |
| व्यक्तिपूगः              | *****             | २६४                                  |
| ष्यवहारः                 | ****              | ₹७४,२७५,२७६,२७८,३२६                  |
| ब्याझरूपिका              | 400)              | २७                                   |
| <b>व्योमरेखा</b>         | ***               | १४५,१५०                              |
| <b>ख्यामेशस्वस्तिकस्</b> | 40000             | 140                                  |
| ब्योमोत्पतनम्            | ***               | १९५                                  |
| ब्युधानदशा               | 0000              | २१२                                  |

| -  |    |  |
|----|----|--|
| ٩. | V/ |  |
| ٦  | 00 |  |

## भोतन्त्रालोकः

| शक्तिमहासेतुकारणमहार्थः          | <b>北京教</b> 章 | 40                           |
|----------------------------------|--------------|------------------------------|
| शक्तिमुदा                        | 4004         | २२०                          |
| शक्तिवेदम                        | *0404        | १५४                          |
| शक्तिव्यापिनीसमनाः               | 0000         | 199                          |
| शनैक्वरः ( मसृणगतिः )            | 4 = 0 g      | ३६६                          |
| शब्दराशि:                        | ***          | 288,300                      |
| शर:                              | ***          | २३                           |
| शराः पञ्च                        | 0000         | १६२                          |
| ৰাখা <del>ভু</del> ৱাকভান্তব্যি  | •••          | १७४,१७५                      |
| शशां च्रिनी                      | 000          | २१९                          |
| शाकिनी                           | m00m         | २७                           |
| <b>बाकिनीस्तोभनम्</b>            | *****        | \$6                          |
| शाक्ताधारः                       | ***          | 203                          |
| बान्ता                           | 0000         | २२०,२२१                      |
| <b>शान्तिकम्</b>                 |              | 34                           |
| शान्तिरूपाकला                    | ***          | १४२                          |
| शारदचन्द्रशुभा                   | 自由性情         | ३५३                          |
| <b>घास्त्रमेलनम्</b>             | ***          | 767,304                      |
| <b>शास्त्रार्थः</b>              | 000          | १०६                          |
| <b>शां</b> डिल्यसेवारससुप्रस्तना | 00100        | इंप्ह                        |
| शिखा                             | ***          | ₹४,४५                        |
| शिखिनी                           |              | *5                           |
| <b>चिरोमाला</b>                  | 0100         | 48                           |
| शिव:                             | 91000        | 500                          |
| शिवताप्तिः                       | ***          | २५५                          |
| <b>वि</b>                        | •••          | २७                           |
| शून्याशून्यालयः                  | = = + p      | १९६                          |
| शूलम्                            | - * 8500u    | <b>**</b> , १७२, <b>१</b> ७७ |
|                                  |              | ,,-,,,00                     |

#### विशिष्टशब्दादिकमः

६४९

<u>श्लम्लम्</u> 188,388 श्लयागः ११५,११६ 800 श्लश्रङ्गम् १२,१३ **ज्ञाग्रवैपुल्यम्** 386 श्ला सुमण्डलम् १२३ श्लाबनम् 986 *<u>FU9</u>* घूलाव्यविधि: 583 <u>शृलाब्जविन्यासः</u> १२४,१३६ श्रुज्ञम् 99 श्रु जनयसिद्धिः 308 श्रुङ्गवर्त्तना 109,880 शेषवृत्तिः 382 र्यामप्रभाभास्य रस् 348 श्रीकण्डादिकशक्तमः २३३ श्रीगणेशायनमः 24 श्रीपाठशक्तयः 400 २३४ श्रोपाठ शक्तिमन्तः २३७ आत्रतन्त्रः शिवः 326 रव भ्रम् २२१,२२२ षाट्कोशिकस् 63 षट्त्रिशतत्त्वरिवतं विशस्य 348 बहरदेव्यः २३१ षडरामलसारकः 209 बड्रसलम्पट: 00000 808 बड्सलम्पटा 1000 208 षण्ठवजिताः 8800 २३९ बोधशारदेव्यः रवे४ बोढाध्वन्याप्तिमानः 000 १५६

| सदाधिवः सद्धः प्रत्यवविनी सद्धानिर्वाणकम् सनातनः सिन्धः सम्बतुरस्रम् सम्यापहाविद्धा समरसः समस्ताष्वसमायोगः समेरणः समृच्चाटः सम्पूर्णविधः सर्वंगतो हः सर्वंगतो हः सर्वंगतो हः सर्वंपानिर्वकाष्यः सहजयराम्र्याः सहजयराम्र्याः स्वंम्वाः सर्वंम्वाः सर्वंम्वः सर्वंम्वाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ø                   | बीतन्त्रालोकः |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| सद्या प्रत्ययवायनी सद्या निर्वाणकम् स्वातनः सिन्धः स्वातनः सिन्धः समवतुरसम् समयापहाविद्या समरसः समस्ताष्ट्रसमायोगः सम्पाविद्यः सर्वंगतो हः सर्वंगतो हः सर्वंगतो हः सर्वंगत्यापहाविद्या सहजपरामर्थः सर्वंपत्रम् सहजपरामर्थः सर्वंपत्रम् सहजपरामर्थः सर्वंपत्रम् सहजपरामर्थः सार्वंपत्रम् सहजपरामर्थः सार्वंपत्रम् सहजपरामर्थः सार्वापत्रम् सार्वेपत्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | \$ 9 W *      | 88,49              |
| सद्यानिर्वाणकम् स्थानिर्वाणकम् १५५,५५५ स्थानिर्वः १६६ सम्बतुरस्रम् सम्यापहाविद्या १६६ सम्यापहाविद्या १६६ समस्ताष्ट्यसमायोगः १६ समस्ताष्ट्यसमायोगः १६ सम्यापहाविद्यः १६६ स्थानिर्वादः १६६ स्थानिर्वाचः स्था | ा <b>शिवः</b>       | 0000          | 39                 |
| सनातनः सिन्धः समवतुरस्रम् समयापहाविद्या समरसः समस्ताष्ट्यसमायोगः सम्भारणः सम्चाटः सम्पूर्णबोधः सर्वंगतो हः सर्वंगतो हः सर्वंमन्त्रारणिस्वभावः मर्वयोगिनिचकाधिपः सर्वंस्वरपदम् सहजपरामर्शः साक्षारः संक्षिणी नंज्ञा मंविद् संवित्तिकलभेदः संविद्यसादानिवसर्गःः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ः प्रत्ययदायिना     | 4000          | 39                 |
| सम्बतुरसम् समयापहाविद्या समरसः समस्ताष्ट्रसम्मायोगः समेरणः समुन्वाटः सम्पूर्णबोधः सर्वंगतो हः सर्वंगतो हः सर्वंमन्त्रारणिस्वभावः मर्वंद्रतरपदम् सहजपरामर्थः साक्षास्कारः संक्षिणी मंज्ञा मंविद् मंविन्तः संविद्रसादानविस्गंः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | gn 0.0        | ५५,५७              |
| समवतुरसम् समयापहाविद्या समरसः समस्ताब्बसमायोगः समोरणः सम्पूर्णबोधः सम्पूर्णबोधः सर्वमनत्रारणिस्वमावः सर्वमनत्रारणिस्वमावः सर्वमनत्रारणिस्वमावः सर्वमनत्रारणिस्वमावः सर्वमनत्रारणिस्वमावः सर्ववद्यस् सहजपरामधः साक्षास्कारः संक्षिणी संज्ञा भविद् मविनिः संविद्यसादानविसगःः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 94000         | १६६                |
| समरसः १५ समस्ताच्यसमायोगः १ समोरणः १ सम्पूर्णबोधः ॥ सर्वगतो हः ॥ सर्वगतो हः ॥ सर्वमन्त्रारणिस्वभावः ॥ सर्वमन्त्रारणिस्वभावः ॥ सर्वच्यागिनिचकाधिपः ॥ सहजपरामधाः ॥ |                     | 99404         | १४५                |
| समरसः समस्ताज्यसमायोगः समोरणः सम्चाटः सम्पूर्णबोधः सर्वगतो हः सर्वमन्त्रारणिस्वमावः मर्वयोगिनिचकाधिपः सर्वज्ञदरम् सहज्जवरामर्थाः साक्षास्कारः साक्षास्कारः साक्षास्कारः साक्षास्कारः साविनः सा | नचतुर <b>स्रम्</b>  | 6000          | 99                 |
| समस्ताब्बसमायोगः सम्वाव्यादः सम्पूर्णबोधः सर्वगतो हः सर्वमन्त्रारणिस्वभावः सर्वमन्त्रारणिस्वभावः सर्वव्यागिनिचकाधिपः सर्वव्यापदम् सहजवरमर्थाः साक्षास्कारः संविद्यादम् संविद्यादम् संविद्यादम् संविद्याद्यानिवसगैः स्विद्याद्यानिवसगैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नयापहाविद्या        | 0000          | १९६                |
| सम्वादः सम्वादः सम्पूर्णबोधः सवंगतो हः सवंमन्त्रारणिस्वभावः मर्वयोगिनिचकाधिपः सवंदवरपदम् सहजपरामर्घः साक्षास्कारः संक्षिणी मंज्ञा मविद् मविनिः संविद्रसादानविसगैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 9404          | १५६                |
| सम्पूर्णबोधः सर्वगतो हः सर्वगतो हः सर्वमन्त्रारणिस्वभावः सर्वमन्त्रारणिस्वभावः सर्वमन्त्रारणिस्वभावः सर्वमन्त्रारणिस्वभावः सर्वजपरामगः साक्षास्कारः संक्षिणी संज्ञा मविद् मविन्निः संविद्दसादानविसगः स्विद्दसादानविसगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 4000          | १४                 |
| सर्वणते दः सर्वजः सर्वजः सर्वमन्त्रारणिस्वभावः सर्वमन्त्रारणिस्वभावः सर्वदेवरपदम् सहजपरामगः साक्षास्कारः संक्षिणी मंज्ञा मविद् मविनिः संविद्रसादानविसगः स्विद्रहासः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 8000          | 34                 |
| सर्वणबीधः सर्वगती हः सर्वजः सर्वमन्त्रारणिस्वभावः सर्वमन्त्रारणिस्वभावः सर्वमन्त्रारणिस्वभावः सर्वजपरामधः सहजपरामधः साक्षास्कारः सर्कषिणी संज्ञा मविद् मविन्निः संविद्दसादानविस्गःः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 4400          | ३४५                |
| सर्वना हः सर्वनः सर्वमन्त्रारणिस्वभावः सर्वमन्त्रारणिस्वभावः सर्वयोगिनिचकाषिपः सर्वेदवरपदम् सहजपरामग्रीः साक्षास्कारः संक्षिणी नंज्ञा मविद् मविन्नः संविद्रसादानविसगैः स्विद्रहामः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | म्पूर्ण <b>बोधः</b> |               | ५३                 |
| सर्वमन्त्रारणिस्वभावः  मर्वयोगिनिचकाषिपः  सर्वेद्दरपदम्  सहजपरामर्थाः  साक्षास्कारः  संक्षिणी  नंज्ञा  मविद्  मविन्निः  संविद्दिकामः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वंगतो हः            |               | 88                 |
| मर्वयोगिनिचकािषपः सर्वेदवरपदम् सहजपरामर्शः साक्षास्कारः संक्षिणी नंज्ञा मविद् मविनिः संविद्धादानविस्गः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 9000          | २०९                |
| मर्वयोगिनिचकािषपः सर्वेश्वरपदम् सहजपरामर्थाः साक्षास्कारः संक्षिणी मंज्ञा मविद् मविनिः संविद्धादानिवस्गैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |               | ३७                 |
| सर्वेदवरपदम् सहजपरामर्थाः साक्षास्कारः संक्षिणी नंज्ञा मविद् मविनिः संवित्तिक्रमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वियोगिनिचकाधिपः     | -             | १५६                |
| सहजपरामर्शः साक्षास्तारः संक्षिणी नंज्ञा मविद् मविन्नः संविद्धादानविस्गः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |               | 8                  |
| साक्षास्कारः संक्षिणी  मंज्ञा  मविद्  मविनिः  संवित्तिकस्यः  संविद्रकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सहजपरामर्गः         |               | १७                 |
| नंज्ञा  मंबिद्  मंबित्तिः  संबित्तिफलभेदः  संबिद्रसादानविसगंः  संबिद्रसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 4000          | 48                 |
| मंत्रा<br>मंबिद्<br>मंबित्तिः<br>संवित्तिफलभेदः<br>संविद्रसादानविसगंः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | संकषिणी             | ****          | 20                 |
| भविद् १७,१८<br>मविनिः<br>संवित्तिफलभेदः<br>संविद्रसादानविसगंः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |               | 286                |
| संवित्तिफलभेदः संविद्रसादानविसगंः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |               | 07,59,08           |
| सीवात्तफलभदः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | ***           | २५८                |
| सीवद्रसादानीवसगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | संवित्तिफलभेदः      |               | 200                |
| मंत्रिकस्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | संविद्रसादानविसगं:  |               | २०७                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | संविद्विकासः        |               | *                  |
| संवित्सिद्धः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | संवित्सिद्धः        |               | ३३१<br>३८ <b>३</b> |
| संगुद्धकिल्बिषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | संशुद्धिकिल्बिष:    |               |                    |
| संहारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | ****          | १४                 |

|                   | विशिष्टशब्दादिकमः | ६५१              |
|-------------------|-------------------|------------------|
| संहारमुद्रा       | 0000              | २२१              |
| संहति:            | 4.04              | 212              |
| साध्यसाधनभावः     | 000               | २६४,२६५          |
| सावित्रिकायुतम्   | e e e é           | ३२               |
| सावित्री          | ***               | 20               |
| साहित्यसान्द्ररसः | F 4 4 4 G         | 354              |
| सिव्यकामः         | de desirab        | ११९              |
| सिद्धिसमाकुलम्    | 0000              | 386              |
| सिन्द्रस          | 00000             | \$83             |
| सुधा सः           | 400               | 48               |
| सुमेरु:           | 0 + 0 0 0         | १६६              |
| सुरोद:            | * + ± ± ±         | G                |
| सुशिव:            | ****              | 243              |
| सृष्टि:           | Bevox             | २१२              |
| स्कुक्            | ****              | 48               |
| स्थापनस्          | 9000              | <b>१५</b> ,१७,१८ |
| स्पन्दवर्त्तनम्   | 00000             | १५५              |
| स्रक्ष्यं         | 00000             | ध्य              |
| स्वस्तिकम्        | 0000              | <b>१</b> १३      |
| स्वास्तका         | #000s             | १६               |
| स्वस्तिकवर्त्तना  | ****              | १६५              |
| स्वरूपरामर्शः     | 800 a             | ३८९              |
| स्वस्वरूपप्रवेषः  | 6400              | 248,246          |
| स्वात्मारामः      | 4000              | ३७२              |
| स्वेतिवृत्तम्     | pete              | 388              |
| हयग्रोव:          | 000               | લહ               |
| हलायुधा           | 0000              | 36               |
| हंस:              | 00000             | 38,88            |
|                   |                   |                  |

## श्रीतन्त्रालोकः

| ±                    | 0000   | 4          |
|----------------------|--------|------------|
| है                   | • m(d) | 90         |
| हंसमहामन्त्रमयः      | * * *  | २०२        |
| हानाद:               | ****   | 308        |
| हानादानात्माव्यवहारः | ep##4  | 98,909     |
| हाहारावमण्डलम्       | 0074   | 880        |
| हास्तिकं पद्मस्      | e804   | 26         |
| हिमशोतला             | 0109   | २१,२३      |
| E E                  | 4004   | 36         |
| हुतावहा              | 4000   | २११        |
| हु च्छूलग्रन्थिभेषः  | 0000   | १५३        |
| हृदयम्               | ****   | 828        |
| हृदयंगमता            |        | *8         |
| हृदयार्णम्           | podo   |            |
| हृदयाह्या            | D000   | <b>२२०</b> |
| ह्रस्वदोर्घप्सुताः   | 07200  | 784        |
| हीं                  | senoù  | Υ          |
| हीं कीं बलें क्लें   | ,0000  | 59         |
| हीं हं मन्त्रवारीर   | 0000   | ६२         |
| हेयोपादेयस्          | 0000   | ११९        |
| होम:                 | 0000   | 34         |
|                      |        |            |

# विशिष्टोक्तयः

| सूबिलक्रमः                                          | पुष्ठ संख्या |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| अनुत्तरेच्छोन्मेषास्यं त्रिकस्                      | 285          |
| <b>अ</b> न्वयव्यतिरेकमूलमनुमानम्                    | 262          |
| अलं, कि डम्बरेवृंथा                                 | १८७          |
| बाजवं जवीभावः                                       | २१३          |
| ईव्वरो बहिरुनमेव                                    | 84           |
| ऊहवेदी आचार्यः                                      | 200          |
| कष्टश्रीधर एव प्रध्टब्य:                            | ११४          |
| काकचञ्चुपुटाकृत्यन काका                             | 723          |
| काकाक्षित्याय:                                      | 48           |
| कि चित्रम् अणवाध्यस्य दृशा भेरवतामियुः              | ३४२          |
| गोमूत्रिकाबन्धप्रायः                                | १६३          |
| जात्यन्धसद्मनि न जन्म न कोमिनिन्देत्                | 144          |
| भिन्नाञ्जनायितरविप्रमुख प्रकाशे                     | 389          |
| जायते देवानुगृहोतनुद्धेः सम्पत् प्रवन्धेकरसेव संपत् | ३७७          |
| जीवन्मृक्तिमहाफलम्                                  | रे४४         |
| जीवो याति निरम्जनस्                                 | ¥0           |
| ज्ञाप्तिहारिका बिम्बोपायता                          |              |
| तद् गुरब एव प्रमाणम्                                | १८३          |
| तन्त्रालोकोऽयं स्यन्दते सकलान् रसान्                | 88,8         |
| तर्काणवीमिपृषतामलपूर्तिचत्तः                        | ३२१          |
| अवन्यतम् वृत्रताम् अपूताचतः                         | ३६ 9         |

|                                                            | १२० |
|------------------------------------------------------------|-----|
| तम्य पादरजो मूर्षिन धार्यम्                                | 240 |
| क्यं विश्वान्ति राधेया                                     | ३६५ |
| देवो हि भाविपरिकमंणि संस्करोति                             | ३०२ |
| चार्णताहः शिवागमः                                          | 300 |
| नित्यस्वमिवसंवाद इति नो मानकारणम्                          | 888 |
| द=र्वच्यावरा <u>परा</u>                                    | ७९  |
| निहफला पुनहत्तिस्नु नास्मस्य जातु राजत                     | १६४ |
|                                                            | ঽ   |
| क्ता हि ते मन्त्राः विमर्शक स्वभावकाः                      | 308 |
| व्यानिक करी यत्नः फलवान् वस्तुता यतः                       | 4.3 |
| प्रधाने हि कृतो यतनः फलवान् भवति                           | 329 |
| व्रसिद्धि निवन्धना सिद्धिः                                 | १५  |
| बिन्दुरुचेवेरवरः स्वयम्                                    | 288 |
| बिन्दः सर्वेषु मूर्धनि                                     | ३८९ |
| A                                                          | 328 |
| जनकात जनकात संदर्भ स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था | :22 |
| भाविप्रभावाज्यलभव्यवृद्धिः सतोऽवजानाति न बन्ध्युष्या       | त्र |
| मन्त्राहचकरणरूपाः                                          | ३६८ |
| मन्ये स्थिता जीवत एव मृक्तिः                               | 386 |
| GT REE:                                                    | ३४३ |
| उन्नेत कालेन यन्त्रं तिष्ठात कवलम्                         | 387 |
| मासविद्याविहीनं च विनयं स्यज दूरतः                         | १९६ |
| नते नम इव स्थितः                                           | २८३ |
| क्वीक्रके व्यवहारे हि सद्शा बालपाण्डता                     | ३४३ |
| व्यं तुक्तानुवचनमफलं नाद्रियामहे                           | 101 |

| विशिष्टोक्तयः                                                       | ६५५ |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| विचित्रेषु फलेष्वेक उपायः शाम्भवागमः                                | 220 |
| विद्याशरीरसत्ता मन्त्ररहस्यम्                                       | ३३९ |
| वैचित्र्यवर्जं नहि रम्यभावः                                         | ३४६ |
| शिव एव सर्वम्                                                       | 200 |
| शिवं भित्वा परं व्रजेत्                                             | १९२ |
| श्रीचन्द्रच्डच रणाब्जपरागपूतः                                       | ३६५ |
| सद्वृत्तसारगुरुतेजममूर्त्तयो हि त्यक्ता अपि प्रभुगुणानिषकं ध्वनन्ति | ३६१ |
| सर्वमार्षं मायोदरस्थितम्                                            | ३२९ |
| सर्ववित् स हि शङ्करः                                                | 228 |
| सर्वों हि भाविति परं परिताधमेति संमाविते न तु निमेषिणि वर्लमाने     | ३४८ |
| साधुः समावहति हन्त करावलम्बम्                                       | ३८६ |
| स्वप्रतोतिः स्वानुभवः                                               | २४२ |
| स्वात्मसात् करोति                                                   | १४१ |
| हृदयम् शक्ति सुत्रम्                                                | १५३ |

# गुरवः ग्रन्थकाराश्च

| नामानि                 | पृष्ठाङ्का |
|------------------------|------------|
| अगस्त्यगोत्रः          | 340        |
|                        | ३०८,३०९    |
| अणुराट् (अनन्त )       | ३५०        |
| अत्रिगुप्तः            | 884        |
| अनागिमक:               | ३०८,३०९    |
| अञ्जबः (पितामहः)       | 302        |
| अभिनन्दनाथः            | ३७५,३८२    |
| अभिनवः (२)             | 354        |
| अभिनवगुप्तः            | 328        |
| अम्बा                  | 63         |
| अस्मद् गुरवः           |            |
| ईशानः                  | 90         |
| उत्पल:                 | ३७१,३७५    |
| उद्भट:                 | ३७२        |
| कौलम्                  | ३४१        |
| क्षेमः                 | ३७५        |
| (विनता मू:) गरडः       | \$88       |
| गहनेशः                 | ३०८,३०९    |
| गुरुः ( वृहस्पतिः )    | ३०८,३०९    |
|                        | ३१७        |
| ग्ह्यकाः               | ३७५        |
| चक्रगुष्तः             | 60         |
| जयरथः                  | 318        |
| <u> च्यम्बकामर्दका</u> | २३         |
| दक्षादयः               | ३७२        |
| ध्रमंनाथः              |            |

|                      | गुरवः ग्रन्थकाराज्य | ६५७                 |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| पदवेदी (पाणिनिमुनिः) |                     | : २४७               |
| पद्मगुहाः            |                     | ३७५                 |
| पातालेश्वरदेव:       |                     | ৬१                  |
| बलि:                 |                     | 320                 |
| बोद्धाः              |                     | २८१                 |
| भगदत्तः              |                     | <b>৬</b> १          |
| भागंवः               |                     | ₹१•                 |
| भास्करनाथः           |                     | ३७२                 |
| भूतेशनाथ:            | . *                 | ३७२                 |
| भैरव:                |                     |                     |
| भैरवी                |                     | ३०८,३०९             |
| मच्छन्दः             |                     | 402,404             |
| मनोरथः               |                     | हरू                 |
| योगानन्दनाषः         |                     | <b><b>E</b>92</b>   |
| योगिन:               |                     | <b>₹</b> ₹ <b>9</b> |
| योगेक्वरिदत्तः       |                     | रें दें             |
| रामः                 |                     | 388                 |
| रामगुप्तः            |                     | ३७६                 |
| रावण:                |                     | 388                 |
| ललाटिका              |                     | ३८१                 |
| लाकुल:               |                     | ३०८,३०९             |
| वर्णः                |                     | ७१                  |
| वरसलिका              |                     | ३७९,३८६             |
| वामननायः             |                     | ३७०,३७२             |
| वामनादयः             |                     | 310                 |
| वासुिक:              |                     | 388                 |
| विचित्रनाथ:          |                     | ३७२                 |
| विभोषण:              |                     | 388                 |
|                      |                     | 411                 |

श्री० त०-४२

| 242                           | ३०८,३०९        |
|-------------------------------|----------------|
| शकः ( इन्द्रः )               | ३५,३०५,३७१,३८१ |
| शंभुनाथः                      | 39             |
| विव:                          | ३७२            |
| विषयितास्यः                   | ७८,३३६         |
| श्रीकण्ठः                     | 386            |
| श्रीकण्ठनाचः                  | ३७२            |
| श्रीचन्द्रशर्मा               | ७१,३१९         |
| श्रीनाथः                      | <b>३५०</b>     |
| श्रीनाथसन्ततिमहाम्बर्धपनान्तः | ०शह            |
| श्रीभृतिराजतनयः               | 88             |
| श्रीमदोजराजः                  | ३७५,३७८,३८४    |
| श्रीमन्द्रः                   | <b>% ο</b>     |
| श्रीमृतिराजः                  | 36             |
| श्रीमद्भृतिराजः               | 48             |
| श्रीलक्ष्मणगुप्तपादाः         | ३५३            |
| श्रीवारदा                     | ३०९            |
| संवर्तादयः                    | ३१७            |
| सिद्धाः                       | 218            |
| सिह:                          | Yes            |
| सोमानन्दः                     | ৩ ?            |
| हाटकेरवरः                     |                |
|                               |                |

#### शास्त्रक्षम

|                                                 | DVT1TE1    |
|-------------------------------------------------|------------|
| नामानि                                          | पुष्ठाङ्का |
| अधर शासनम्                                      | ३३२        |
| अभिनवप्रोम्भितं                                 | 366        |
| <b>अर्धत्र्यम्बकाभिस्या</b>                     | इंटर, करह  |
| अशेषतन्त्रसारम्                                 | ३४१        |
| <b>धान</b> न्दशास्त्रम्                         | \$33       |
| आनन्दमन्तिमहाणैव कर्णेपारः                      | 5,30       |
| <b>ई</b> शशास्त्रम्                             | 90         |
| कामिकः                                          | २०८        |
| कामिकशास्त्र <b>म्</b>                          | 513        |
| कालो कुलम्                                      | २०६        |
| <b>कुलग</b> ह्वरशास्त्र <b>य</b>                | २१४        |
| कुष्ण वाक्यम्                                   | ३७४,३८३    |
| गह्वरशासनम्                                     | २१७        |
| गुद्धशासनम्                                     | १२४        |
| तन्त्रविभागः                                    | ३१५-३१७    |
| तन्त्र सद्भाव शासनम्                            | ३९,१२४     |
| तन्त्रालोकः                                     | ३२१        |
| त्रिकम्                                         | 794        |
| त्रिककुलम्                                      | १२४        |
| त्रिकज्ञानम्                                    | ११९        |
| विकशासनम् । । । । । । । । । । । । । । । । । । । | १२०        |
| त्रिकसद्भावशास्त्रम्                            | १२४        |
| विक <b>ह</b> दयशास्त्रम्                        | १२२        |
| त्रिशिरः शास्त्रम्                              | २३         |
| त्रिशिरोभैरवः                                   | 74,746     |
| त्रि शि रोभै रवशास्त्रम्                        | १९४,१५३    |
| त्रिशिरोभैर <b>वीयम्</b>                        | 585        |
| त्रेयम्बकप्रसरः                                 | 308        |
|                                                 |            |

#### बीतन्याकोकः

|                          | ६३,१४२                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| त्रेविरस् दर्शनस्        | 388                                        |
| दक्षिणं शास्त्रम्        | १२४,१३६,१८१                                |
| देव्यायामलम्             | <b>Ę</b> ?, <b>Ę</b> ų                     |
| नि:स्वासशासनम्           | 29.0                                       |
| निरावारः                 | 88                                         |
| नेत्रतन्त्रम्            | TANK TO THE                                |
| पञ्चस्रोतः श्रीकष्ठशासनम | 88                                         |
| पूर्वशास्त्रम्           | 384                                        |
| वृहदुत्तरम्              | <u. .="" <="" <.="" ?="" ?<="" td=""></u.> |
| ब्रह्ममूत्रम्            | 227                                        |
| भगं शिखा कुलशासनम्       | २२२                                        |
| भगोष्टकशिरस्             | ७६६                                        |
| भैरवाभिस्यं शास्त्रम्    | ७८५                                        |
| महार्थनिबन्धः            | 38,32,825,829                              |
| मालिनी <b>मतम्</b>       | 388                                        |
| मालिनीविजयोत्तरम्        | ३४३                                        |
| मालिनी क्लोकवात्तिकः     | ६१,६२                                      |
| मुकुटोत्तर गासनम्        | १२४                                        |
| यामलमालाशासनम्           | १९२,२०२                                    |
| योगसञ्चरः                | 388                                        |
| रत्नमाला                 | १२२                                        |
| रहस्यशास्त्रम्           | ₹ <b>६</b> €                               |
| लकुलोशः                  | 205                                        |
| लोकिकं शास्त्रम्         | 388                                        |
| वामम्                    | ३२९,३३४                                    |
| वामशासनम्                | ३४२                                        |
| विनयः तस्वप्रधानं शारणम् | २३१                                        |
| बीरावली                  | २१२                                        |
| बीरावलीयोगः              | 350                                        |
| <b>श</b> ब्दगहनम्        |                                            |
|                          |                                            |

| _     | -     | - | Audust     |
|-------|-------|---|------------|
| 45511 | P 45. |   | <b>H</b> : |
| 2011  |       |   | P91 -      |
|       |       |   |            |

| <b>बास्त्रसारम्</b>                | 335                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| शिरोमाला                           | 28                                                         |
| <b>चिव</b> शासनम्                  | ३१९,३३६,३३७                                                |
| शीरि:                              | 340                                                        |
| श्रीडामरतन्त्रम्                   | 36                                                         |
| श्रीतन्त्रसद्भावशासनम्             | ७१                                                         |
| श्रीविकसद्भावः                     | 93                                                         |
| श्रीत्रिवारोभैरवः                  | ¥2,¥3,¥¥                                                   |
| <b>भीदेवी</b> पञ्चशतिकम्           | \$8,98                                                     |
| भीदेव्यायामलस्                     | ¥₹,४४,४७                                                   |
| श्रीपाठः                           | २३४,२३७                                                    |
| श्रीमत्त्रेशिरस्शास्त्रम्          | 24                                                         |
| <b>स्रो</b> पूर्वशास्त्रम्         | २५,२९,१२४,१२५,१९१                                          |
| भीमदानन्दशास्त्रस्                 | चेड्ड                                                      |
| श्रीमालिनी देवी                    | 324                                                        |
| मीसन्तत्यागमः                      | ७१                                                         |
| श्रीसिद्धयोगोश्व रोमतम्            | २३,१२१,३०९,३१२,३१४,३४१                                     |
| श्रोस्व <b>य</b> छन्दतन्त्रम्      | 725                                                        |
| श्रेकण्ठम्                         | 330                                                        |
| षडर्धशासनम्                        | <b>३</b> ४१,३७६                                            |
| षडधंसारम्                          | 388                                                        |
| सच्छास्त्रम्                       | \$8R                                                       |
| सद्भावकमः                          | 98                                                         |
| संहिता                             | 324                                                        |
| सारशास्त्रम्                       | १२४                                                        |
| सिद्धातन्त्रम्                     | <b>९३,९४,१</b> २३,१२४,१७३,२३१,३० <b>५</b> ,३०८,३१ <b>९</b> |
| सिद्धान्त तन्त्र शाक्तादिशास्त्रम् | 266                                                        |
| सिद्धान्तशास्त्रम                  | 388                                                        |
| स्व च्छन्दः                        | ३०८,३०९                                                    |
|                                    |                                                            |

# संकेतग्रहः

| संकेत              | संकेतः<br>ईश्वरप्रश्यभिज्ञा            | वृब्हा <b>कुा</b><br>१५,१ <b>६</b> |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| ई० प्र॰<br>मा० वि० | मालिनीविजयोत्तर तन्त्रम्               | २७,२९,४३,२३२,२३५,२३६,<br>२३८,२३९   |
| चि० सू॰<br>स्व०    | <b>शिवसूत्रम्</b><br>स्वच्छन्दतन्त्रम् | ३३ <b>९</b><br>१५,१६               |

# शुद्धिनिर्देश:

### अपमूद्रण संशोधनक्रमः

|                        | अपमुद्रण लगानग     | Mada        |               |
|------------------------|--------------------|-------------|---------------|
| <b>क्षत्र त्रथतम्</b>  | <b>जुद्ध</b> रूपम् | वृष्ठाङ्काः | दंक्तित्तत्यः |
| <b>भ</b> शुद्धमुद्रणम् | अतो                | 708         | ٩             |
| अता                    |                    | २८६         | Ę             |
| भागमा                  | आगमी               |             | Ę             |
| काला                   | काली               | 8.8         |               |
| िबयम्                  | रिवयम् <b></b>     | <b>३</b> ७  | Ę             |
| यध्या                  | देह्या             | १४८         | ۷             |
| दुयक्तं                | यदुक्तं            | Ro          | ¥             |
| 3-leninarin            | देवीत्रयस्यापि     | २१          |               |
| देवीत्रयंस्वापि        | न्                 | २७२         | 9             |
| নূ                     | परस्पर संदलेषेण    | १३८         | २             |
| परस्पसंइलेपेण          |                    | 28          | २४            |
| पूर्वववत्र             | पूर्ववक्त्रं       |             | २             |
| प्रकर्षण               | प्रकर्षण           | ३८९         |               |
| महादेवि                | महादेवि            | ५१          | 8             |
|                        | मेदाधो             | 204         | 9             |
| मेढ्राधा               |                    | <b>90</b> 6 | Ę             |
| হাৰু                   | शक्रुय             |             | Ę             |
| वालाग                  | शूलाग्र            | <b>१४</b> ७ |               |
| चाकला                  | घाकला              | 808         | 7             |
| शिवत्वो                | <b>हाव</b> स्वे    | २८५         | 9,            |
| संघ                    | सैघ                | १६५         |               |
| <b>\$</b> 6            | 30                 | वव          |               |
| 4.4                    |                    |             |               |

# स्वात्मनिवेदनम्

आराध्या मे मिय कृतवती याममेयानुकम्पाम् तस्यास्तत्त्वात्परिणतिरियं यनमया भव्यभाष्यम् । तस्त्राक्षोकस्यथ विकिलितं क्षीर-नीर-प्रवेका— भिल्यं शुभ्रं, शिलरयशसा योजितोऽहं जनन्या ॥ १ ॥

'हंसः' सोहं स्वयमनुभवाम्यात्मतत्त्वं प्रकाशं, पश्यामोशां विकसितविभां चिग्मये चिद्विमशें। उल्लासेऽस्मिन् लसति शिवता शक्तिता सामरस्यं तन्त्रालोके तदितविषतं तन्मयत्वं मदीयम्॥२॥

वाराणस्यां निवासे प्रकृतिपरिसरे संविधायात्मसंस्थां, तन्त्रालोकस्य भाष्यं लिखितमिह मया मातृमोदाय मञ्जु। कार्येऽस्मिन् तावकीने ह्यतिष्ठायमहिते मातरासं तवैव, भक्त्याऽऽविष्टो विशिष्टस्तव चितिचरणे चञ्चरोको मरालः ॥३॥

आतं प्राक्त सुप्रसिद्धे जनपदबलियासीम्नि संशोभमाने श्रीसम्पन्ने सुरम्ये मलयनगरके शोभने सन्निवेशे। श्राता ज्येष्ठः सुविद्यः निवसति सुजनः रामजोमिश्रवर्यः पुत्रैः पौत्रैः सुपूर्णः विलसति कुशलस्तत्र विद्यावरिष्ठः॥ ४॥

विद्येशानां वरेण्यात् विविधविधिनिधेः सर्वशास्त्रार्थसिद्धात् प्राप्ता साहित्यशिक्षा सहृदयहृदयात् गौरवेणाग्रगण्यात् । सूपाध्यात्सुविज्ञात् प्रथितमतिमहादेवसंज्ञात् विदेहात् वीक्षा कादमोरदेशे त्रिकविदितगुरोः स्रक्ष्मणात् सिद्धशैवात् ॥ ५ ॥

माता शाण्डिल्यगोत्रा ह्यांतशयमहिता बन्द्यवंश्या मबीया ह्यासोद्विद्यावरेण्या ममजितमुविताऽश्रोषमन्यैः स्ववग्यैः । बच्छेमास्येव वस्सं ह्यसमयविवशं मां शिशुं संविहाय पद्धत्वं सा ह्ययासोत् वशितिनपतनं कैः विसोदं न जाने ॥ ६ ॥ सा गता मां जगन्मातुः समर्प्यपदपद्मयोः । मातृहोनोऽपि पुत्रोऽस्मि पराम्बायाः कृपास्पदः ॥ ७॥

काश्यामघीत्य राष्ट्रस्य गौरवाय मया कृता, यथाशक्यं परा सेवा पारतन्त्र्यनिवृत्तये।। ८॥

संस्कृतज्ञे जगत्येकः स्वातन्त्र्यान्दोलने रतः। सेनानी परमाचार्यः सोऽहं हंसोऽस्मि विश्रुतः॥९॥

सूर्यनारायणः सूनुः मे माया ललिते सुते। मयङ्कालोकसत्येन्द्रराजेन्द्राः पौत्रकाः मम॥१०॥

क्रमाज्येष्ठाः, भ्रातृपुत्रावजयः कमलापतिः । प्रपौत्रामित आनन्दात् पूर्णाभ्यागारिकोऽधुना ॥ ११ ॥

नित्यंचित्रसपीयूषं पायं पायं परात्मनः । शरणे विश्वनाथस्य सानन्दं निवसाम्यहम् ॥ १२ ॥

गणनाथं शिवं शिक्तम् अन्नपूर्णां च भैरवम् । काशों गुरून् स्वात्मशिवं स्मराम्यन्ते समाहितः॥ १३॥

WHITE IS IN THE PERSON TO THE PERSON



